# 



## मेरी जीवन गाथा

[ प्रथम भाग ]

'लेखक

पूज्य श्री १०५ चु० गणेशप्रसादजी वर्णी

प्रस्तावना लेखक

श्रीमान् पं० द्वारकाप्रसाद जी मिश्र
भृतपूर्व गृहमंत्री मध्यपान्त
वर्तमानमें
वाइसचांसलर, सागर विश्वविद्यालय

पकाशक श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला भदैनी घाट, काशी

## ग्रन्थमाला सम्पादक ग्रौर नियामक पं० फूलचन्द्र सिद्घान्तशास्त्री

द्वितीयावृत्ति श्रावण कु० प्रतिपदा २४८५ मूल्य लागत मात्र ४) [सर्वाधिकार सुरक्षित]

> मुद्रक बाबूलाल जैन फागुल्ल सन्मति मुद्रणालय, वाराणसी

## "मेरी जीवनगाथा"

### के विषय में

## पूज्य श्री वर्णीजी के अभिमत

में ज्ञयनी जीवनी जिल्लं इसकी कल्यना स्वयं में भी तथी। इसमें एसा विद्याय है है व्या ने ज्ञारिकतर इसरे भाई हमें जिस हरि से देखते हैं उस में होरा कुछ भी ज्ञाक बरा। तही है। तेता में ब्राधिक हूं ब्रीय स्वतं का विचार कही हैं। में तो भगवान महावीर के महान सिद्धानों का ज्ञान या थी। नाज है। में तो भगवान अने मार्ग के महान सिद्धानों का ज्ञान स्वान स्वान के ज्ञान या नाज के ज्ञान स्वान स्वान के प्रान पन मिली यह में नहीं चाहता। कुछ भाई बहिनों ने ऐसी पन मिली यह में नहीं चाहता। कुछ भाई बहिनों ने ऐसी पन मिली यह में नहीं चाहता। कुछ भाई बहिनों ने ऐसी पार्म वाद्य होना पड़ा है यह इसरे बात है। ज्ञाना है दूसरे वात है। ज्ञाना है दूसरे वात है। ज्ञाना है दूसरे वात है। ज्ञाना है

पतालान मुदि १५ स. २००५

जीता नगी



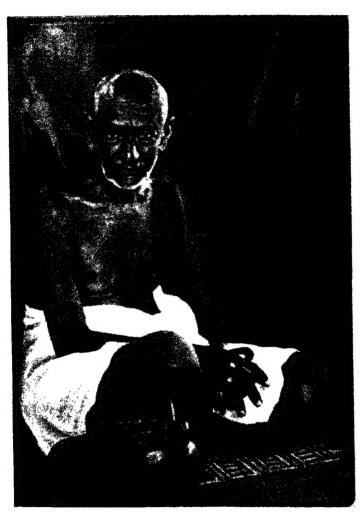

नपामृतिं श्री १०४ चुः गणशप्रसादजी वर्णी

## दो शब्द

यह ग्रन्थमालाका सीभाग्य है कि उसीके द्वारा 'मेरी जीवन गाथा' पुनः प्रकाशित हो रही है। इसका प्रथम बार प्रकाशन लगभग १० वर्ष पूर्व हुआ था। तबसे लेकर अब तक बीच-बीचमें इसके मुद्रणके लिए दूसरे महानुभावोंने अनेक बार प्रयत्न किए हैं। इस सम्बन्धमें उनकी मनोवृत्ति क्या रही है इसकी विस्तृत चरचा इम यहाँ पर नहीं करेंगे। यदि कदाचित् वे महानुभाव अपने प्रयत्नोंमें सफल हो जाते तो बहुत सम्भव था कि वर्गी ग्रन्थमालाकी स्थित ही डैंबाडोल हो जाती। वे सब संकट आये और टल गये इसकी बड़ी प्रसन्नता है।

इस बार मेरी जीवन-गाथाकी कुछ १००० प्रतियाँ मुद्रित की गई हैं। उनमेंसे ५०० प्रतियोंका व्ययभार श्रीमान् लाला फिरोजीलालजी टिल्ली-वालोंने वहन किया है। पुस्तकके मुद्रित होते ही ५०० प्रतियाँ प्रचारार्थ उनके पास भेज दी जाँयगी। शेष प्रतियोंका व्ययभार ग्रन्थमालाने वहन किया है। इस सहयोगके लिए हम लालाजीके अत्यन्त आभारी हैं। इनके इस समयोपयोगी दान और दूसरी प्रश्नुत्तियोंसे प्रभावित होकर इनका संद्तिस जीवन-परिचय इस आवृत्तिके साथ मुद्रित किया जा रहा है।

पूज्य वर्णाजीने वीर सं० २४७५ में मुरारमें चतुर्मास किया था। प्रस्तुत पुस्तक्में उक्त चतुर्मास तकका विवरण संकलित है। उससे आगेका भाग भी उसी तरह लिखा जाय इसके लिए बहुत समयसे प्रयत्न होता आ रहा है। खुशीकी बात है कि इस वर्ष प्रन्थमाला अपने इस उद्योगमें सफल हो गई है। श्रीयुक्त पं० पन्नालालजी साहित्याचार्यने उसे व्यवस्थित कर श्रीर उसकी प्रेसकापी करके लगभग २॥ माह पूर्व उसे प्रन्थमालाके सिपुर्व कर दिया है। इस प्रसङ्ग से इमें यह सूचित करते हुए भी प्रसन्नता

होती है कि कागज आदिकी कठिनाई के रहते हुए भी 'मेरी जीवन गाथा' के इस भागके प्रकाशनके साथ आगेका भाग प्रकाशनके लिए प्रेसमें दे दिया गया है। यह अगला भाग भी पूर्व भागके समान रोचक और विस्तृत है। हमें आशा है कि इसके प्रकाशनमें अधिक समय नहीं लगेगा।

कई वर्ष पूर्व ग्रंथमालाने 'जैन साहित्यके इतिहास' को लिपिबद्ध कराने की योजना बनाई थी। समाजका व्यापक सहयोग न मिल सकने के कारण यद्यपि इम उसे व्यापक रूपमें नहीं चला सके हैं। फिर भी योजनानुसार बड़े परिश्रम श्रीर धैर्यपूर्वक श्री स्याद्वाद महाविद्यालयके प्रधानाचार्च श्री पं० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री प्रारम्भसे ही इसे मूर्तरूप देनेमें अध्यक परिश्रम कर रहे हैं। इसके लिए इम ग्रन्थमालाकी ओरसे उनके तो श्राभारी हैं ही। साथ ही हमें यह सूचित करते हुए भी हर्ष होता है कि कुछ समयमें उसका प्रकाशन भी प्रारम्भ हो जायगा। यह बहुत हो बड़ा कार्य है और समाजका उचित दिशामें पूरा सहयोग मिल सका तो हमें यह भी श्राशा है कि ग्रंथमालाकी ओरसे कमशः यह कार्य अवश्य हो पूरा किया जायगा। इसमें समय भले ही अधिक लग जाय यह दूसरी बात है।

अन्तमें हम गुरुदेव पूज्य वर्णीजीके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यह आशा करते हैं कि अब तक प्रन्थमालाको जिस प्रकार उनका पुनीत आशीर्वाद मिलता रहा है उसी प्रकार वह भविष्यमें भी मिलता रहेगा। वे दीर्वायु होकर निरन्तर हम सबको अपनी पुनीत छायाका आश्रय देते रहें यह कामना है।

निवेदक

फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री ' नियामक भीर सम्पादक श्री ग०वर्णी जैन ग्रंथमाला, नाशी

वंशीघर व्याकरणाचार्य मंत्री श्री ग०वर्णों जैन ग्रं०, काशी

#### प्रस्तावना

हिन्दी भाषामें आहम-कथाओंका अभाव है। अभी दो वर्ष पूर्व देश-रत्न डा॰ राजेन्द्रप्रसादकी आहम-कथा प्रकाशित हुई थी। इसी प्रकारकी एकाध और पुस्तकें हैं। वर्णींबीने अपना आहम-चरित लिखकर बहाँ जैन-समाजका उपकार किया है वहाँ हिन्दीके भंडारको भी भरा है। एतदर्थ वे बधाईके पात्र हैं।

श्रीमान् वर्णां जोसे मेरा परिचय किस प्रकार हुआ इसका उल्लेख उन्होंने स्वयं इस ग्रन्थमें किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मेरा हृद्य उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धालु है। राजनीतिक च्रेत्रमें कार्य करते रहनेके कारण मेरा सभी प्रकारके व्यक्तियोंसे सम्बन्ध त्राता है। साधुस्वमाव व्यक्तियोंकी ओर मैं सदा ही आकर्षित हो जाता हूँ। प्रातःस्मरणीय महात्मा गांधीके लिए मेरे हृद्यमें जो असीम श्रद्धा है उसका कारण उनका राजनीतिक महस्व तो कम और उनके चरित्रकी उच्चता ही श्रधिक रही है। उनके सामने जाते ही मुझे ऐसा अनुभव होता था कि मैं जिस व्यक्ति से मिल रहा हूँ उसने अपने सभी मनोविकारोंपर विजय प्राप्त कर ली है। वर्णां जोके सम्पर्कमें मैं अधिक नहीं आया परन्तु मिलते ही मेरा हृदय श्रद्धासे भर गया। उन्होंने जवलपुरके जैन समाजके लिए बहुत कुछ किया है जिससे भी मैं भलीभाँति परिचित हूँ। इसीलिए कुछ जैन मित्रों ने जब मुझसे इस ग्रंथकी प्रस्तावना लिखनेका आग्रह किया तब समयका त्रभाव रहते हुए भी मैं 'नहीं' न कह सका।

बचपनमें जब मैं रायपुरमें पढ़ता था मेरे पड़ोसमें एक जैन गृहस्य रहते थे। उनके पाससे मैं जैनधर्म सम्बन्धी पुरतकोंको लेकर पढ़ा करता था। अनेक बार मैं जैन मिन्दरोंमें भी गया। तीर्थकरोंकी सीम्य मूर्तियोंने मेरे हृदयको अत्यधिक प्रभावित किया। कुछ रिस्तेदारोंको यह बुरा भी लगा परन्तु जब उन्होंने देखा कि मैं ईसाई मतकी भी पुस्तकें पढ़ा करता हूँ तब उन्होंने मेरा पीछा छोड़ दिया।

आयु बढ़ने पर भी मेरा जैन साहित्यके प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ। कुछ वर्षी पूर्व प्रयागकी "विश्ववाणी" पत्रिकाने जैनधर्म पर एक विशेषांक निकाला था। सम्पादकने सुभते जैनधर्मका विशेष ज्ञान रखनेवाला समभ्त कर एक लेख भी माँगा था। महावीर जयन्तीके अवसर पर प्रायः प्रतिवर्ष मुक्ते किसी न किसी सभामें निमंत्रित किया जाता है। अभी हाल ही में सागर विश्वविद्यालयके हिन्दी-विभागके अध्यद्ध श्री नंद-दुलारे जी वाजपेयीने मेरे प्रन्थ 'कृष्णायन'की आलोचना करते हुए रेडियो पर कहा था ''जीवनकी मुक्त दशाका वर्णन हिन्दू दार्शनिक जिस रूपमें करते हैं, जैन दार्शनिक उससे भिन्न रूपमें करते हैं। जैनोंके निरूपणमें मुक्त जीव ही ईश्वर संज्ञा धारण करता है। वही पृथ्वी पर अवतार लंकर प्रकट होता है । हिन्दू दर्शनों में जीवको ईश्वरकी संज्ञा नहीं टी गई है। कृष्णायनके कविने मुक्त जीवकी करूपना जैन आधार पर ग्रहण की है, क्योंकि वह उसे अधिक व्यावहारिक प्रतीत होती है।" वाजपेयीजी का यह कथन ठीक हो या न हो, लोगोंकी यह धारणा अवश्य है कि जैन-दर्शन का मुक्त पर बड़ा प्रभाव है। मुक्ते ऐसी घारणाओंका खण्डन करनेकी आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती। आखिर जैन दर्शन भी मेरी उसी प्रकार पैतक संपत्ति है जिस प्रकार अन्य भारतीय दर्शन । मैं उसकी उपेता क्यों करूँ ?

परन्तु आज इन बारीक विवादों के लिए अवसर ही कहाँ रहा ? मैं जैन दर्शनसे प्रभावित होऊँ, परन्तु जैन समाजके ही शिक्षित नवयुवक अपनी बहुमूल्य सम्पत्तिको छोड़ मार्क्स-वादको अपनाते जा रहे हैं! कोई जैन विद्वान् गिनती करके तो देखे कि भारतके मार्क्सवादियों में जैन नवयुवकों की संख्या कितनी है। मार्क्सके भौतिकवादके चरणों पर समस्त भारतीय दर्शन

१ जैन दर्शनके अनुसार मुक्त जीव छौटकर नहीं भाता ।

चढ़ाये जा रहे हैं। यह खतरा हम सबके सामने है। आवश्यकता इस बातकी है कि जैन और अजैन सभी दर्शनोंके वेता मार्क्सवादका अध्ययन कर उसकी निस्सारता प्रकट करें। जैन गुरुकुलंमें मार्क्सवादका अध्ययन और खण्डन होना चाहिए। भारतवर्षमें दार्शनिक विचागेंकी घारा सूख गयी है। उसमें प्रवाह लानेके लिए हमें योरपीय दर्शन विशेषकर मार्क्सवादका प्रगाढ़ अध्ययन करना होगा तभी हमारे दार्शनिक विचागेंमें फिरसे मौतिकताका जन्म होगा। मार्क्सवाद बिल्कुल उथला तथा थोथा है। अपनी मिणयोंको तिरुकृत कर हम काँचको ग्रहण करने जा रहे हैं। परन्तु हमारे नवयुवक तो पारखी नहीं हैं। जबतक हम दोनोंका तुलनात्मक अध्ययन कर उनकी भूल न प्रमाणित कर देंगे तबतक वे काँचको ही मिण समक्तकर ग्रहण करते जावेंगे। इसमें हमारे नवयुवकोंकी अपेद्या हमारा ही अपराध अधिक है।

वणीं जीने गुरुकुलोंकी स्थापना करनेमें महान् योग दिया है। मैं इन गुरुकुलोंका बड़ा पद्मपाती हूँ, पर हमें इनमें श्राधुनिकता लानेका भी प्रयत्न करना होगा। कठिनाई यह है कि जो हमारे प्राचीन प्रन्थोंके विद्वान् हैं वे नई विचारधारासे अपरिचित हैं ओर जो नई विचारधारामें डूवे हुए हैं वे प्राचीन साहित्यके ज्ञानसे कोरे हैं। जब तक दोनोंका समन्वय न होगा तब तक हमारा प्राचीन ज्ञान श्राजकी सन्ततिका उपकार न कर सकेगा।

नयी घारावाले हमारे नवयुवकोंकी आँखें पाश्चात्य विज्ञानके स्नावि-क्कारोंसे चौंधिया गई हैं। कठिनाई तो यह है कि विज्ञानकी नवीनतम प्रगतिसे भी श्रपरिचित हैं। भारतको राजनैतिक स्वराज्य अवश्य प्राप्त हो गया है, परन्तु हमारी मानसिक गुलामी अब भी कायम है। योरोपमें जिस प्रकारके फर्निचरका प्रचलन सौ साल पहले था और जिसे अब वहाँ कोई नहीं पूछता उसकी कद्र भारतमें नये फैशनके रूपमें होती है। इसी प्रकार जो विज्ञान श्रव योरपमें पुराना हो गया है उसे आज भी हमारे विश्व-विद्यालयोंमें विद्यार्थियोंको देववाक्य मानकर पढ़ाया जाता है। दो शताब्दी

पूर्व जब योरपमें विज्ञानकी प्रगति हुई तो उसे धर्मका शत्रु मान लिया गया। भारतीय विद्यार्थी आज भी वही माने बैठे हैं। परन्त पिछले पच्चीस वर्षों में ही योरपमें विज्ञानकी और भी प्रगति हुई है। विशेष कर मनोविज्ञानके क्रेत्रमें तो इतनी उस्रति हुई है कि भौतिकवादकी बडें ही हिल गयो हैं। ऋव विज्ञानके अनुसार भी 'पदार्थ' ( matter ) पदार्थ न रहकर 'मन' की रचना मात्र रह गया है। 'सापेखवाद' ( Theory of Relativity ) का प्रभाव भी वैज्ञानिकोंके चिन्तनपर पडने लगा है। विज्ञान स्वयं ही अब 'पदार्थ' में सृष्टिका मूल न पाकर 'नेति, नेति' कहने लगा है। पदार्थविज्ञान अब गौरा और मनोविज्ञान खोजका प्रधान विषय हो गया है। मेरी यह दृढ घारणा है कि मनोविज्ञानमें भारतीयोंने जो खोज प्राचीनकालमें की थी उस तक पहुँचनेके लिए योरोपको शायद एक शताब्दो लगेगी। यदि इम योरोपकी मानसिक गुलामीसे अपना पीछा छडा सके तो दस वर्षोंके ग्रन्दर ही भारतीय मनोविज्ञानका अध्ययनकर इस चेत्रमें संसारको एक वड़ी देन दे सकते हैं। परन्त को कुछ हो रहा है उससे तो यह जान पडता है कि स्रभी पचास वर्षतक हमारे विश्व-विद्यालयोंमें वही पुराना विज्ञान पढ़ाया जावेगा। ई० सन् २००० के लगभग इमारे बच्चे वह ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे जो आज योरीपकी मिल चुका है। तबतक योरीप और भी नये आविष्कार करेगा जो इमें २०५० ई० में पढ़ाये जावेंगे । इस प्रकार इम सदा योरोप के शिष्य ही बने रहेंगे । श्चगर २०५० ई० में नये मनौवैज्ञानिक सिद्धान्तीको सनकर कोई संस्कृत भाषाका पंडित भारतीय विद्वान यह कहेगा कि ये सिद्धान्त तो हमारे ब्रन्थोंमें कई हजार वर्ष पहलेसे लिखे हैं तो नयी सन्तति उसका मजाक करेगी।

आज इमारे राजनीतिक नेता हमें यह बता रहे हैं कि शीघ ही भारत-वर्ष दुनियाका नहीं, तो एशियाका नेता होनेवाला है। मैं अभी तक नहीं समभ पाया कि यह नेतृत्व हमें अपने किस गुणके बल पर प्राप्त होगा। हम अमरीकासे बदकर अणु वम न बना पावेंगे। हम योरपसे बदकर फीको अनुशासन अपने सिपाहियोंको न सिला सकेंगे। सच बात तो यह है कि मनुष्यको मृत्युके मुखमें ले जानेवाले साधनोंके आविष्कारमें हम मारतीय कभी पट्ट नहीं रहे। हमारे वाप दादोंने तो हमें जीवनकी कला ही सिखायी है। हम पशिया ही नहीं समस्त विश्वका नेतृत्व कर सकते हैं यदि हम अपनी परम्पराके प्रति सच्चे रहें। आज सारा संसार द्वेषजनित युद्धानिमें जल रहा है। प्रेम और अहिंसाके द्वारा हम इस अग्निको बुम्प्ताकर संसारको शान्ति प्रदान कर सकते हैं। यही हमारी विशेषता और हमारा खातीय धर्म है। हमारे इस युगके विचारक गाँचीने भी हमें यही मार्ग बताया है। जैनियोंने अहिंसाको विशेष रूपसे अपना रक्ता है। यदि वे उसे केवल उपदेश तक ही सीमित न रख वर्तमान युगकी समस्याओं के हल करने उसकी उपयोगिता प्रमाणित करनेका भी प्रयास करें तो संसारके लिए प्रकाश स्तंभ सिद्ध होंगे। जैन नवयुवकों का यह कर्तव्य है कि वे मार्क्सवाद पढ़नेके बाद जैन-दर्शनका भी अध्ययन करें। यदि वे सत्यके अपनेवाद विशेष होंगे। जैन नवयुवकों का यह कर्तव्य है कि वे मार्क्सवाद पढ़नेके बाद जैन-दर्शनका भी अध्ययन करें। यदि वे सत्यके अपनेवषक हैं तो वह उन्हें घरमें ही प्राप्त हो जावेगा।

वणीं जी वयोष्ट्रद्ध हैं। मैं ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने पितामहकी आयु प्राप्त हो जिससे कि वे जैन समाज ही नहीं समस्त भारतीय समाजका उत्तरोत्तर कल्याण कर सकें। उनकी 'आत्मकथा लोगोंको विद्यानुरागी, त्यागी, हदप्रतिज्ञ तथा धर्मनिष्ठ बनावे यही मेरी इच्छा है।

सेमिनेरी हिल नागपुर

द्वारकाप्रसाद मिश्र २।४।१६४६

#### अपनी बात

पूज्य चुक्किक गणेशप्रसाद जी वर्णों, बाबा भागीरथजी और पं० दीप-चन्द्रजी वर्णों ये तीनों महानुभाव जैन समाजमें वर्णित्रयके नामसे प्रसिद्ध हैं। इनका पारस्परिक सम्बन्ध भी बहुत अच्छा रहा है। पूज्य वर्णीजीके सम्बन्धसे सागरमें बाबा भागीरथजी और पं० दीपचन्द्रजी वर्णोंका अनेकों बार शुभागमन हुआ है। पहले किसी समय दीपचन्द्रजी वर्णों सागरकी सत्तर्कसुधातरिक्षणी पाठशालामें (जो अब गणेश दि० जैन विद्यालयके नामसे प्रसिद्ध है) सुपरिन्टेन्डेन्ट रह चुके थे। तब उन्हें वहाँका छात्रवर्ग 'बाबूजी' कहा करता था। पीछे वर्णी बन जानेपर भी सागरमें उनका वही 'बाबूजी' सम्बोधन प्रचलित रहा आया और उन्होंने छात्र वर्ग द्वारा इस सम्बोधनका प्रयोग होनेमें कभी आपत्ति भी नहीं की।

एक बार अनेक त्यागी वर्गके साथ उक्त वर्णित्रयका सागरमें चातुर्मास हुआ। उस समय मैं प्रवेशिका द्वितीय खरडमें पढ़ता था श्रीर मेरी आयु ' लगमग १३ वर्षको थी । लगातार चार माइ तक सम्पर्क रहनेसे श्री पं॰ दीपचन्द्रजी वर्णीके साथ मेरी अधिक घनिष्ठता हो गई। पहले उनके साथ वार्तालाप करनेमें जो भय लगता था वह जाता रहा।

पूज्य वणीं जी सारी जैन समाजके श्रद्धा भाजन हैं। मैंने जबसे होशा सम्भालां तबसे मैं बराबर देखता आ रहा हूँ कि उनमें जैन समाजके आबाल वृद्धकी गहरी श्रद्धा है और वह उत्तरीत्तर बढ़ती ही जाती है। पूज्य वणीं जी कौन हैं ? इनमें क्या विशेषता है ? यह सब सम्भाना उस समय ही क्यों अब भी मेरे ज्ञानके बाहर है। फिर भी वे जब कभी शास्त्र प्रवचनों अथवा व्याख्यानों में अपनी जीवनकी कुछ घटनाओं का उल्लेख करते थे तब हृद्यमें यह इच्छा होती थी कि यदि इनका पूरा जीवनचरित कोई लिख देता तो उसे एक साथ पढ़ लेता।

मैंने एक दिन श्री दीपचन्द्रजी वर्णीसे कहा कि 'बाबुजी आप बड़े पण्डितजीका ( उस समय सागरमें पूज्य वर्णीजी इसी नामसे पुकारे जाते थे ) जीवनचरित क्यों नहीं लिख देते ? आप उनके साथ सदा रहते हैं श्रीर उन्हें श्रव्छी तरह जानते भी हैं। एक छोटी कह्या के विद्यार्थी के मुखसे इनके जीवनचरित लिख देनेकी प्रेरणा मुनकर उन्हें कुछ आश्चर्य-सा हुआ। उन्होंने सरल भावसे पूछा कि तूँ इनका जीवनचरित क्यो लिखाना चाहता है ! मैंने कहा 'बाबूबी ! देखों न, जब कमी ये शास्त्र सभामें अपनी जीवन घटनाएँ सुनाने लगते हैं तब दुखद घटनाओंसे समस्त समाजकी आँखोंसे आँसु निकल पड़ते हैं और कभी विनोदपूर्ण घटना मुनकर सभी लोग हँसने लगते हैं। मुक्ते तो लगता है कि इनके जीवनचरितसे लोगोंको बड़ा लाभ होगा।' उन्होंने कहा—'पन्नालाल! तू समभता है कि इनका जीवनचरित लिखना सरल काम है और मैं इनके साथ रहता हूँ इसलिये सममता है कि मैं इन्हें जानता हूँ पर इनका जीवनचरित इनके सिवाय किसी अन्य लेखकको लिखना सरल नहीं है और ये इतने गर्मार पुरुष हैं कि वर्षों के सम्पर्कसे भी इन्हें समम सकना कठिन है। सम्भव है तेरी इच्छा ये स्वयं ही कभी पूर्ण करेंगे।' बाबूजीका उत्तर सुनकर मैं चुप ग्रह गया ऋौर उस समयसे पूज्य वर्णीजीमें मेरी श्रद्धाका परिमाण कई गुणा अधिक हो गया।

में पहले लिख चुका हूँ कि वर्णां जी इस युगके सर्वाधिक श्रद्धा-भाजन व्यक्ति हैं। इन्होंने अपनी निःस्वार्थ सेवाओं के द्वारा जैन समाजमें श्रान्ठी जागृति कर उसे शिद्धां के चेत्रमें को श्राग्य बढ़ाया है वह एक ऐसां महान् काम है कि जिससे जैन समाजका गौरव बढ़ा है। जहाँ तत्वार्थस्त्रका मूल पाठ कर देनेवाले विद्वान् दुर्लभ ये वहाँ आज गोम्मटसार तथा धवलादि सिद्धान्त ग्रन्थोंका पारायण करनेवाले विद्वान् सुलभ हैं। यह सब पूज्य वर्णों जीकी सतत साधनाश्रोंका ही तो फल है। पूज्य वर्णों जीकी आतमा सम्यव्दर्शन, सम्यव्हान और सम्यक्ष्वरित्रसे प्रकाशमान है। उनके दर्शन करने मात्रसे दर्शक के हृद्यमें शान्तिका संचार होने लगता है और

न जाने कहाँ से पवित्रताका प्रवाह बहने लगता है। बनारसमें स्याद्वाद विद्यालय और सागरमें श्री गर्गेश दि० जैन विद्यालय स्थापित कर आपने जैन संस्कृतिके संरक्षण तथा पोषणके सबसे महान् कार्य किये हैं। इतना सब होनेपर भी आप अपनी प्रशंसासे दूर भागते हैं। अपनी प्रशंसा सुनना आपको बिलकुल पसंद नहीं है। और यही कारण रहा कि आप अपना जीवनचरित लिखनेके लिए बार-बार प्रेरणा होनेपर भी उसे टालते रहे। बे कहते रहे कि 'भाई! कुन्दकुन्द, समन्तभद्र ब्रादि लोककल्याण-कारी उत्तमोत्तम महापुरुष हुए जिन्होंने ब्रपना चरित कुछ भी नहीं लिखा। मैं अपना जीवन क्या लिखुँ ? उसमें है ही क्या।'

अभी पिछले वर्षों में पूज्य श्री जब तीर्थराज सम्मेदशिखरसे पैदल भ्रमण करते हुए सागर पधारे और सागरकी समाजने उनके स्वागत समारोहका उत्सव किया तब वितरण करनेके लिए मैंने जीवनभाँकी नामकी १६ पृष्ठात्मक एक पुस्तिका लिखी थी। उत्सवके बाद पूज्य वणीं जीने जब वह पुस्तिका देखी तब हँसते हुए बोले 'अरे ! इसमें यह क्या लिख दिया ? मेरा बन्म तो हँसेरामें हुआ था तुमने छहरीमें लिखा है और मेरा जन्मसंवत् १९३१ है पर तुमने १९३० लिखा है। बाकी सब स्तुतिवाद है। इसमें जीवनकी भाँकी है ही कहाँ ?' मैंने कहा. 'बाबाजी ! श्राप अपना जीवनचरित स्वयं लिखते नहीं हैं और न कभी किसीका कमबद्ध घटनात्र्योंके नोट्स ही कराते हैं। इसीसे ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। मैं क्या करूँ ? लोगों के मुँहसे मैंने जैसा सुना वैसा लिख दिया। सुनकर वह हँस गये और बोले कि अच्छा अब नोट्स करा देवेंगे। मुक्ते प्रसन्नता हुई । परन्तु नोट्स लिखानेका अवसर नहीं आया । दूसरी वर्ष जबलपुरमें आपका चातुर्मास हुआ । वहाँ श्री ब्र० कस्तूरचन्द्रजी नायक, उनकी घर्मपत्नी तथा ब्र॰ सुमेरचन्द्रजी जगाधरी आदिने जीवन-चरित्र लिख देनेकी आपसे प्रेरणा की। नायकन बाईने तो यहाँ तक कहा कि महाराज! जबतक आप लिखना शह न कर देंगे तबतक मैं भोजन न करूँगी। फलतः अवकाश पाकर उन्होंने स्वयं ही लिखना शरू किया

और प्रारंभ से लेकर ईसरीसे सागरकी ओर प्रस्थान करने तकका घटनाचक्र कमशः लिपिबद्ध कर लिया।

जबलपुरसे इमारे एक परिचित बन्धुने मुमे पत्र लिखा कि पूज्य वर्णों जीने समयसारकी टीका तथा अपना जीवन चरित लिखा है उसे आप प्रकाशित करने के लिए प्राप्त करनेका प्रयस्त करें। मित्रकी बातपर मुमे विश्वास नहीं हुन्ना और मैंने उन्हें लिख दिया कि वर्णों जीने समयसारकी टीका लिखी है यह तो टीक है पर जीवनचरित भी लिखा है इस बातपर मुमे विश्वास नहीं होता।

भारतवर्षांय दि० जैन विद्वत्यिषद्की ओरसे सागरमें सन् १६४७ के मई जूनमें शिक्षणशिविरका आयोजन हुआ था। उस समय पूज्य वर्णी जी मलहरामें थे। मैं शिविरके समय सागर पधारनेकी प्रार्थना करनेके लिए मलहरा गया। ब० चिटानन्दजोने (अव आप जुल्लक हैं) कहा कि बाबाजीने अपना जीवनचरित लिख लिया है। मध्याह्नकी सामायिकके बाद वे उसे सुनावेंगे। सुनकर मेरे हर्पका पारावार न रहा। 'सम्भव है' यह स्वयं हो कभी तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे' स्वर्गाय दीपचन्दजी वर्णीक उक्त शब्द स्मृतिमें आ गये। २ बजेसे पूज्य वर्णां बीने जीवनचरितके कुछ प्रकरण सुनाये। एक प्रकरण बाई बीकी सम्मेदशिखर यात्रा और श्री पार्श्वनाथ स्वामीके मन्दिरमें आलोचनाके रूपमें उनकी आत्मकथाका भी था। सुनकर हृदय भर आया। बहुत बार प्रार्थना करनेके बाद आपने सब कापियाँ मुभ्ने दे दीं। सुभ्ने ऐसा लगा माना निधि मिल गई हो।

अवकाश पाते ही मैंने प्रेस कापी करना शुरू कर दिया, लगातार ३-४ माह काम करनेके बाद पूरी प्रेस कापी तैयार कर पूज्यश्रीको दिखानेके लिए बक्वासागर गया। वहाँ ३-४ दिन अनवरत बैठकर आपने पूरी प्रेस कापी देखी तथा सुनी। भाग्यवश उसी समय वहाँ पं० पूलचन्द्रजी शास्त्री, बनारस, पं० पत्नालालजी कान्यतीर्थ, बनारस और पं० बंशीषरजी व्याकरणाचार्य, बीना भी पहुँच गये। बाबू रामस्वरूपजी वहाँ थे ही। सब का आग्रह हुआ कि इसका प्रकाशन श्री गणेशप्रसाद वर्णो जैन ग्रन्थमाला

से होना चाहिए। इसके पहले इसी प्रकारकी प्रेरणा पं० जगन्मोहनलालजी कटनीसे भी प्राप्त हो चुको थी। अतः मैंने पूज्य वर्णीजीकी सम्मत्यनुसार पूरी प्रेस कापी उसी वक्त पं० फूलचन्द्रजी शास्त्रीको सौंप दी और उन्होंने प्रकाशित करना भी शुरू कर दिया। ईसरीसे प्रस्थान करनेके बाद के कई प्रकरण पूज्य वर्णीजीने वादमें लिखकर दिये जिनकी प्रेस कापी कर मैं पं० फूलचन्द्रजीके पास भेजता रहा। पं० फूलचन्द्रजीको इसके प्रकाशन में एक वर्ष तक काफी अम करना पड़ा है। इस पुस्तकका मेरी जीवन-गाथा नाम भी बरुवासागरमें ही निश्चित हुआ था।

पाठकगण स्वयं पद्कर देखेंगे कि मेरी जीवनगाथा पुस्तक कितनी कल्याणप्रद है। इस पुस्तकको पद्कर पाठकगण अनायास समक्त सकेंगे कि एक साधारण पुरुष कितनी विपदाओंकी आँच सहकर खरा सोना बना है। इस पुस्तकको पद्कर कहीं पाठकोंके नेत्र आँमुक्रोसे भर जावेंगे तो कहीं हृदय आनन्दमें उछ्छलने लगेंगे और कहीं वस्तु स्वरूपकी तात्त्विक व्याख्या समक्त करके शान्ति सुधाका रसास्वाद करने लगेंगे। इसमें सिर्फ जीवन घटनाएँ ही नहीं हैं किन्तु अनेक तात्त्विक उपदेश भी हैं जिससे यह एक धर्मशास्त्रका ग्रंथ बन गया है। पूज्य श्रीने अपने जीवनसे सम्बद्ध अनेकों व्यक्तियोंका इसमें परिचय दिया है जिससे यह श्रागे चलकर इतिहासका भी काम देगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

ऋन्तमें मेरी भावना है कि इसका ऐसे विशाल पैमाने पर प्रचार हो बिससे सभी इससे लाभान्वित हो सकें।

वर्णीभवन, सागर } २-२-१६४६ }

<sup>तुच्छ</sup> प्रजालाल जैन

### श्री लाला फिरोजीलालजीका जीवन परिचय जीवन भांकी

लगभग छह माह पूर्व हम पूज्य वर्णी जीके दर्शन करनेके लिए ईसंरी गये थे। उस समय वहाँ पर दिल्ली निवासी श्रीमान् लाला फिरो जीलाल जी भी श्राये हुए थे। यह तो बहुतसे महानुभाव चाहते रहे कि मेरी जीवन-गाथाका अधिक प्रचार हो ना चाहिए पर वह कैसे हो यह प्रश्न हमेशा ही जिल्ल बना रहा। इस बार जब हम लोग ईसरीमें इकहे हुए तब भी यह प्रश्न उठा। अनेक महानु भावोंने अनेक प्रकारके विचार व्यक्त किये। किन्तु वे प्रत्थमालाकी स्थितिको कमजोर बनानेवाले होनेसे उन्हें हम स्वीकार न कर सके। अन्तमें लाला फिरो जीलाल जी सामने आये। उन्होंने कहा कि यदि श्री ग० वर्णी जैन प्रन्थमाला मेरी जीवनगाथाका प्रकाशनकर लागत मूल्यपर ५०० प्रति हमें देनेको राजी हो तो हम मेरी जीवन गाथा के द्वितीय प्रकाशनमें पूरा सहयोग करनेके लिए तैयार हैं। लाला जीको यह सम्मित सबको पसन्द आई। यही कारण है कि प्रन्थमाला दूसरो बार इसका प्रकाशन कर सको है।

यह तो स्पष्ट है कि समाजमें पूज्य वर्णीजीके अनुयायियोंकी संख्या गण्नातीत है। किन्तु ऐसे महानुभाव बहुत ही विरले हैं जो उनके आध्यात्मिक जीवनसे लाभ उठाकर अपना इहलोक और परलेक सुधारना चाहते हैं। इमने श्री लाला फिरोजीलालजीका निकटसे अध्ययन किया है। उनको सामाजिक प्रवृत्तियों पर भी दृष्टिपात किया है। इस परसे इम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि उनकी एकमात्र यही इञ्ला है कि हमारा वर्तमान जीवन तो सफल बने ही। साथ ही भविष्युके लिए भी हम कुछ आध्यात्मिक पूँजी सिंखत कर सकें। वे विशापनसे बहुत दूर रहना चाहते हैं और जहाँ समाजके हितमें भी उपयुक्त कार्य उनके ध्यानमें आता है उसे लीकिक प्रतिष्ठाका ख्याल किये बिना वे बराबर करते रहते हैं।

ऐसे लोकोपकारी व्यक्तिका जीवनहत्त समाजके सामने आवे यह इच्छा हमारी बहुत पहलेसे थी। किन्तु योग्य सामग्रीके अभावमें अभी तक हम चुप थे। अभी कुछ दिन हुए जब हमारे साथी श्री पं० हीरालालजी सिद्धान्तशास्त्री अपने कामसे बनारस आये थे। उनसे हमने अपनी यह प्रच्छा व्यक्त की। परिडतजीने जाते समय उनके जीवनकी त्रिशेष घटनाएँ लिखकर मेज देनेका केवल वचन ही नहीं दिया। किन्तु दिल्ली जाकर उन्होंने त्वरापूर्वक समस्त मुख्य-मुख्य घटनाएँ सूचनारूपमें संकलित करके हमारे पास मेज भी दीं।

पण्डितजीकी सूचनानुसार लालाजीके प्रपितामह श्री लाला मथुरादासजी कदानी जिला रोइतकके रहनेवाले थे और लगभग १२५ वर्ष पूर्व गोहाना आकर गल्लेका व्यापार करने लगे थे। इनके दो पुत्र थे—ज्येष्ठ पुत्रका नाम लाला निहालचन्द्रजी था और द्वितीय पुत्रका नाम सुगनचन्द्रजी था। लाला सुगनचन्द्रजीके चार पुत्र थे—१ लाला सीतारामजी, २ लाला श्योचन्द्ररायजी, ३ लाला उप्रसेन जी और ४ लाला बालमुकुन्दजी। साथ ही एक कन्या भी हुई। कन्याका नाम कृष्णादेवी है जिनका विवाह दिल्ली जैन समाजके सुप्रसिद्ध समाजसेवी लाला राजकृष्णाजीके साथ हुआ है।

बैसा कि इम पहले संकेत कर आये हैं, लाला सीतारामजी चारों भाइयोंमें सबसे बढ़े थे। इनका विवाह स्वर्गाय श्रीमतो मनोइरी देवीके साथ हुआ था। अपने पित लाला सीतारामजीका स्वर्गवास २४ वर्षकी स्वल्प आयुमें हो जानेके कारण इन्हें ही अपने दोनों पुत्र लाला वसन्त-लालजी और लाला फिरोजीलालजीका भरण-पोषण तथा देखभाल स्वयं करनी पड़ी। लाला वसन्तलालजी बढ़े हैं जो अपने पिताजीके वियोगके समय तीन वर्षके थे श्रीर लाला फिरोजीलालजीका जन्म पिताजीके परलोकवासी होनेके २ माइ बाद हुआ था। स्पष्ट है कि इन दोनों भाइयोंकी शिचा-दीचा अपनी माता मनोइरी देवीकी छत्रछायामें ही हुई है। लाला फिरोजीलालजीका जन्म वैसाल सुदी १५ वि० सं० १६६३ को हुआ था।

इन दोनों भाइयों में लाला बसन्तलाल बीने गोहाना श्रीर रोहतक में मेट्रिक तक शिद्धा प्राप्त कर प्रारम्भ में कप बेको दुकान की। बाद में सन् १६२५ में ये व्यावर चले गये और वहाँ कोल कम्पनियों में १-२ वर्ष काम करके स्वयं कोलका व्यापार करने लगे। खबसे ये व्यावर गये हैं तबसे वहीं के निवासी बन गये हैं। इनके दो पुत्र और दो पुत्रियाँ हैं जो सभ योग्य और सदाचारी हैं।

श्री लाला फिरोजोलालजी की शिद्धा गोहाना, रोहतक और दिल्लीमें हुई है। इन्होंने सन् १६२४ में गवर्नमेंट हाईस्कूल दिल्लीसे मैट्रिक परीद्धा पास की। यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि इनके पिताजीका वियोग इनके जन्मके दो माह पूर्व हो गया था, इसलिए पिताजीके अमावमें इनकी देख-भाल इनकी माता जी को ही करनी पड़ी है। यहीं कारणा है कि इन्हें भी अपने बड़े भाईके समान बीचमें ही अपनी शिद्धा समाप्त कर आजीविका अर्जन करनेमें जुट जाना पड़ा। इनका विवाह सन् १६२४ में ही रेवाड़ी निवासी बाबू लाजूरामजी असिस्टेंट स्टेशनमास्टरकी सुपुत्री श्री वस्सीदेवीके साथ सम्पन्न हो गया। आगे इनकी शिद्धा न हो सकनेका यह भी एक कारणा है।

सर्व प्रथम लाला फिरोजीलालजो मेट्रिक परीद्धा पास करनेके बाद उसी वर्ष मुजानगढ़के जैन हाईरकूलमें अँग्रेजीके अध्यापनका कार्य करने लगे। किन्तु वहाँकी सर्विस इनकी रुचिके अनुकूल न होनेसे ३ माइमें ही उसे छोड़कर ये अपने घर चले आये। इसके बाद ये मथुरामें सेठ उदयसिंह जीके ठेकेदार इमारतानके यहाँ सर्विस करने लगे। ये होनहार तो ये ही, इसलिए इन्हें इमारत कर्ण्युक्टरके कार्यका अनुभव प्राप्त करनेमें डेढ़ वर्षसे अधिक समय नहीं लगा। इनकी योग्यता, प्रामाणिकता और दद्धतासे प्रमावित होकर सेठ उदयसिंहजीने इन्हें अलीगढ़के विजलीवर बनानेका कार्य भार सींप कर वहाँ मेज दिया। इस कार्यमें इन्होंने अपनी योग्यताका तो परिचय दिया हो। साथ ही इनके अन्य अनेक गुणोंसे प्रभावित होकर सेठजी दूसरे प्रकारके कार्योंका भार भी इन्हों पर डालने लगे। इन्होंने

उनके यहाँ रहते हुए वाटर सप्लाई और नल फिटिंग आदिके कार्यों में भी दक्षता प्राप्त कर लो। इनका और सेठजीका यह मधुर सम्बन्ध सन १६३५ तक चलता रहा। किन्तु इस वर्ष सेठजीकी इह लीला समाप्त हो जानेके कारण इन्होंने वहाँसे विश्राम ले लेना ही उचित समका। इतना श्रवश्य है कि ये वहाँसे सहसा नहीं चले आये। किन्तु सेठजीके उत्तराधिकारियोंको उनके कार्यों की पूरी जानकारी करानेके बाद ही इन्होंने मधुरा छोड़ा।

मथुरा छोड़नेके बाद ये दिल्ली आये और यहाँ पर श्रीमान् लाला राजकृष्णजीके साथ कोलोनाइ जेशन लि॰ कम्पनीके डायरेक्टर बनकर जमीनकी खरीद-विक्रीका कार्य करने लगे। किन्तु कुछ ही दिनोंमें इनकी इस कार्यसे किच हट गई, इसलिए अपने हिस्सेके सेयर्स लाला राजकृष्ण जीको सौंपकर ये सन १९३६ से श्रीमान् लाला हरिश्चन्द्रजीके साथ लकड़ीका व्यापार करने लगे। इस कार्यको यद्यपि इन्होंने सन् १९५२ तक निभाया। परन्तु अन्तमें ये इससे भी विरक्त हो गये और उस समयसे ये अपना स्वतन्त्र इयवसाय कर रहे हैं।

### पूज्य वर्णीजीसे परिचय और सम्बन्ध

एक ओर जहाँ ये अपनी भौतिक उन्नतिमें लगे हुए थे वहाँ दूसरी ओर इन्होंने अपने धार्मिक जीवनको नहीं भुलाया था। विशेषतः अपनी माताके धार्मिक जीवनकी इनके जीवन पर गहरी छाप पड़ी जिससे प्रभावित होकर ये निरन्तर योग्य गुरुकी तलासमें लगे रहते थे। तीर्थयात्रा श्रीर दूसरे धार्मिक कार्यों में तो ये किच रखते ही थे। साथ ही जहाँ कहीं इन्हें धार्मिक प्रवचन सुननेका अवसर मिलता था, उससे भी लाभ उठाते थे। ऐसा ही एक श्रवसर इन्हें सन १६३३-३४ में आया। ये सम्मेदशिखर जीकी यात्राके लिए मधुवनमें ठहरे हुए थे और उसी समय पूज्य वर्णीं जी मी वहाँ पधारे हुए थे। पूज्य वर्णीं जीके पधारने से मधुवनकी चहल-पहल बढ़ गई। आगत धर्मबन्धुओं को उनके प्रवचनों का लाभ मिलने लगा। उनमें ये भी सम्मिलत हुए। यद्यपि उस समय ये उनके प्रवचनसे विशेष

लाभ न उठा सके । फिर भी उनके प्रवचनोंसे इनके जीवन पर ऐसी गहरी छाप पड़ी जिससे ये सदाके लिए उनके अनुयायो बन गये। इसके बाद ये पूड्य वर्णीजीसे विशेष सम्पर्क स्थापित करनेमें तब सफल हुए जब पूड्य वर्णीजीने अपना दिल्लीमें चतुर्मास किया। तबसे लेकर ये अवसर मिलते ही निरन्तर उनकी सेवामें उपस्थित होकर अपने आध्यात्मिक जीवनके संशोधनमें उत्साह दिखलाते रहते हैं। इन्होंने उनके उपदेशोंसे प्रभावित हो कर अब तक जो लोकोपयोगी धार्मिक कार्य किये हैं उनका विवरण आगे दिया जाता है।

#### लालाजी द्वारा किये गये सेवा कार्योंका विवरण

- १. सन् १६५६ में दिल्लीमें श्रीगरोश वर्णों अहिंसा प्रतिष्ठानकी स्थापना। लालाजीने इस संस्थाका कार्य सुचार रूपसे चलता रहे इसके लिए ७५०००) पचहत्तर हजार रुपयाकी लागतका अपना दरियागंज २१ दिल्लीमें स्थित एक तिमंजला मकान उसके लिए श्रपित कर दिया है। जिसकी मासिक श्रामदनी ६५०) के लगभग है। लालाजीने इसका एक दृष्ट भी बना दिया है। दृष्टियोंके नाम ये हैं—१ लाला फिरोजीलालजी, २ लाला वसन्तलालजी, ३ बाबू शानचन्द्रजी, ४ श्रीमती वस्सीदेवीजी और ५ श्रीमती सुशीलादेवीजी।
- २. सन् १९५७ में गोहानामें अपनी पूज्य माता मनोहरी देवीकी स्मृतिमें जनता अस्पतालको स्थापना । इसके लिए लालाजीने जमीन खरीद कर ३३०००) तैंतीस इजारकी लागतका अस्पतालके योग्य एक मुन्दर भवन भी बनवा दिया है ।
- २१ मार्च सन् १९५६ में जनता अस्पतालका कार्य सुचार रूपसे चलता रहे इसके लिए २६०००) छुड़ीस इजार रुपया प्रदान कर एक ट्रस्ट भी स्थापित कर दिया है। ट्रष्टियों भें श्रीगरोश वर्णों अहिंसा प्रतिष्ठानके ट्रष्टियों के नाम तो हैं ही। उनके सिवा ये नाम और हैं— जाबू मोहनलालजी व्यावर, लाला

शिखरचन्द्रजी गोहाना, लाला हुकुमचन्द्रजी गोहाना, लाला पश्चचन्द्रजी गोहाना और लाला नेमीचन्द्रजी गोहाना।

- ४. दिल्ली दरियागंजमें स्व० मुनि आनन्दसागरजीकी यादगार बनानेके लिए ५०००) पाँच हजार रुपया प्रदान किये।
- इटारसी जैन मन्दिरमें वेदी निर्माणके लिए २०००) दो हजार रुपया
   प्रदान किये। यह दान जनवरी सन् ५६ में दिया है।
- ६. वीर सेवा मन्दिर दिल्लीके लिए पाँच सौ रुपये। ( जमा ट्रष्टमें )
- स्याद्वाद महाविद्यालयके ध्रुव फण्डमें १०००) एक हजार और उसके घाटका निर्माण करनेके लिए १०००) एक हजार क्यये। (ध्रुव फएडके रुपया ट्रष्टमें जमा)
- श्रीगणेशप्रसाद वर्णां जैन ग्रन्थमाला बनारसके लिए ५००) पाँच सौ रुपये। (जमा ट्रष्टमें)
- चि० सरसाकी शाहीके लिए १२ फरवरी सन् १६५६ में १५००)
   एक हजार पाँच सौ रुपये।

यह लालाजीकी दानकी मुख्य-मुख्य कलमें हैं। इसके सिवा इन्होंने जो अपना वसीयत किया है उसमें अपनी जायदादका आधा भाग श्रीगणेश वणीं अहिंसा प्रतिष्ठानको संकल्प कर दिया है यह विशेष उल्लेखनीय बात है।

#### पुज्य वर्णीजीका प्रभाव

पूज्य वर्णी जीमें इनकी अट्ट श्रद्धा है। सन् १६४६ में तो इनके जीवन में ऐसा भी अवसर आया जब ये नाथ बैंक लिं के फेल हां जानेपर अपनी सिश्चत पूँजी लगभग सत्तर इजार रुपया गँवा बैठे थे फिर भी इनके मनमें रखमात्र भी खेद नहीं हुआ। इस सम्बन्धमें लालाजी अक्सर कहा करते हैं कि यह सब पूज्य वर्णी जीके उपदेशों और उनके सम्पर्कना प्रभाव है कि मेरी पूँजी चले जानेपर भी मुक्ते रखमात्र भी दुःल नहीं हुआ। यदि उनके सम्पर्कमें आनेका श्रवसर न मिलता तो न जाने उस समय मेरा क्या हाल हुआ होता।

#### यात्रा विवरण और अभिनन्दन

इन्होंने अपने जीवनको सुसंस्कृत बनाये रखनेके लिए सकुटुम्ब सात बार श्रीसम्मेद शिखरजीकी, चार बार गिरनारजीकी, दो बार दिखण प्रान्त की और तीन बार समस्त सेत्रोंकी यात्रा की है।

इस प्रकार विचार कर देखनेपर विदित होता है कि लालाजीने हर हिंधे अपने जीवनको सफल बनानेका उद्योग किया है। सौभाग्यसे इनकी घर्मपत्नी श्रीमती वस्सीदेवी भो इनके स्वभावके अनुकूल हैं और इनके प्रत्येक धार्मिक कार्यमें इन्हें उत्साहित करती रहती हैं। इम इस युगल दम्पतिका इनकी पुनीत भावना और समयोपयोगी दानके लिए मनः पूर्वक अभिनन्दन करते हैं और आशा करते हैं कि जिस प्रकार इन्होंने मेरी जीवन गाया प्रथम भागके प्रचारमें सहयोग करनेके लिए उसकी ५०० प्रतिका लागत मूल्य प्रदान किया है तथा मेरी जीवन गाया द्वितीय भाग के प्रचारमें सहयोगी बननेकी इच्छा व्यक्त की है उसी प्रकार ये उत्तरोत्तर सभी प्रकारके जैन साहित्यके प्रचारमें भी सहायक बनेंगे। इमारी यह भी इच्छा है कि ये श्री श्रीगणेशप्रसाद वर्णा जैन ग्रन्थमालाके आधार स्तम्भ बनकर उसकी उन्नतिमें सहायक बनें। इम इस युगल दम्पतिके दीर्घायु होकर सतत धार्मिक कार्योंमें सहयोगी बननेकी मनः पूर्वक कामना करते हैं।

फुलचन्द्र शास्त्री

## विषय-सूची

| 8  | जन्म और जैनत्वकी श्रोर आकर्षण              | 8    |
|----|--------------------------------------------|------|
| २  | मार्गदर्शक कड़ोरेलालजी भायजी               | Ę    |
| Ę  | धर्ममाता श्री चिरौजाबाईजी                  | ११   |
| X  | जयपुरकी असफल यात्रा                        | १६   |
| ¥  | श्री स्वरूपचन्द्रजी बनपुरया और खुरई यात्रा | २०   |
| ξ  | खुरईमें तीन दिन                            | २२   |
| v  | सेठ लद्मीचन्द्रजी                          | २७   |
| 5  | रेशंदोगिरि और कुगडलपुर                     | २८   |
| 3  | रामटेक                                     | ३५   |
| १० | मुक्तागिरि                                 | 38   |
| ११ | कर्मचक्र                                   | 80   |
| १२ | गजपन्थासे वम्बई                            | ४२   |
| १३ | विद्याध्ययनका सुयोग                        | ४५   |
| १४ | चिरकांद्वित जयपुर                          | ४८   |
| १५ | यह जयपुर है                                | ५०   |
| १६ | महान् मेला                                 | પ્રર |
| १७ | पण्डित गोपालदासजी वरैयाके सम्पर्कमें       | 48   |
| १८ | महासभाका वैभव                              | ሂኳ   |
| 38 | गुरु गोपालदासजी वरैया                      | ६०   |
| २० | मधुरासे खुरजा                              | ६४   |

## [ 88 ]

| २१         | शिखरजीके लिए प्रस्थान                              | ६६         |
|------------|----------------------------------------------------|------------|
| २२         | मार्गमें गंगा-यमुना संगम                           | ६८         |
| २३         | दर्शन और परिक्रमा                                  | ७१         |
| २४         | श्री दुलार भा                                      | 95         |
| રપ્        | पं० ठाकुरदासंजी                                    | <b>=</b> { |
| २६         | जैनत्वका अपमान                                     | <b>⊏</b> ₹ |
| २७         | गुरुदेवकी खोजमें                                   | 55         |
| २८         | स्याद्वाद विद्यालयका उद्घाटन                       | 83         |
| 38         | स्याद्वाद विद्यालयका उद्घाटन                       | 53         |
| ३०         | अधिष्ठाता बावा भागीरथजी                            | १०२        |
| ₹ १        | छात्र सभामें मेरा भाषण                             | १०८        |
| <b>३</b> २ | महान् प्रायिधत                                     | ११७        |
| ३३         | लाला प्रका <del>शच</del> न्द्र रईस                 | १२२        |
| 38         | हिन्दू यूनिवर्सिटीमें जैन कोर्स                    | १३१        |
| ३५         | सहस्रनामका अद्भुत प्रभाव                           | १३४        |
| ३६         |                                                    | १३६        |
| ३७         | बाईजीका स्वाभिमान                                  | १३८        |
| ₹⊏         | बाईजोका महान् तत्वज्ञान                            | 880        |
| ₹€         | डाक्टर या सहृद्यताका अवतार                         | १४४        |
| 80         | बुन्देलखण्डके दो महान् विद्वान्                    | १५०        |
| 88         | चकौती में                                          | १५४        |
| ४२         | द्रौपदी                                            | १५६        |
| ४३         | नीच जाति पर उच्च विचार                             | १६२        |
| ጸጸ         | नवद्वीप कलकत्ता फिर बनारस                          | १६८        |
| ४५         | बाबा शिवलालबी और बाबा दौलतरामबी                    | १६६        |
| ४६         | कोई उपदेष्टा न था                                  | १७३        |
| ४७         | सागरमें श्री सत्तर्कसुधातरंगिणी जैन पा० की स्थापना | १७६        |
|            |                                                    |            |

## [ २५ ]

| کت   | पाठशालाकी सहायताके लिए                           | १८१        |
|------|--------------------------------------------------|------------|
| 38   | मड़ावरामें विमानोत्सव                            | १८७        |
| ५०   | पतित पावन जैनधर्म                                | 980        |
| ሂየ   | दूरदर्शी मूलचन्द्रजी सर्गफ                       | १६८        |
| પ્રર | शङ्कित संसार                                     | २०५        |
| પ્રર | निवृत्तिकी ओर                                    | २०९        |
| ዺ४   | पञ्चोंकी अदालत                                   | २३३        |
| પુપૂ | जातिका संवर                                      | २३७        |
| પૂદ્ | श्रीमान् बाबा गोकुलचन्द्रको                      | 288        |
| પ્રહ | पञ्चोंका टरबार                                   | २४३        |
| ५८   | धर्मका ठेकेदार कोई नहीं                          | રપ્રપ્     |
| y.E  | रसस्त्रीर                                        | २६२        |
| ६०   | असफल चोर                                         | २६३        |
| ६१   | <b>त्राज यहाँ कल वहाँ</b>                        | <b>२६५</b> |
| ६२   | मोराजीके विशाल प्रांगणमें                        | २६८        |
| ६३   | कलशोत्सवमें श्री पं • अम्बादासजी शास्त्रीका भाषण | २७१        |
| ६४   | वैशाखिया श्री पनालालजी गढ़ाकोटा                  | २⊏२        |
| ६५   | चन्देकी धुनमें                                   | २८४        |
| ६६   | श्री सि॰ रतनलालजी                                | रद्भ       |
| ६७   | दानवीर श्री कमरया रज्जीलालजी                     | २८६        |
| ६८   | जैन जातिभूषण श्री सिंधई कुन्दनहास्त्रजी          | २८६        |
| इध   | द्रोणिगिरि                                       | 835        |
| 90   | रूदिवादका एक उदाहरण                              | २६५        |
| ७१   | द्रोग्रामिरि च्चेत्रपर पाठशालाकी स्थापना         | २६६        |
| ७२   | दया ही मानवका प्रमुख कर्तव्य है                  | 785        |
| €७   | वेश्याव्यसन                                      | 300        |
| ७४   | महिलाका विवेक                                    | ३०२        |
|      |                                                  |            |

## [ २६ ]

| 40         | बालादपि सुभाषितं ब्राह्मम्             | ३०४  |
|------------|----------------------------------------|------|
| <b>9</b> Ę | श्री गोम्मटेश्वर यात्रा                | ३०७  |
| છછ         | गिरिनार यात्रा                         | ३२१  |
| <b>6</b> 5 | भिचासे शिचा                            | ३३१  |
| 30         | प्रभावना                               | ३इ६  |
| <u>_</u> 0 | परवार सभाके अधिवेशन                    | ३५२  |
| 52         | निस्पृह विद्वान् और उदार गृहस्य        | ३५५  |
| <b>=</b> २ | जबलपुरमें शिद्धा मन्दिर                | ३५ू८ |
| <b>⊏</b> ₹ | परवार सभामें विधवाविवाहका प्रस्ताव     | ३६०  |
| 28         | पर्पोरा और अहार                        | ३६⊏  |
| ದ್ಗಳ       | रूढ़ियोंकी राजधानी                     | ३७१  |
| ⊏६         | बरुवासागर                              | ३७४  |
| ⊏७         | बाईजीका सर्वस्व समर्पण                 | ३७६  |
| <u> </u>   | बगडाकी दो वार्ताऍ                      | ३७६  |
| 37         | युण्य परीच्चा                          | ₹८०  |
| 03         | अपनी भूड                               | ३८१  |
| 13         | बिक्कीकी समाधि                         | ३⊏३  |
| 53         | बाईजी की हाजिर जवाबी                   | ३८४  |
| ६३         | व्यवस्थाप्रिय बाईजी                    | ३८५  |
| 83         | अबला नहीं सबला                         | ३८७  |
| દ્ય        | इरी-भरो खेती                           | १३६  |
| ६६         | शाइपुरमें विद्यालय                     | ३९५  |
| ల 3        | खतीलीमें कुन्दकुन्द विद्यालय           | ३६⊏  |
| 23         | कुछ प्रकरण                             | ४०२  |
| 33         | शिखरजीकी यात्रा और वाईजीका व्रत ग्रह्म | ४०५  |
| १००        | श्री बाईबोकी आत्मकथा                   | ४१०  |
| १०१        | श्री बाईजीका समाधिमरण                  | ४१७  |

## [ 89 ]

| १०२ समाधि के बाद                            | ४२७           |
|---------------------------------------------|---------------|
| १०३ शाहपुरमें                               | 830           |
| १०४ गिरिराजकी पैदल यात्रा                   | ४३२           |
| १०५ गिग्रिजकी वन्दना                        | ४६६           |
| १०६ ईशरीमें उदासीनाश्रम                     | ४६८           |
| १०७ यह इंशरी है                             | ४७१           |
| १०८ दम्भसे बचो                              | <i>७७४</i>    |
| १०६ मलेरिया                                 | 820           |
| ११० श्री बाबा भागीरथजीका समाधिमरण           | ४८४           |
| १११ ईशरीसे गया फिर पावापुर                  | ४८७           |
| ११२ वीर निर्वाणीत्सव                        | ४ <b>६</b> २  |
| ११३ राजग्रहीमें धर्मगोष्ठी                  | 238           |
| ११४ गिरडीइका चातुर्मास                      | ५०२           |
| ११५ सागरकी ओर                               | ५०५           |
| ११६ मार्गमें                                | 400           |
| ११७ सागरका समारोइ                           | પ્રથપ         |
| ११८ सागरके अञ्चलमें                         | પ્ર૧૭         |
| ११६ कटनीमें विद्वत्परिषद्                   | प्र२३         |
| १२० जबलपुरके साथी                           | <b>५</b> २६   |
| १२१ जबलपुरमें गुरुकुल                       | પ્રર          |
| १२२ जबलपुरसे सागर फिर द्रोगागिरि            | પર્           |
| १२३ सागरमें शिद्मणशिविर                     | ५४०           |
| १२४ सागरमें सर सेठ हु कुमचन्द्रजीका शुभागमन | प्र४६         |
| १२५ सागरसे प्रस्थान                         | <b>પ્ર</b> ૪દ |
| १२६ दमोइमें कुछ दिन                         | પ્રપ્ર        |
| १२७ बुन्देललण्डका पर्यटन                    | प्रप्         |
| १२८ बस्वासागरमें विविध समारोह               | ५६४           |
|                                             |               |

|             | [ २= ]                 |                |
|-------------|------------------------|----------------|
| <b>१</b> २६ | बदवासागरसे सोनागिरि    | પ્રહ           |
|             | महावीर जयन्ती          | प्र७३          |
|             | एक स्वप्न              | <i>પૂ</i> હત્ર |
|             | दिल्ली यात्राका निश्चय | પ્રહદ          |
|             | लश्करकी स्त्रोर        | યૂહ            |
|             | गोपाचलके अञ्चलमें      | ५ू⊏३           |

## मेरी जीवन गाथा

## जन्म और जैनत्वकी ओर आकर्षण

नमः समयसाराय स्वानुभृत्या चकासते । चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे ॥

मेरा नाम गणेश वर्णी है। जन्म सम्बत् १६३१ के कुँवार विद ४ को हसेरे गाँवमें हुआ था। यह जिला लिलतपुर (फाँसी), तहसील महरोनीके अन्तर्गत मदनपुर थानेमें स्थित है। पिताका नाम श्रीहीरालालजी और माताका नाम उजियारी था। मेरी जाति असाटी थी। यह प्रायः बुन्देलखण्डमें पाई जाती है। इस जाति-वाले वैष्णव धर्मानुयायी होते हैं। पिताजीकी स्थिति सामान्य थी। वे साधारण दुकानदारीके द्वारा अपने कुटुम्बका पालन करते थे। वह समय ही ऐसा था जो आजकी अपेना बहुत ही अल्प दृल्यमें कुटुम्बका भरण पोषण हो जाता था।

उस समय एक रुपयामें एक मनसे अधिक गेहूँ, तीन सेर घी और आठ सेर तिलका तेल मिलता था। शेष वस्तुएँ इसी अनु-पातसे मिलती थीं। सब लोग कपड़ा प्रायः घरके सूतका पहिनते थे। सबके घर चरखा चलता था। खानके लिए घी दूध भरपूर मिलता था। जैसा कि आज कल देखा जाता है उस समय क्षय रोगियोंका सर्वथा अभाव था।

आजादादाकी आयु ४० वर्षकी होने पर मेरे पिताका जन्म हुआ था। इसके बाद पिताके दो भाई और हुए थे जो क्रमशः आजादादाकी ६० और ७० वर्षकी उम्रमें जन्मे थे। तब दादीकी आयु ६० वर्षकी थी। आचरण जैनियोंके सदृश हो गया था। रात्रिभोजन मेरे पिता नहीं करते थे।

जब मैं १० वर्षका था तक्की बात है। सामने मन्दिरतीके चबूतरे पर प्रति दिन पुराण प्रवचन होता था। एक दिन त्यागका प्रकरण आया। इसमें रावणके परस्वी त्यागन्नत छेनेका उल्लेख किया गया था। बहुतसे भाइयोंने प्रतिज्ञा छी, मैंने भी उसी दिन आजन्म रात्रिभोजन त्याग दिया। इसी त्यागने मुमे जैनी बना दिया।

एक दिनकी बात है, मैं शालाके मन्दिरमें गया। दैवयोगसे उस दिन वहाँ प्रसादमें पेड़ा बाँटे गये। मुक्ते भी मिलने लगे। तब मैंने कहा—'मैंने तो रात्रिका भोजन त्याग दिया है।' यह सुन मेरे गुरुजी बहुत नाराज हुए, बोले, छोड़नेका क्या कारण है ? मैंने कहा, 'गुरु महराज! मेरे घरके सामने जिनमन्दिर है। वहाँ पर पुराण-प्रवचन होता है। उसको अवण कर मेरी अद्धा उसी धर्ममें हो गई है। पद्मपुराणमें पुरुषोत्तम रामचन्द्रजीका चरित्र वित्रण किया है। वहीं मुक्ते सत्य भासता है। रामायणमें रावणको राज्ञस और हनुमानको बन्दर बतलाया है। इसमें मेरी अद्धा नहीं है। अत्र मैं इस मन्दिरमें नहीं आजँगा। आप मेरे विद्यागुरु हैं, मेरी अद्धाको अन्यया करनेका आग्रह न करें।'

गुरुजो बहुत हो भद्र प्रकृतिके थे, अतः वे मेरे श्रद्धानके साधक हो गये। एक दिनका जिकर है—मैं उनका हुक्का भर रहा था। मैंने हुक्का भरनेके समय तमाखू पीनेके लिये चिलमको पकड़ा, हाथ जल गया। मैंने हुक्का जमीन पर पटक दिया और गुरुजीसे कहा, 'महाराज ! जिसमें ऐसा दुर्गन्धित पानी रहता है उसे आप पीते हैं? मैंने तो उसे फोड़ दिया, अब जो करना हो सो करो।'

गुरुजी प्रसन्न होकर कहने छगे 'तुमने दस सपयेका हुका

उस समय मनुष्योंके शरीर सुदृ और बिलेष्ठ होते थे। वे अत्यन्त सग्ल प्रकृतिके होते थे। अनाचार नहीं के बराबर था। घर घर गाय रहती थीं। दूध और दहीकी नदियाँ बहती थीं। देहातमें दूध और दहीकी विक्री नहीं होती थी। तीर्थ-यात्रा सब पैदल करते थे। लोक प्रसन्नचित्त दिखाई देते थे। वर्षाकालमें लोग प्रायः घर ही रहते थे। वे इतने दिनोंका सामान अपने अपने घर ही रख लेते थे। व्यापारी लोग बैलोंका लादना बन्द कर देते थे। वह समय ही ऐसा था जो इस समय सबको आश्चर्यमें डाल देता है।

बचपनमें मुक्ते असाताके उदयसे सुकीका रोग हो गया था। साथ ही छीवर आदि भी बढ़ गया था। फिर भी आयुष्कर्मके निषेकोंकी प्रबलताके कारण इस संकटसे मेरी रच्चा हो गई थी। मेरी आयु जब ६ वर्षकी हुई तब मेरे पिता मड़ावरा आ गये थे। तब यहाँ पर मिडिल स्कूल था, डाकखाना था और पुलिसथाना भी था। नगर अतिरमणीय था। यहाँ पर १० जिनालय और दिगम्बर जैनियोंके १४० घर थे। प्रायः सब सम्पन्न थे। दो घराने तो बहुत ही धनाल्य और जनसमूहस पूरित थे।

मैंने ७ वर्षकी अवस्थामें विद्यारम्भ किया और १४ वर्षकी अवस्थामें मिडिल पास हो गया। चूंकि यहाँ पर यहीं तक शिज्ञा थी, अतः आगे नहीं बढ़ सका। मेरे विद्यागुरु श्रीमान् पण्डित मूलचन्द्रजी ब्राह्मण थे जो बहुत ही सज्जन थे। उनके साथ मैं गाँवके बाहर श्रीरामचन्द्रजीके मिन्दरमें जाया करता था। वहीं रामायण पाठ होता था। उसे मैं सानन्द श्रवण करता था। किन्तु मेरे घरके सामने एक जिनालय था, इसिलये वहाँ भी जाया करता था। उस मुहल्लेमें जितने घर थे सब जैनियोंके थे, केवल एक घर बढ़ईका था। उन लोगोंके सहवाससे प्रायः हमारे पिताका

फोड़ दिया, अच्छा किया, अब न पियोंगे, एक बला टली।' मेरी प्रकृति बहुत भीरु थी, मैं डर गया परन्तु उन्होंने सान्त्वना दी। 'कहा—भयकी बात नहीं।'

मेरे कुछमें यज्ञोपवीत संस्कार होता था। १२ वर्षकी अवस्था में बुड़ेरा गाँवसे मेरे कुछ पुरोहित आये, उन्हींने मेरा यज्ञोपवीत संस्कार कराया, मन्त्रका उपदेश दिया। साथमें यह भी कहा कि यह मन्त्र किसीको न बताना, अन्यथा अपराधी होगे।

मैंने कहा—'महाराज! आपके तो हजारों शिष्य हैं। आपको सबसे अधिक अपराधी होना चाहिये। आपने मुक्ते दीचा दी यह ठीक नहीं किया, क्योंकि आप स्वयं सदोष हैं।'

इस पर पुरोहितजी मेरे उत्पर बहुत नाराज हुए। माँने भी बहुत तिरस्कार किया, यहाँ तक कहा कि ऐसे पुत्रसे तो अपुत्रवती ही मैं अच्छी थी। मैंने कहा—'माँजी! आपका कहना सर्वथा उचित है, मैं अब इस धर्ममें नहीं रहना चाहता। आजसे मैं श्री जिनेन्द्रदेवको छोड़कर अन्यको न मानूँगा। मेरा पहलेसे यही भाव था। जैनधर्म ही मेरा कल्याण करेगा। बाल्यावस्थासे ही मेरी रुचि इसी धर्मकी आंर थी।'

मिडिल क्लासमें पढ़ते समय मेरे एक मित्र थे जिनका नाम तुल्सीदास था। ये ब्राह्मण पुत्र थे। मुझे दा रूपया मासिक वजीफा मिलता था। वह रूपया मैं इन्हींको हे हेता था। जब मैं मिडिल पास कर चुका तब मेरे गाँवमें पढ़नेके साधन न थे, अतः अधिक विद्याभ्याससे मुझे विक्रित रहना पड़ा। ४ वर्ष मेरे खेल कूँदमें गये। पिताजीने बहुत कुछ कहा—'कुछ धन्धा करो, परन्तु मेरेसे कुछ नहीं हुआ।

मेरे दो भाई और थे, एकका विवाह हो गया था, दूसरा छोटा था। वे दोनों ही परलोक सिधार गये। मेरा विनाह १८ वर्षमें हुआ था। विवाह होनेके बाद ही पिताजीका स्वर्गवास हो गया था। उनकी जैनधर्ममें दृढ़ श्रद्धा थी। इसका कारण णमोकार मन्त्र था।

वह एकबार दूसरे गाँवमें जा रहे थे, साथमें बैल पर दुकान-दारीका सामान था। मार्गमें भयङ्कर वन पार करके जाना था। ठीक बीचमें जहाँसे दो कोश इधर उधर गाँव न था, शेर शेरनी आगये। २० गजका फासला था, मेरे पिताजीकी आँखोंके सामने अँघेरा छा गया। उन्होंने मनमें णमोकार मन्त्रका स्मरण किया, दैवयोगसे शेर शेरनी मार्ग काटकर चले गये। यही उनकी जैनमतमें दृढ़ श्रद्धाका कारण हुआ।

स्वर्गवासके समय उन्होंने मुमे यह उपदेश दिया कि-

'बेटा, संसारमें कोई किसीका नहीं यह श्रद्धान दृढ़ रखना। तथा मेरी एक बात और दृढ़ रीतिसे हृद्यंगम कर लेना। वह यह कि मैंने एमीकार मन्त्रके स्मरएसे अपनेको बड़ी बड़ी आपित्तर्यांसे बचाया है। तुम निरन्तर इसका स्मरण रखना। जिस धर्ममें यह मन्त्र है उस धर्मकी महिमाका वर्णन करना हमारेसे तुच्छ ज्ञानियोद्धारा होना असम्भव है। तुमको यदि संसार बन्धनसे मुक्त होना इष्ट है तो इस धर्ममें दृढ़ श्रद्धान रखना और इसे जाननेका प्रयास करना। बस, हमारा यही कहना है।'

जिस दिन उन्होंने यह उपदेश दिया था उसी दिन सायं-कालको मेरे दादा जिनकी आयु ११० वर्षकी थी बड़े चिन्तित हो उठे। अवसानके पहले जब पिताजीको देखनेके लिए वैद्य-राज आये तब दादाने उनसे पूछा 'महाराज! हमारा बेटा कब-तक अच्छा होगा ?'

वैद्य महोदयने उत्तर दिया—'शीव्र नीरोग हो जायगा ?' यह सुनकर दादाने कहा—'मिथ्या क्यों कहते हो ? वह तो प्रातःकालतक ही जीवित रहेगा। दुःख इस बातका है कि मेरी अपकीर्ति होगी—'बुड्ढा तां बैठा रहा पर लड़का मर गया।' इतना कह कर वे सो गये। प्रातःकाल में दादाको जगाने गया पर कौन जागे ? दादाका स्वर्गवास हो चुका था। उनका दाह कर आये ही थे कि मेरे पिताका भी वियोग हो गया। हम सब रोने लगे, अनेक वेदनाएँ हुई पर अन्तमें सन्तोष कर बैठ गये।

मेरे पिता ही ज्यापार करते थे, मैं तो बुद्धू था ही — कुछ नहीं जानता था। अतः पिताके मरनेके बाद मेरी माँ बहुत ज्यथित हुई। इससे मैंने मदनपुर गाँवमें मास्टरी कर ली। वहाँ चार मास रहकर नामेल स्कूलमें शिचा लेनेके अर्थ आगरा चला गया, परन्तु वहाँ दो मास ही रह सका। इसके बाद अपने मित्र ठाकुरदासके साथ जयपुरकी तरफ चला गया। एक मास बाद इन्दोर पहुँचा, शिचा विभागमें नौकरी कर ली। देहातमें रहना पड़ा। वहाँ भी उपयोगकी स्थिरता न हुई, अतः फिर देश चला आया।

# मार्गदर्शक कड़ोरेलालजी भायजी

दो मासके बाद दिरागमन हो गया। मेरी स्त्री भी माँके बहुकावेमें आ गई और कहने छगी 'तुमने धर्म परिवर्तन कर बड़ी
भूछ की, अब फिर अपने सनातन धर्ममें आ जाओ और सानन्द
जीवन बिताओ।' ये विचार सुनकर मेरा उससे प्रेम हट गया।
मुफ्ते आपितसी जँचने छगी; परन्तु उसे छोड़नेको असमर्थ था।
थोड़े दिन बाद मैंने कारीटोरन गाँवकी पाठशाछामें अध्यापकी
कर छी और वहीं उसे बुला लिया। दो माह आमोद-प्रमोदमें अच्छी
तरह निकल गये। इतनेमें मेरे चचेरे भाई लह्मणका विवाह आ
गया। उसमें वह गई, मेरी माँ भी गई, और मैं भी गया। वहाँ
पंक्तिभोजनमें मुक्तसे भोजन करतेके लिए आग्रह किया गया। मैंने

काकाजीसे कहा कि 'यहाँ तो अशुद्ध भोजन बना है। मैं पंकि-भोजनमें सम्मिलित नहीं हो सकता।' इससे मेरी जातिवाले बहुत कोधित हो डठे, नाना अवाच्य शब्दोंसे मैं कोशा गया। उन्होंने कहा-'ऐसा आदमी जाति-बहिष्कृत क्यों न किया जाय, जो हमारे साथ भोजन नहीं करता, किन्तु जैनियोंके चौकोंमें खा आता है।'

मैंने उन सबसे हाथ जोड़कर कहा कि 'आपकी बात स्वीकार है।' और दो दिन रहकर टीकमगढ़ चला आया। वहाँ आकर मैं श्रीराम मास्टरसे मिला। उन्होंने मुक्ते जतारा स्कूलका अध्यापक बना दिया। यहाँ आनेपर मेरा पं० मोतीलालजी वर्णी, श्रीयुत कड़ोरेलाल भायजी तथा स्वरूषचन्द बनपुरिया आदिसे परिचय हो गया।

इससे मेरी जैनधर्ममें और अधिक श्रद्धा बढ़ने लगी। दिन रात धर्मश्रवणमें समय जाने लगा। संसारकी असारतापर निरन्तर परामर्श होता था। हम लोगोंमें कड़ोरेलालजी भायजी अच्छे तत्त्वज्ञानी थे। उनका कहना था—'किसी कार्यमें शीवता मत करी, पहले तत्त्वज्ञानका सम्पादन करी पश्चात् त्यागधर्मकी ओर दृष्टि डालो।'

परन्तु हम और मोतीलाल वर्णी तो रंगहृद थे ही, अतः जो मनमें आता सो त्याग कर बैठते। वर्णीजी पूजनके बड़े रिसक थे। वे प्रतिदिन श्री जिनेन्द्रदेवकी पूजन करनेमें अपना समय लगाते थे। मैं कुल कुल स्वाध्याय करने लगा था और खाने-पीनेके पदार्थीके लोड़नेमें ही अपना धर्म सममने लगा था। चित्त तो संसारसे भयभीत था ही।

एक दिन हम छोग सरोवरपर भ्रमण करनेके छिए गये। वहाँ मैंने भाईजो साहबसे कहा 'कुछ ऐसा उपाय बतलाइये जिस कारण कर्मबन्धनसे मुक्त हो सकूँ।' उन्होंने कहा—'उतवाली करनेसे कर्मबन्धसे छुटकारा न मिलेगा, शनैः शनैः कुछ कुछ अभ्यास करो पश्चात् जब तत्त्वज्ञान हो बावे तब रागादि निवृत्तिके लिए बतोका पालन करना उचित है।'

मैंने कहा 'आपका कहना ठीक है परन्तु मेरी श्री और माँ है जो कि वैष्णवधर्मकी पालनेवाली हैं। मैंने बहुत कुछ उनसे आम्रह किया कि यदि आप जैनधर्म स्वीकार करें तो मैं आपके सहवासमें रहूँगा, अन्यथा मेरा आपसे कोई सम्बन्ध नहीं।'

माँ ने कहा—'बेटा ! इतना कठोर वर्त्ताव करना अच्छा नहीं। मैंने तुम्हारे पीछे क्या क्या कष्ट सहे यदि उनका दिग्दर्शन कराऊँ तो तुम्हें रोना आजायगा।'

परन्तु मैंने एक नहीं सुनी, क्योंकि मेरी श्रद्धा तो जैनधर्मकी ओर मुक गई थी। उस समय विवेक था ही नहीं, अतः माँसे यहाँ तक कह दिया—'यदि तुम जैनधर्म अंगीकार न करोगी तो माँ! मैं आपके हाथका भोजन तक न करूँगा।' मेरी माँ सरछ थीं, रह गई और रोने लगीं।

उनकी यह घारणा थी कि अभी छोकरा है भले ही इस समय मुमसे उदास हो जाय कुछ हानि नहीं, परन्तु स्त्रीका मोह न छोड़ सकेगा। उसके मोहवश मक मारकर घर रहेगा। परन्तु मेरे हदयमें जैनधर्मकी श्रद्धा होनेसे अज्ञानतावश ऐसी घारणा हो गई थी कि 'जितने जैनी होते हैं वे सब ही उत्तम प्रकृतिके मनुष्य होते हैं। इसके सिवा दूसरोंसे सम्बन्ध रखना अच्छा नहीं।' अतः मैंने माँसे कह दिया 'अब न तो हम तुम्हारे पुत्र हो हैं और न तुम हमारी माता हो।' यही बात स्त्रीसे भी कह दी; जब ऐसे कठोर बचन मेरे मुखसे निकले तब मेरा माता और स्त्री अत्यन्त दुखी होकर रोने लगी पर मैं निष्ठुर होकर वहाँसे चला गया।

यह बात जब भायजीने सुनी तब उन्होंने बड़ा डांटा और कहा—'तुम बड़ी गळती पर हो। तुम्हें अपनी माँ और स्नीका सहवास नहीं छोड़ना चाहिये। तुम्हारी उम्र ही कितनी है, अभी तुम संयमके पात्र नहीं हो, एक पत्र डाळकर उन दोनोंको बुळा छो। यहाँ आनेसे उनकी प्रवृत्ति जैनधममें हो जायगी। धर्म क्या है ? यह अभी तुम नहीं जानते। धर्म आत्माकी वह परिणति है जिसमें माह राग देपका अभाव हो। श्रमी तुम पानी छानकर पीना, रात्रि को भोजन नहीं करना, मन्दिरमें जाकर भगवान्का दर्शन कर लेना, दुखित-बुमुद्धित-तृषित प्राणिवर्गके ऊपर दया करना, स्नीसे प्रेम नहीं करना, जैनियोंके सहवासमें रहना और दूसरेंके सहवासका त्याग करना आदिका ही धर्म समक्ष बैठे हो।'

मैंने कहा—'भाई साहव! मेरी तो यही श्रद्धा है जो आप कह रहे हैं। जो मनुष्य या खां जैनधर्मको नहीं मानते उनसे सह-वास करनेको मेरा चित्त नहीं चाहता। जिनदेवके सिवा अन्यमें मेरी जरा भी अभिरुचि नहीं।'

उन्होंन कहा — 'धर्मका स्वरूप जाननेके लिये काल चाहिये, आग-माभ्यासकी महती आवश्यकता है। इसके बिना तस्वींका निर्णय होना असम्भव है। तस्वनिर्णय आगमज्ञ पण्डितोंके सहवाससे होगा, अतः तुम्हें उचित है कि शास्त्रोंका अध्ययन करो।'

मैंने कहा--'महाराज । तत्त्व जाननेवाले महात्मा लोगोंका निवास स्थान कहाँ पर है ?'

उन्होंने कहा—'जयपुरमें अच्छे-अच्छे विद्वान हैं। वहाँ जानेसे तुन्हें यह लाभ हो सकेगा।'

में रह गया, कैसे जयपुर जाया जाय ?

् उनका आदेश था कि 'पहले अपनी धर्मपत्नी और पूज्य माताको बुछाओ फिर सानन्द धर्मसाधन करो।' मैंने उसे शिरोधार्य किया और एक पत्र उसी दिन अपनी माँको डाछ दिया। पत्रमें लिखा था—

'हे माँ ! मैं आपका बालक हूँ, बाल्यावस्थासे ही विना किसीके उपदेश तथा प्रेरणाके मेरा जैनधर्ममें अनुराग है। बाल्यावस्थामें ही मेरे ऐसे भाव होते थे कि हे भगवन! मैं किस कुछमें उत्पन्न हुआ हूँ ? जहाँ न तो विवेक है और न कोई धर्मकी ओर प्रवृत्ति ही है। धर्म केवल पराश्रित ही है। जहाँ गायकी पूजा की जाती है, ब्राह्मणोंको भगवानके समान पूजा जाता है, भोजन करनेमें दिन-रातका भेद नहीं किया जाता है। ऐसी दुर्दशामें रहकर मेरा कल्याण कैसे होगा ? हे प्रभो ! मैं किसी जैनीका बालक क्यों न हुआ ? जहाँ पर छना पानी, रात्रि भोजनका त्याग, किसी अन्य धर्मीके हाथको बनी हुई रोटीका न खाना, निरन्तर जिनेन्द्रदेवकी पूजन करना, स्तवन करना, गा गाकर पूजन पढ्ना, स्वाध्याय करना, रोज रात्रिको शास्त्रसभाका होना, जिसमें मुहल्ला भरकी स्त्रीसमाज और पुरुषसमाजका आना, त्रत नियमोंके पाछनेका उपदेश होना आदि धर्मके कार्य होते हैं। मैं यदि ऐसे कुछमें जनमता तो मेरा भी कल्याण होता । परन्तु आपके भयसे मैं नहीं कहता था। आपने मेरे पालन-पोषणमें कोई ब्रुटि नहीं की। यह सब आपका मेरे ऊपर महोपकार है। मैं हृदयसे बृद्धावस्थामें आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अतः आप अपनी वधुको लेकर यहाँ आ जावें। मैं यहाँ मदरसामें अध्यापक हूँ। मुम्से छुट्टी नहीं मिलती, अन्यथा मैं स्वयं आपको लेनेके लिये आता। किन्तु आपके चरणोंमें मेरो एक प्रार्थना अब भी है। वह यह कि आपने अब तक जिस धर्ममें अपनी ६० वर्षकी आयु पूर्ण की, अब उसे बदल कर श्रीजिनेन्द्रदेव द्वारा प्रकाशित धर्मका आश्रय लीजिये जिससे आपका जन्म सफल हो और आपकी चरणसेविका बहुका भी संस्कार उत्तम हो। आशा है, मेरी विनयसे आपका हृदय द्रवीभूत

हो जायगा। यदि इस धर्मका अनुराग आपके हृद्यमें न होगा तब न तो आपके साथ ही मेरा कोई सम्बन्ध रहेगा और न आपकी वहूके साथ ही। मैं चार मास तक आपके चरणोंकी प्रतीचा करूँगा। यद्यपि ऐसी प्रतिज्ञा न्यायके विरुद्ध है, क्योंकि किसीको यह अधिकार नहीं कि किसीका बलात्कार पूर्वक धर्म छुड़ावे तो भी मैंने यह नियम कर लिया है कि जिसके जिनधर्मको श्रद्धा नहीं उसके हाथका भोजन नहीं करूँगा। अब आपकी जैसी इच्छा हो सो करें।

पत्र डालकर मैं निःशल्य हो गया और श्रीभायजी तथा वर्णी मोतीलालजीके सहवाससे धर्म साधनमें काल विताने लगा। तब मर्यादाका भोजन, देवपूजा, स्वाध्याय तथा सामायिक आदि कार्योमें सानन्द काल जाता था।

### धर्ममाता श्री चिरौंजाबाईजी

एक दिन श्रीभायजी व वर्णीजीने कहा—'सिमरामें चिरौजावाई बहुत सज्जन और त्यागकी मूर्ति हैं, उनके पास चलो।'

मैंने कहा—'आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परन्तु मेरा उनसे परिचय नहीं, उनके पास कैसे चलूँ ?'

तब उन्होंने कहा—'वहाँ पर एक जुल्लक रहते हैं। उनके दर्शन के निमित्त चलो, अनायास बाईजीका भी परिचय हो जायगा।'

मैं उन दोनों महाशयोंके साथ सिमरा गया। यह गाँव जतारा से चार मील पूर्व है। उस समय वहाँ पर २ जिनालय और जैनियों के २० घर थे। वे सब सम्पन्न थे! जिनालयोंके दर्शन कर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। एक मन्दिर बाईजीके श्वसुरका बनवाया हुआ है। इसमें संगममरकी वेदी और चार फुटकी एक सुन्दर मूर्ति है, जिसके दर्शन करनेसे बहुत आनन्द आया। दर्शन करनेके वाद रास्त्र पढ़नेका प्रसङ्ग आया। भायजीने मुक्तसे रास्त्र पढ़नेको कहा। मैं डर गया। मैंने कहा—'मुक्ते तो ऐसा वोध नहीं जो सभा में शास्त्र पढ़ सकूँ। फिर जुल्लक महाराज आदि अच्छे अच्छे विज्ञ पुरुष विराजमान हैं। इनके सामने मेरी हिम्मत नहीं होती।' परन्तु भाई साहबके आयहसे शास्त्र गद्दी पर बैठ गया। यद्यपि चित्त कम्पित था तो भी साहस कर वाँचनेका उद्यम किया। दैवयोगसे शास्त्र पद्मपुराण था, इसिं विशेष कठिनाई नहीं हुई। दस पत्र वाँच गया। शास्त्र सुनकर जनता प्रसन्न हुई, जुल्लक महाराज भी प्रसन्न हुए।

डस दिन भोजन भी बाईजीके घर था। बाईजी साहब हम तीनोंको भोजनके लिये ले गई। चौकामें पहुँचने पर अपिरचित होनेके कारण मैं भयभीत होने लगा, किन्तु अन्य दोनों जन चिरकालसे परिचित होनेके कारण बाईजीसे वार्तालाप करने लगे। परन्तु मैं चुपचाप भोजन करनेके लिये बैठ गया। यह देख बाईजीने मुक्से स्नेह भरे शब्दोंमें कहा—'भयकी कीन सी बात है ? सुखपूर्वक भोजन करो।'

मैं फिर भी नीची दृष्टि किये चुपचाप भोजन करता रहा।
यह देख बाईजीसे न रहा गया। उन्होंने भायजी व वर्णीजीसे
पूछा—'क्या यह मौनसे भोजन करता है ?' उन्होंने कहा—'नहीं
यह आपसे परिचित न ीं है। इसीसे इसकी ऐसी दशा हो रही है'।

इस पर बाईजीने कहा--'बेटा ! सानन्द भोजन करो, मैं तुम्हारी धर्ममाता हूँ, यह घर तुम्हारे लिए है, कोई चिन्ता न करो, मैं जब तक हूँ तुम्हारी रह्मा करूँगी।'

मैं संकोचमें पड़ गया। किसी तरह भोजन करके बाईजीकी स्वाध्यायशालामें चला गया। वहीं पर भायजी व वर्णीजी आ



बाईजी (चिरोँजाबाईजी ) ने कहा- "बेटा ""मैं तुम्हारी धर्ममाता हैं, यह घर तुस्हारे छिए हैं, कोई चिन्ता न करों।" [पू० १२]

गये। भोजन करनेके बाद बाईजी भी वहीं पर आ गईं। उन्होंने मेरा परिचय पूछा। मैंने जो कुछ था वह बाईजीसे कह दिया। परिचय सुनकर प्रसन्न हुईं। और उन्होंने भायजी तथा वर्णीजीसे कहा—'इसे देखकर मुक्ते पुत्र जैसा स्नेह होता है—इसको देखते ही मेरे भाव हो गये हैं कि इसे पुत्रवत् पालूँ।'

बाईजीके ऐसे भाव जानकर भायजीने कहा 'इसकी माँ और धर्मपत्नी दोनों हैं।'

बाईजीने कहा--'उन दोनोंको भी बुळा छो, कोई चिन्ताकी बात नहीं, मैं इन तीनोंकी रचा कहाँगी।'

भायजी साहबने कहा—'इसने अपनी माँको एक पत्र डाला है। जिसमें लिखा है कि यदि जो तुम चार मासमें जैनधर्म स्वीकार न करोगी तो मैं तुमसे सम्बन्ध छोड़ दूंगा।'

यह सुन बाईजीने भायजीकी डाँटते हुए कहा—'तुमने पत्र क्यों डालने दिया ?' साथ ही मुफ्ते भी डाँटा—'वेटा ! ऐसा करना तुम्हें उचित नहीं। इस संसारमें कोई किसीका स्वामी नहीं, तुमको कौनसा अधिकार है जो उनके धर्मका परिवर्तन कराते हो।'

मैंने कहा—'गलती तो हुई। परन्तु मैंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि यदि वह जैनधर्म न मानेगी तो मैं उसका सम्बन्ध छोड़ दूंगा। बहुत तग्हसे बाईजीने सममाया, परन्तु यहाँ तो मृद्ता थी, एक भी बात समममें न आई।

यदि दूसरा कोई होता तो मेरे इस व्यवहारसे रुष्ट हो जाता। फिर भी वाईजो शान्त रहीं, और उन्होंने समस्राते हुए कहा—'अभी तुम धर्मका मर्म नहीं समस्रते हो, इसीसे यह गलतो करते हो।' मैं फिर भी जहाँका तहाँ बना रहा। बाईजीके इस उपदेशका मेरे ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा। अन्तमें बाईजीने कहा—'श्रविवेक का कार्य अन्तमें सुखावह नहीं होता।' अस्तु,

सांयकालको बाईजीने दूसरी बार मोजन कराया, परन्तु मैं अबतक बाईजीसे संकोच करता था। यह देख बाईजीने फिर समकाया—'बेटा! माँसे संकोच मत करो।'

रात्रिको फिर शास्त्रसभा हुई, भाईजी साहबने शास्त्रप्रवचन किया, जुल्लक महाराज भी प्रवचनमें उपस्थित थे। उन्हें देख मेरी उनमें अत्यन्त भक्ति हो गई। मैंने रात्रि उन्होंके सहवासमें निकाली। प्रातःकाल नित्यकार्यसे निवृत्त होकर श्री जिनमन्दिर गया और वहाँ दर्शन, पूजन व स्वाध्याय करनेके बाद जुल्लक महाराजकी वन्दना करके बहुत ही प्रसन्न चित्तसे याख्ना की। निवेदन किया—'महाराज! ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा कल्याया हो सके। मैं अनादिकालसे इस संसार बन्धनमें पड़ा हूँ। आप धन्य हैं यह आपकी ही सामध्य है जो इस पदको अङ्गीकार कर आत्महितमें लगे हो। क्या कोई ऐसा उगाय है जिससे मेरा मी हित हो।'

जुल्लक महाराजने कहा—'हमारे समागममें रहो। और शास्त्र लिखकर आजीविका करो। साथ ही बत नियमोंका पालन करते हुए आनन्दसे जीवन बिताओ। आत्महित होना दुर्लभ नहीं।'

मैंने कहा—'आपके साथ रहना इष्ट है, परन्तु आपका यह आदेश कि शास्त्रोंको लिखकर आजीविका करो मान्य नहीं। आजीविकाका साधन तो मेरे लिये कोई कठिन नहीं, क्योंकि मैं अध्यापकी कर सकता हूँ। वर्तमानमें यही आजीविका मेरी है भी। मैं तो आपके साथ रहकर धार्मिक तत्त्वोंका परिचय प्राप्त करना चाहता था। यदि आप इस कार्यकी अनुमित दें तो मैं आपका शिष्य हो सकता हूँ। किन्तु जो कार्य आपने बताया है वह मुमे इष्ट नहीं। संसारमें मनुष्य जन्म मिलना अति दुर्लभ है। आप जैसे महान् पुरुषोंके सहवाससे आपकी सेवावृत्ति करते हुए हमारे जैसे जुद्र पुरुषोंका भी कल्याण हो यही हमारो भावना है।'

यह सुन पहले तो महाराज अचरजमें पड़ गये। बादमें उन्होंने कहा 'यदि तुमको मेरा कहना इष्ट नहीं तो जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो।'

उस समय वहाँ उस गाँवके प्रतिष्ठित व्यक्ति बसोरेलाल आदि बैठे हुए थे। वे मुमसे बोले—'तुम चिन्ता न करो, हमारे यहाँ रहो और हम लोगोंको दोनों समय पुराण सुनाओ। हम लोग आपको कोई कष्ट न होने देंगे।'

वहाँ पर बाईजी भी बैठी थीं। सुनकर कुछ उदास हो गई और बोडीं—'बेटा! घर पर चलो' मैं उनके साथ घर चला गया।

घर पहुँचने पर सान्त्वना देते हुए उन्होंने कहा—'बेटा! चिन्ता मत करो, मैं तुम्हारा पुत्रवत् पालन करूंगी। तुम निःशल्य होकर धर्मसाधन करो और दशलच्चण पर्वमें यहीं आ जाओ; किसीके चक्करमें मत आओ। चुल्लक महाराज स्वयं पढ़े नहीं है, तुम्हें वे क्या पढ़ायेंगे? यदि तुम्हें विद्याभ्यास करना ही इष्ट है तो जयपुर चले जाना।'

यह बात आजसे ५० वर्ष पहलेकी हैं। उस समय इस प्रान्तमें कहीं भी विद्याका प्रचार न था। ऐसा सुननेमें आता था कि जयपुरमें बड़े बड़े विद्वान् हैं। मैं बाईजीकी सम्मतिसे सन्तुष्ट हो मध्याह्वोपरान्त जतारा चला आया।

भाद्रमास था, संयमसे दिन विताने छगा, पर संयम क्या वस्तु है यह नहीं जानता था। संयम समम कर भाद्रमास भरके छिये छहीं रस छोड़ दिये थे। रस छोड़नेका अभ्यास तो था नहीं इससे महान कष्टका सामना करना पड़ा। अञ्चकी खुराक कम हो गई और शरीर शक्तिहीन हो गया।

त्रतांमें वाईजीके यहाँ स्राने पर उन्होंने त्रतका पालन सम्यक् प्रकारसे कराया और अन्तमें यह उपदेश दिया-'तुम पहले ज्ञानार्जन करो पश्चात् व्रतोंको पालना, शीवता मत करो, जैनवर्म संसारसे पार करनेकी नौका है, इसे पाकर प्रमादी मत होना, कोई भी काम करो समतासे करो। जिस कार्यमें आकुलता हो उसे मत करो।

मैंने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और भाद्र मासके बीतने पर निवेदन किया कि 'मुक्ते जयपुर भेज दो।'

बाईजीने कहा—'अभी जल्दी मत करो, भेज देंगे।'

मैंने पुनः कहा—'मैं तो जयपुर जाकर विद्याभ्यास करूँगा।' बाईजी बोळीं—'अच्छा बेटा, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो।'

#### जयपुरकी असफल यात्रा

जाते समय बाईजीने कहा—'भैया ! तुम सरल हो, मार्गमें सावधानीसे जाना, ऐसा न हो कि सब सामान खोकर फिर वापिस आ जाओ ।' मैं श्री बाईजीके चरणोंमें प्रणाम कर सिमरासे श्री सोनागिरिकी यात्राको चल पड़ा । यहाँसे १६ मील मक रानीपुर हैं । वहाँ आया और वहाँके जिनालयोंके दर्शन कर आनन्दमें मग्न हो गया । यहाँसे रेलगाड़ीमें बैठकर श्रीसोनागिरि पहुँच गया । यहाँकी वन्दना व पिकमा की । दो दिन यहाँपर रहा पश्चात् लश्कर-वालियरके लिये स्टेशनपर गया । टिकिट लेकर जालियर पहुँचा । चम्पाबागकी धमशालामें ठहर गया । यहाँके मिन्दरोंकी रचना देखकर आश्चर्यमें डूव गया । चूँकि प्रामीण मनुष्योंको बड़े बड़े शहरोंके देखनेका अवसर नहीं आता, अतः उन्हें इन रचनाआंको देख महान् आश्चर्य होना स्वाभाविक ही हैं । श्रीजिनालय और जिनविम्बोंके दर्शन कर मुमे जो आनन्द हुआ वह वर्णनातीत हैं । दो दिन

इसी तरह निकल गये। तीसरे दिन दो बजे दिनके शौचकी बाधा होनेपर आदतके अनुसार गाँवके बाहर दो मील तक चला गया। लौटकर शहरके बाहर कुआँपर हाथ पांव धोए, स्तान किया और बड़ी प्रसन्नताके साथ धर्मशालामें लौट आया। आकर देखता हूँ कि जिस कोठीमें ठहरा था उसका ताला टूटा पड़ा है और पासमें जो कुछ सामान था वह सब नदारत है। केवल विस्तर बच गया था। इसके सिवा अंटीमें पाँच आना पैसे, एक लोटा, छन्ना, होरी, एक छतरी और एक धोती जो बाहर ले गया था इतना सामान शेष बचा था। चित्त बहुत खिन्न हुआ। 'जयपुर जाकर अध्ययन कहाँगा' यह विचार अब वर्षोंके लिये टल गया। शोक-सागरमें इब गया। किस प्रकार सिमरा जाऊँ ? इस चिन्तामें पड़ गया।

शामको मूखने सताया, अतः बाजारसे एक पैसेके चने और एक छदामका नमक लेकर डेरेमें आया और आनन्दसे चने चाब-कर सायंकाल जिन भगवानके दर्शन किये तथा अपने भाग्यकी निन्दा करता हुआ कोठीमें सो गया। प्रातःकाल सोनागिरिके लिये प्रस्थान कर दिया। पासमें न तो रोटी बनानेको वर्तन थे और न सामान ही था। एक गाँवमें जो ग्वालियरसे १२ मील होगा वहाँ आकर दो पैसेके चने और थोड़ासा नमक लेकर एक कुएपर आया और उन्हें आनन्दसे चाबकर विश्रामके बाद सायंकालको फिर चल दिया। १२ मील चलकर फिर दो पैसेके चने लेकर वियाल की। फिर पक्च परमेछोका ध्यान कर सो गया। यही विचार आया कि जन्मान्तरमें जो कमाया था उसे भोगनेमें अब आनाकानीसे क्या लाभ ?

इस प्रकार ३ या ४ दिन बाद सोनागिरि आ गया। फिरसे सिद्धक्षेत्रकी वन्दना की। पुजारीके वर्तनोंमें भोजन बनाकर फिर पैदल चल दितया आया। मार्गमें चने खाकर ही निर्वाह करता था। दितयामें एक पैसा भी पास न रहा, बाजारमें गया, पासमें कुछ न था केवल छत्तरी थी। दुकानदारसे कहा—'भैया! इस छत्तरीको ले लो।' उसने कहा—'चोरीकी तो नहीं है, मैं चुप रह गया। आँखोंमें अश्रु आ गये परन्तु उसने उन अश्रुओंको देखकर कुछ भी समवेदना प्रकट न की। कहने लगा—'लो छह आना पैसे ले जाओ।' मैंने कहा—'छत्तरी नवीन है, कुछ और देदो।' उसने तीव्र स्वरमें कहा—'छह आने ले जाओ, नहीं तो चले जाओ।' लाचार छह आना हो लेकर चल पड़ा।

दो पैसेके चने लेकर एक कुएपर चावे फिर चल दिया, दूसरे दिन माँसी पहुँचा। जिनालयोंकी वन्दना कर बाजारमें गया परन्तु पासमें तो साढ़े पाँच आना ही थे, अतः एक आने के चने लेकर गाँवके वाहर एक कुए पर आया और खाकर सो गया। दूसरे दिन वरुआसागर पहुँच गया। यह वही वरुआसागर है जो स्वर्गीय श्री मूलचन्द्रजी सर्राफ और पं० देवकीन नन्दनजी महाशयकी जन्मभूम है। उन दिनों मेग किसीसे परिचय नहीं था, अतः जिनालयकी वन्दना कर बाजारसे एक आनेके चने लेकर गाँवके बाहर चावे और बाईजीके गाँवके लिये प्रस्थान कर दिया।

यहाँ से चलकर कटेरा आया। थक गया। कई दिनसे भोजन नहीं किया था। पासमें कुल तीन आना ही शेष थे। यहाँ एक जिनालय हैं उसके दर्शन कर बाजारसे एक आनेका आटा, एक पैसेकी उड़दकी दाल, आध आनेका घी और एक पैसेका नमक व धनियाँ आदि लेकर गाँवके बाहर एक कुए पर आया। पासमें वर्तन न थे, केवल एक लोटा और छन्ना था। कैसे दाल बनाई जाय? यदि लोटामें दाल बनाऊँ तो पानी कैसे छानूँ? आटा कैसे गूनूँ? 'आवश्यकता आविष्कारकी जननी हैं' यह यहाँ चरितार्थ हुई। आटाको तो पत्थर पर गून लिया। परन्तु दाल कैसे बने? तब यह उपाय सूफा कि पहले उड़दकी दालको कपड़ेके पल्लेमें

भिंगो दी। इसके भींग चुकने पर आटेकी रोटी बनाकर उसके अन्दर उसे रख दिया। उसीमें नमक, धनिया व मिर्च भी मिळा दी। पश्चात उसका गोला बनाकर और उस पर पलाशके पत्ते लपेट कर जमीन खोद कर एक खडडेमें उसे रख दिया। ऊपर अण्डे कण्डा रख दिये। उसकी आग तैयार होने पर शेष आटेकी ४ बाटियाँ बनाई और उन्हें सेंक कर घीसे चपढ़ दिया। उन दिनों दो पैसेमें एक छटाँक घी मिलता था, इसलिये बाटियाँ अच्छी तरह चुपड़ी गईं। पश्चात् आगको हटाकर नीचेका गोला निकाल लिया। धीरे-धीरे उसके ठण्डा होने पर उसके ऊपरसे अधजले पत्तोंको दूर कर दिया। फिर गोलेको फोड्कर छेवलेकी पत्तरमें दालको निकाल लिया । दाल पक गई थी । उसको खाया । मैंने आजतक बहुत जगह भोजन किया है परन्त उस दालका जो स्वाद् था वैसी दाल आजतक भोजनमें नहीं आई। इस प्रकार चार दिनके बाद भोजन कर जो तृप्ति हुई उसे मैं ही जानता हूँ। अब पासमें एक आना रह गया। यहाँसे चलकर फिर वही चाल अर्थात दो पैसेके चने लेकर चाबे और वहाँ से चलकर पारके गाँव पहुँच गया।

यहाँसे सिमरा नौ मील दूर था, परन्तु लज्जावश वहाँ न जाकर यहीं पर रहने लगा। और यहीं एक जैनी भाईके घर आनन्दसे भोजन करता था और गाँवके जैन बालकोंको प्राथमिक शिक्षा देने लगा।

दैवका प्रवल प्रकोप तो था ही—मुक्ते मलेरिया आने लगा। ऐसे वेगसे मलेरिया आया कि शरीर पीला पड़ गया। औषधि रोगको दूर न कर सकी। एक वैद्यने कहा—'प्रातःकाल वायु-सेवन करो और ओसमें आध घंटा टहलो।'

मैंने वही किया। पन्द्रह दिनमें ज्वर चला गया। फिर वहाँसे आठ मील चलकर जतारा आगया। यहाँ पर भाईजी साहब और वर्णीजीसे भेंट हो गई और उनके सहवासमें पूर्ववत् धर्मसाधन

# श्री स्वरूपचन्द्र जी बनपुरया और खुरई-यात्रा

बाईजीने बहुत बुलाया परन्तु मैं लज्जाके कारण नहीं गया। उस समय यहाँ पर स्वरूपचन्द्र बनपुरया रहते थे। उनके साथ उनके गाँव माची चला गया जो जतारासे तीन मोल दूर है। वह बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। इनकी धर्मपत्नी इनके अनुकूछ तो थी ही साथ ही अतिथि-सत्कारमें भी अत्यन्त पटु थी। इनके चौकेमें प्रायः प्रतिदिन तीन या चार अतिथि ( श्रावक ) भोजन करते थे। ये बड़े उत्साहसे मेरा अतिथि-सत्कार करने छगे। इनके समागमसे स्वाध्यायमें मेरा विशेष काल जाने लगा। श्री मोतीलालजी वर्णी भी यहीं आगये। उनके आदेशानुसार मैंने वुधजन-छहढाला कण्ठस्थ कर तिया। अन्तरङ्गसे जैनधर्मका मर्म कुछ नहीं समभता था। इसका मूल कारण यह था कि इस प्रान्तमें पद्धतिसे धर्मकी शिचा देनेवाला कोई गुरु न था। यों मन्द्रकपायी जीव बहुत थे, व्रत उपवास करनेमें श्रद्धा थी, घर घर श्रद्ध भोजनकी पद्धति चालु थी, श्री जीके विमान निकालनेका पुष्कल प्रचार था, विमानोत्सवके समय चारसौ पाँचसौ साधर्मियोंको भोजन कराया जाता था, दिनमें श्री जिनेन्द्रदेवका अभिषेक पूजन गानविद्याके साथ होता था, छोग गानविद्यामें अतिकुशल थे व भाँभ मजीरा ढोल आदि बाजोंके साथ श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा करते थे। इतना सुन्दर गान होता था कि छोग विशुद्ध परिणामोंके द्वारा अनायास पुण्य-बन्ध कर छेते थे। इन उत्सवोंसे जनतामें सहज ही जैनधर्मका प्रचार होजाता था।

स्वरूपचन्द्रजी बनपुरयाके यहाँ प्रतिवर्ष श्री जिनेन्द्रकी जल-

यात्रा होती थी। इनके यहाँ आनन्दसे दो माह बीत गये। अनन्तर श्री स्वरूपचन्द्रजी बनप्रयाका किसी कार्यवश श्रीमन्तके यहाँ जानेका विचार हुआ। उन्होंने आग्रहके साथ मुमसे कहा--'जबतक मैं वापिस न आ जाऊँ तबतक आप यहाँ से अन्यत्र न जाएँ।' इस समय श्रीयृत वर्णीजी जतारा चले गये थे।इससे मेरा चित्त खिन्न हो उठा। किन्तु संसारकी दशाका विचार कर यही निश्चय किया 'बहाँ संयोग है वहाँ वियोग है और जहाँ वियोग है वहाँ संयोग है। अन्यकी कथा छोडिये, संसारका वियोग होने पर ही मोचका संयोग होता है। जब वस्त्रस्थिति ही इस रूप है तब शांक करना व्यर्थ है।' इतना विचार किया तो भी वर्णीजीके वियोगमें मैं उदास ही रहने लगा। इससे इतना लाभ अवश्य हुआ कि मेरा माची रहना छुट गया। यदि वर्णीजी महोदय जतारा न जाते तो मैं माची कदापि न छोड़ता। स्वरूपचन्द्रजी बनपुरयाके साथ मेरे भी भाव ख़ुरई जानेके हो गये। उन्होंने भी हार्दिक प्रेमसे साथ चलनेकी अनुमति दे दी। दो दिनमें हम लोग टीकमगढ़ पहुँच गये। उन दिनों यहाँ जैन धर्मके मार्मिक ज्ञाता दो विद्वान थे। एकका नाम श्री गोटीराम भायजी था। आप संस्कृतके प्रकाण्ड विद्वान तो थे ही साथ ही श्री गोम्मटसारादि ग्रन्थोंके मार्मिक विद्वान थे। आपकी वचनिकामें अच्छा जनसमुदाय उपस्थित रहता था। मैं भी आपके प्रवचनमें गया और आपकी ज्याख्यानशैछी सुन मुग्ध हो गया। मनमें यही भाव हुआ कि-'हे प्रभी ! क्या आपके दिव्यज्ञानमें यह देखा गया है कि मैं भी किसी दिन जैनधर्मका ज्ञाता होऊँगा।

दूसरे पण्डित जवाहरलालजी दरगैयां थे। इनके शास्त्र-प्रवचन-में भी मैं गया। आप भाषाके प्रखर पण्डित थे। गला इतना सुरीला था कि अच्छे अच्छे गानविद्यावाले मोहित हो जाते थे। जब ये उच्चस्वरसे किसी चौपाई या दोहेका उच्चारण करते थे तब दो फर्ळांग तक इनका शब्द सुनाई पड़ता था। पाँच हजार जनता भी इनका प्रवचन सुन सकती थी। इनकी मधुर ध्वनि सुन रोते हुए बालक भी शान्त हो जाते थे। कहाँ तक लिखूँ ? इनके प्रवचनमें आपसे आप सभा शान्तभावका आश्रय हे धर्म काम करती हुई अपनेको कृतकृत्य सममती थी। जो एक बार आपका प्रवचन सुन चुकता था वह पुनः प्रवचन सुननेको उत्सुक रहता था। इनके प्रवचनके लिये लोग पहलेसे ही उपस्थित हो जाते थे। मैंने दो दिन इनके श्रीमुखसे प्रवचन सुना था और फिर भी सननेकी इच्छा बनी रही। किन्तु खुरई जाना था, इसलिये तीसरे दिन यहाँसे प्रस्थान कर दिया। यहाँसे श्रीनन्दिकशोर वैद्य भी खुरईके लिये बनपुरयाके साथ हो गये। आप वैद्य ही न थे जैन-धर्मके भी विद्वान् थे। इनका साथ हो जानेसे मार्गमें किसी प्रकारकी थकान नहीं हुई। आपने मुक्ते बहुत समकाया और यह आदेश दिया कि तुम इस तरह भ्रमण मत करो, इससे कोई छाभ नहीं। यदि वास्तवमें जैनधर्मका रहस्य जाननेकी अभिलाषा है तो मड़ावरा रहो और अपनी माँ तथा धर्मपत्नीको साथ रखो। वहाँ भी जैनी हैं। उनके सम्बन्धसे तुम्हारी समभामें जैनधर्मका रहस्य आ जायगा। इसीमें तुम्हारी प्रतिष्ठा है। घर-घर फिरनेसे अनादर होने लगता है। मैं उनकी बात मान गया और ख़ुरई यात्राके बाद घर चले जानेकी इच्छा जाहिर की। खुरई चलनेका प्रयोजन बतलाते हुए मैंने कहा—'सुनते हैं कि नहाँ पर श्री पन्नालालजी जैनधर्मके प्रखर विद्वान हैं। उनके दर्शन कर महावरा चला जाऊँगा ।'

## खुरईमें तीन दिन

तीन या चार दिनमें मैं खुरई पहुँच गया। वे सब श्रीमन्तके यहाँ ठहर गये। उनके साथ मैं भी वहीं ठहर गया। यहाँ श्रीमन्तसे

तात्पर्य श्रीमान् श्रीमन्त सेठ मोहनलाल जीसे हैं। आप करोइ-पित थे। करोइपित तो बहुत होते हैं परन्तु आपकी प्रितमा बृहस्पितिके सदृश थी। आप जैनशास्त्रके मर्मज्ञ विद्वान् थे। आप प्रतिदिन पूजा करते थे। आप जैनशास्त्रके ही मर्मज्ञ विद्वान् न थे किन्तु राजकीय कानूनके भी प्रत्यर पण्डित थे। सरकारमें आपकी प्रतिष्ठा अच्छे रईसांके समान होती थी। खुरईके तो आप राजा कहलाते थे। आपके सब ठाट राजाओंके समान थे। जैनजातिके आप भूषण थे। आपके यहाँ तीन माह बाद एक कमेटी होती थी जिसमें खुरई-सागर प्रान्तकी जैन जनता सम्मिलित होती थी। उसका कुल व्यय आप ही करते थे। आपके यहाँ पण्डित पन्नालाल जी न्यायदिवाकर व श्रीमान् शान्तिलाल जी साहब आगरा वाले आते रहते थे। उनके आप अत्यन्त भक्त थे। उस समय आप दिगम्बर जैन महासभाके मन्त्री भी थे।

सायंकालको सब लोग श्री जिनालय गये! श्रीजिनालयकी रचना देखकर चित्त प्रसन्न हुआ, किन्तु सबसे अधिक प्रसन्नता श्री १००८ देवाधिदेव पार्श्वनाथके प्रतिबिम्बको देखकर हुई। यह सातिशय प्रतिमा है। देखकर हृद्यमें जो प्रमोद हुआ वह अवर्णनीय है। नासामदृष्टि देखकर यही प्रतीत होता था कि प्रभुकी सौम्यता अतुल है। ऐसी मुद्रा वीतरागताकी अनुमापक है। निराकुलता रूप वीतरागता ही अनन्त सुखकी जननी है। मुक्ते जो आनन्द आया वह किससे कहूँ ? उसकी कुछ उपमा हो तब तो कहूँ। वह झानमें तो आ गया परन्तु वर्णन करनेको मेरे पास शब्द नहीं। इतना भर कह सकता हूँ कि वह आनन्द पञ्चेन्द्रियोंके विषयसे मी आनन्द आता है, परन्तु उसमें तृष्णारोगरूप आकुलता बनी रहती है। मूर्तिके देखनेसे जो आनन्द आया उसमें वह बात नहीं थी। आप लोग मानें या न मानें, परन्तु मुक्ते तो विलक्षणताका

भान हुआ और आप मेरे द्वारा सुनना चाहें तो मेरी शक्तिसे बाह्य है। मेरा तो यहाँ तक विश्वास है कि सामान्य घट पटादिक पदार्थीका जो ज्ञान है उसके व्यक्त करनेकी भी हममें सामर्थ्य नहीं है फिर इसका व्यक्त करना तो बहुत ही कठिन है।

श्रीप्रभु पार्श्वनाथके दर्शनके अनन्तर श्रीमान पण्डितजीका प्रवचन सुना। पण्डितजी बहुत ही रोचक और मार्मिक विवेचनके साथ तत्त्वकी व्याख्या करते थे। यद्यपि पण्डितजीका विवेचन सारगर्भित था, परन्तु हम अज्ञानी लोग उसका विशेष लाभ नहीं ले सके। फिर भी विशुद्ध भाव होनेसे पुण्यका संचय करनेमें समर्थ हुए। शास्त्र समाप्तिके अनन्तर हेरापर आकर सो गये।

प्रातःकाल शौचादिसे निवृत्त होकर श्रीमन्दिरजीमें दर्शनादि करनेके निमित्त चले गये। प्रातःकालका समय था। लोग स्वरके साथ पूजन कर रहे थे। सुनकर मैं तो गद्गद हो गया। देव-देवाङ्गनाओंको तरह मन्दिरमें पुरुष और नारियोंका समुदाय था। इन सबके स्तवनादि पाठसे मन्दिर गुँज उठा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो मेघध्विन हो रही हो। पूजा समाप्त होनेके अनन्तर श्रीमान पण्डितजीका प्रधचन हुआ। पण्डितजी समयसार और पद्मपुराण शास्त्रोंका रहस्य इतनी स्वच्छ प्रणाछीसे कह रहे थे कि दो सी स्रो-पुरुष चित्रीलिखत मनुष्योंके समान स्थिर होगये थे। मेरी आत्मा में विल्लाण स्फूर्ति हुई। जब शास्त्र विराजमान हो गये तब मैंने श्रीमान वक्ताजीसे कहा-'हे भगवन्! मैं अपनी मनोवृत्तिमें जो कुछ आया उसे आपको अवण कराना चाहता हूँ ।' आज्ञा हुई--'सुनाओ ।' मैंने कहा-ऐसा भी कोई उपाय है जिससे मैं जैनधर्मका रहस्य जान सकूँ ?' आपने कहा-'तुम कौन हो ?' मैंने कहा-भा भगवन ! मैं वैष्णव कुलके असाटीवंशमें उत्पन्न हुआ हूँ । मेरे वंशके सभी लोग वैष्णव धर्मके उपासक हैं। वंश ही क्या जितने भी असाटी वैश्य हैं सब ही वैष्णव धर्मके उपासक हैं. किन्तु मेरी श्रद्धा भाग्योदयसे इस जैनधर्ममें इद हो गई

है। निरन्तर इसी चिन्तामें रहता हूँ कि जैनधर्मका कुछ ज्ञान हो जाय।' पण्डितजी महोदयने प्रश्न किया—कि 'तुमने जैनधर्ममें कीन-सी विल्र ज्ञणता देखी ? जिससे कि तुम्हारी अभिरुचि जैनधर्मकी ओर हो गई है। मैंने कहा-'इस धर्मवाले दयाका पालन करते हैं, छानकर पानी पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, स्वच्छता पूर्वक रहते हैं, स्त्री-पुरुष प्रतिदिन मन्दिर जाते हैं, मन्दिरमें मुर्तियाँ बहुत सुन्दर होती हैं, प्रतिदिन मन्दिरमें शास्त्र प्रवचन होता है, किसी दूसरी जातिका भोजन नहीं करते हैं और भोजनकी सामग्री सम्यक् प्रकार देखकर उपयोगमें लाते हैं इत्यादि श्रभाचरणकी विशेषता देखकर मैं जैनधर्ममें दृढ़ श्रद्धावान् हो गया हूँ। पण्डित जीने कहा-यह क्रिया तो हर धर्मवाले कर सकते हैं, हर कोई द्या पाछता है। तुमने धर्मका मर्म नहीं सममा। आजकल मनुष्य न तो कुछ समर्भे और न जानें, केवल खान-पानके लोभसे जैनी हो जाते हैं। तुमने बड़ी भूछकी जो जैनी हो गये, ऐसा होना सर्वथा अनुचित है। वख्नना करना महापाप है। जाओ, मैं क्या समकाऊँ ? मुक्ते तो तुम्हारे ऊपर तरस आता है। न तो तुम वैष्णव ही रहे और जैनी ही, व्यर्थ ही तुम्हारा जन्म जायगा।

पण्डितजीकी बात सुनकर मुभे बहुत खेद हुआ। मैंने कहामहाराज! आपने मुभे सान्त्वनाके बदले वाक्वाणोंकी वर्षासे आछुन कर
दिया। मेरी आत्मामें तो इतना खेद हुआ जिसे मैं व्यक्त ही नहीं कर
सकता। आपने मेरे साथ जो इस तरह व्यवहार किया सो आप ही बतलाइये
कि मैंने क्या आपसे चन्दा माँगा था या कोई याचना की थी या आजीविकाका साधन पूछा था! व्यर्थ ही आपने मेरे साथ अन्यथा व्यवहार
किया। क्या यहाँ पर जितने ओता हैं वे सब आपकी तरह शास्त्र वाँचनेमें
पड हैं या सब ही जैनधर्मके मार्मिक पंश्वित हैं! नहीं, मैं तो एक मिन्न
कुलका मिन्न धर्मका अनुयायो हूँ। थोड़ेसे कालमें बिना किसी समागमके जैनधर्मका स्वरूप कैसे जान सकता था! और फिर आप जैसे विद्वानोंके सामने
कहता हो क्या? मैंने जो कुछ कहा बहुत था, परन्तु न जाने आपको मेरे

ऊपर क्यों इतनी बेरहमी हो गई। मेरे दुर्देवका ही प्रकोप है। अस्तु, अब पण्डित जी! आपसे शपथ पूर्वक कहता हूँ—उस दिन ही आपके दर्शन करूँगा जिस दिन धर्मका मार्मिक स्वरूप आपके समस् रख कर आपको सन्तुष्ट कर सकूँगा। आज आप जो वाक्य मेरे प्रति व्यवहारमें लाये हैं तब आपको वापिस लोने पड़ेंगे।

मैं इस तरह पण्डित जीके ऊपर बहुत ही खिन्न हुआ। साथ ही यह प्रतिज्ञा की कि किसी तरह ज्ञानार्जन करना आवश्यक है। प्रतिज्ञा तो कर छी परन्तु ज्ञान साधन करनेका कोई भी साधन नथा। पासमें न तो द्रव्य ही था और न किसी विद्वानका समागम ही था। कुछ उपाय नहीं सूमता था, रेवाके तटपर स्थित मृग जैसी दशा थी। रेवा नदीके तटपर एक बड़ा भारी पर्वत है, वहाँ पर असहाय एक मृगका बच्चा खड़ा हुआ है, उसके सामने रेवा नदी है और पर्वत भी। दाएँ बाएँ दावानलकी ज्वाला धधक रही है, पीछे शिकारी हाथमें धनुष-वाण लिये मारनेको दौड़ रहा है। ऐसी हालतमें वह हरिणका बालक विचार करता है कि कहाँ जावें और क्या करें? इसी बातको एक किय इन शब्दोंमें व्यक्त करता है—

'पुरारे वापारे गिरिरतिद्रारोइशिखरो

गिरौ सब्येऽसब्ये दयदहनज्वालाब्यतिकरः।

धनुःपाणिः पश्चानमृगयुशतको धावति भृशं

क्व यामः कि कुर्मः इरिणशिशुरेवं विलपति ॥'

उस समय हमारी भी ठीक यही अवस्था थी। क्या करें कुछ भी निर्णय नहीं कर सके। दो या तीन दिन खुरईमें रहकर बन-पुरया और वैद्य नन्दिकशोरजी की इच्छानुसार मैं मड़ावरा मेरी माँके पास चला गया। रास्तेमें तीन दिन लगे। लज्जावश रात्रिको घर पहुँचा।

### सेठ लच्मीचन्द्र जी

मुक्ते आया हुआ देख माँ बड़ी प्रसन्न हुई। बोली 'बेटा! आ गये ?' मैंने कहा—'हाँ माँ! आ गया।' माँने उपदेश दिया—'बेटा! आनन्दसे रहो, क्यों इधर उधर भटकते हो? अपना कौलिक धर्म पालन करो, और कुछ व्यापार करो, तुम्हारे काका समर्थ हैं। वे तुम्हें व्यापारकी पद्धति सिखा देंगे।' मैं माँको शिचा सुनता रहा परन्तु जैसे चिकने घड़ेमें पानीका प्रवेश नहीं होता वैसे हो मेरे ऊपर उस शिचाका कोई भी असर नहीं हुआ। मैं तीन दिन वहाँ रहा पश्चान माँकी आज्ञासे बमराना चला गया।

यहाँ श्री सेठ व्रजलाल, चन्द्रभान व श्री लक्ष्मीचन्द्रजी साहब रहते थे। तोनों भाई धर्मात्मा थे। निरन्तर पूजा करना, म्वाध्याय करना व आये हुए जैनीको सहभोजन कराना आपका प्रति दिनका काम था। तब आपके चौकामें प्रति दिन ४० से कम जैनी भोजन नहीं करते थे। कोई विद्वान व त्यागी आपके यहाँ सदा रहता ही था। मन्दिर इतना सुन्दर था मानो स्वर्ग का चैत्यालय ही हो। जिस समय तीनों भाई पूजाके लिये खड़े होते थे उस समय ऐसा माल्यम होता था मानों इन्द्र ही स्वर्गसे आये हों। तीनों भाइयोंमें परस्पर राम-लक्ष्मणकी तरह प्रेम था। मन्दिरमें पूजा आदि महोत्सव होते समय चतुर्थ कालका समरण हो आता था। स्वाध्यायमें तीनों भाई बराबर तत्त्वचर्चा कर एक घण्टा समय लगाते थे। साथ ही अन्य श्रोतागण भी उपस्थित रहते थे। इन तीनोंमें लक्ष्मीचन्द्रजी सेठ प्रखरबुद्धि थे। आपको शास्त्र-प्रवचनका एक प्रकारसे व्यसन ही था। आपकी चित्तवृत्ति भी निरन्तर परोपकारमें रत रहती थी।

उन्होंने मुक्तसे कहा 'आपका शुभागमन कैसा हुआ ?' मैंने कहा—'क्या कहूँ ? मेरी दशा अत्यन्त करुणामयी है। उसका

दिग्दर्शन करानेसे आपके चित्तमें खिन्नता ही बढ़ेगी। प्राणियोंने जो अर्जन किया है उसका फल कौन भोगे ? मेरी कथा सुननेकी इच्छा छोड़ दीजिये। कुछ जैनधर्मका वर्णन कीजिये जिससे शान्तिका लाभ हो। अपने एक घण्टा आत्मधर्मका समीचीन रीतिसे विवेचन कर मेरे खिन्न चित्तको सन्तोष लाभ कराया। अनन्तर पूछा—अब तो अपनी आत्म-कहानी सुना दो। मैं किंकर्त्तव्यविमृद् था, अतः सारी बातें तो न बता सका। केवल जानेकी इच्छा जाहिर की। यह सुन श्रीसेठ लक्ष्मीचन्द्रजीने विना माँगे हो दस रुपया मुक्ते दियो और कहा आनन्दसे जाइये। साथ ही यह आश्वासन भी दिया कि यदि कुछ व्यापार करनेकी इच्छा हो तो सौ या दो सौकी पूँजी लगा देंगे।

पाठकगण, इतनी छोटी-सी रकमसे क्या व्यापार होगा ऐसी आशंका न करें, क्योंकि उन दिनों दो सौमें बारह मन घी और पाँच मन कपड़ा आता था। तथा एक रुपयेका एक मन गेहूँ, सवा मन चना, डेढ़ मन जुवारी और दो मन कोदों बिकते थे। उस समय अन्नादिकी व्ययता किसीको न थी। घर-घर दृध और घीका भरपूर संग्रह रहता था।

### रेशन्दीगिरि और कुण्डलपुर

में दस रुपया लेकर बमरानासे मड़ावरा आ गया। पाँच दिन रहकर माँ तथा स्नीकी अनुमतिके बिना ही कुण्डलपुरकी यात्राके लिये प्रस्थान कर दिया। मेरी यात्रा निरुद्देश्य थी। क्या करना कुछ भी नहीं सममता था। 'हे प्रभो! आप ही संरक्तक हैं' ऐसा विचारता हुआ मड़ावरासे चलकर चौदह मील बरायठा नगरमें आया। यहाँ जैनियोंके साठ घर हैं। सुन्दर उच्च स्थान पर जिनेन्द्र-देवका मन्दिर है। मन्दिरके चारों तरफ कोट है। कोटके बीचमें ही छोटी-सी धर्मशाला है। उसीमें रात्रिको ठहर गया। यहाँ सेठ कमछापितजी बहुत ही प्रखरबुद्धिके मनुष्य हैं। आपका शास्त्रज्ञान बहुत अच्छा है। उन्होंने मुमे बहुत आश्वासन दिया और समभाया कि तुम यहाँ ही रहो। मैं सब तरहसे सहाय करूँगा। आजीविकाकी चिन्ता मत करो। अपनी माँ और पत्नीको बुछा छो। साथ ही यह भी कहा कि मेरे सहवाससे आपको शीघ्र ही जैनधर्मका बोध हो जायगा। मैंने कहा—'अभी श्री कुण्डलपुरकी यात्राको जा रहा हूँ। यात्रा करके आ जाऊँगा।' सेठजी साहबने कहा—'आपकी इच्छा, परन्तु निरुद्देश्य अमण करना अच्छा नहीं है।'

में उनको धन्यवाद देता हुआ श्री सिद्धक्षेत्र नैनागिरिके छिए चल पड़ा। मार्गमें महती अटवी थी, जहाँ पर वनके हिंसक पशुओंका संचार था। में एकाकी चला जाता था। कोई सहायी न था। केवल आयुक्म सहायी था। चलकर रुरावन पहुँचा। यहाँ भी एक जैनमन्दिर है। दस घर जैनियोंके हैं। रात्रि भर यहीं रहा। प्रातःकाल श्री नैनागिरिके लिये प्रथान कर दिया और दिनके दस बजे पहुँच गया। स्नानादिसे निवृत्त हो श्री जिनमन्दिरोंके दर्शनके लिये उद्यमी हुआ। प्रथम तो सरोवरके दर्शन हुए जो अत्यन्त रम्य था। चारों ओर सारस आदि पश्चीगण शब्द कर रहे थे। चकवा आदि अनेक प्रकारके पत्चीगणोंके कलरव हो रहे थे। चकवा आदि अनेक प्रकारके पत्चीगणोंके कलरव हो रहे थे। कमलोंके फूलोंसे वह ऐसा सुशोभित था मानो गुलाबका बाग ही हो। सरोवरका बँधान चँदेल राजाका बँधाया हुआ है। इसी परसे पर्वतपर जानेका मार्ग था। पर्वत बहुत उन्नत न था। दस मिनटमें ही मुख्य द्वारपर पहुँच गया।

यहाँ पर एक अत्यन्त मनोहर देवीका प्रतिविम्ब देखा, जिसे देखकर प्राचीन सिळावटोंकी कर कुशळताका अनुमान सहजमें हो जाता था। ऐसी अनुपम मूर्ति इस समयके शिल्पकार निर्माण करनेमें समर्थ नहीं। पश्चात् मन्दिरोंके विम्बोंकी भक्तिपूर्वक पूजा की। यह वही पर्वतराज है जहाँ श्री १००८ देवाधिदेव पार्श्वनाथ प्रसुका समवसरण आया था और वरदत्तादि पाँच ऋषिराजोंने निर्वाण प्राप्त किया था। नैनागिरि इसीका नाम है। यहाँपर चार या पाँच मन्दिरोंको छोड़ शेष सब मन्दिर छोटे हैं। जिन्होंने निर्माण कराये वे अत्यन्त रुचिमान् थे, जो मन्दिर तो मामूछी बनवाये पर प्रतिष्ठा करानेमें पचासों हजार रूपये खर्च कर दिये। यहाँ अगहन सुदी ग्यारससे पूर्णिमा तक मेला भरता है। जिसमें प्रान्त भरके जैनियोंका समारोह होता है। दस हजार तक जैन-समुदाय हो जाता है। यह साधारण मेळाको बात है। रथके समय हो पचास हजार तककी संख्या एकत्रित हो जाती है। एक नाला भी है जिसमें सदा स्वच्छ जल बहता रहता है। चारों तरफ सघन वन है। एक धर्मशाला है जिसमें पाँच सौ आदमी ठहर सकते हैं। यह प्रान्त धर्मशाला बनानेमें द्रव्य नहीं लगाता। प्रतिष्ठामें लाखों रुपये व्यय हो जाते हैं। जो कराता है उसके पश्चीस हजारसे कम खर्च नहीं होते। आगन्तुक महाशयोंके आठ रुपया प्रति आदमीके हिसाबसे चार लाख हो जाते हैं। परन्तु इन लोगोंको दृष्टि धर्मशालाके निर्माण करानेकी ओर नहीं जाती। मेला या प्रतिष्ठाके समय यात्री अपने अपने घरसे डेरा या भुंगी आदि छाते हैं और उन्हींमें निवासकर पुण्यका संचय करते हैं। यहाँ पर अगहन मासमें इतनी सरदी पड़ती है कि पानी जम जाता है। प्रात:काल कॅपकॅपी लगने लगती है। ये सब कष्ट सहकर भी हजारों नर-नारी धर्मसाधन करनेमें कायरता नहीं करते। ऐसा निर्मल स्थान प्रायः भाग्यसे ही मिलता है।

यहाँ मैं तीन दिन रहा । चित्त जानेको नहीं चाहता था । चित्तमें यही आता था कि 'सर्व विकल्पोंको त्यागो और धर्म साधन करो । परन्त साधनोंके अभावमें दिरद्वोंके मनोरथोंके समान कुछ न कर सका।' चार दिनके बाद श्री अतिशय क्षेत्र कुण्डळपुरके छिये

प्रस्थान किया। प्रस्थानके समय आँखोंमें अश्रधारा आ गई। चलनेमें गृतिका वेग न था, पीछे पीछे देखता जाता था और आगे आगे चला जाता था। बलात्कार जाना ही पड़ा। सायंकाल होते होते एक गाँवमें पहुँच गया। थकावटके कारण एक अहीरके घरमें ठहर गया। उसने रात्रिको आग जलाई और कहा 'भोजन बना हो। मेरे यहाँ भूखे पड़े रहना अच्छा नहीं। आप तो भूखे रहो और हम लोग भोजन कर लें यह अच्छा नहीं लगता।' मैंने कहा-'भैया! मैं रात्रिको भोजन नहीं करता।' उसने कहा-'अच्छा भैसका दूध ही पी लो जिससे मुक्ते तसल्ली हो जाय।' मैंने कहा-'मैं पानीके सिवा और कुछ नहीं छेता।' वह बहुत दुखी हुआ। स्त्रीने तो यहाँ तक कहा-'भला, जिसके दरवाजे पर मेहमान भूखा पड़ा रहे उसको कहाँ तक संतोष होगा।' मैंने कहा-'माँ जी ! लाचार हूँ।' तब उस गृहिणीने कहा—'प्रातःकाल भोजन करके जाना, अन्यथा आप दृसरे स्थान पर जाकर सोवें।' मैंने कहा-'अब आपका सुन्दर घर पाकर कहाँ जाऊँ ? प्रात:काछ होने पर आपको आज्ञाका पालन होगा।

किसी प्रकार उन्हें संतोष कराके सोगया। बाहर दालानमें सोया था, अतः प्रातःकाल मालिकके बिना पूछे ही ५ बजे चल दिया और १० मील चलकर एक प्राममें ठहर गया। वहीं पर श्री जिनालयके दर्शनकर प्रश्नात् भोजन किया और सायंकाल फिर १० मील चलकर एक प्राममें रात्रिको सो गया, प्रश्नात् प्रातःकाल वहाँसे चल दिया। इसी प्रकार मार्गको तय करता हुआ ३ दिन बाद कुण्डलपुर पहुँच गया। अवर्णनीय चेत्र है। यहाँ पर कई सरोवर तथा आमके बगीचे हैं। एक सरोवर अत्यन्त सुन्दर है। उसके तटपर अनेक जैनमन्दिर गगनचुम्बी शिखरोंसे सुशोभित एवं चारों तरफ आमके वृत्तोंसे वेष्टित भव्य पुरुषोंके मनको विशुद्ध परिणामोंके कारण बन रहे हैं। उनके दर्शन कर चित्त अत्यन्त

प्रसन्न हुआ। प्रतिमाओं के दर्शन करने से जो आनन्द होता है उसे प्रायः सब ही आस्तिक जनलोग जानते हैं और नित्य प्रति उसका अनुभव भी करते हैं। अनन्तर पर्वतके ऊपर श्री महावीर स्वामी के पद्मासन प्रतिबिम्बको देखकर तो साचात् श्री वीरदर्शनका ही आनन्द आगया। ऐसी सुभग पद्मासन प्रतिमा मैंने तो आज तक नहीं देखी। ३ दिन इस क्षेत्रपर रहा और तीनों ही दिन श्री वीर प्रभुक्ते दर्शन किये। मैंने वीर प्रभुक्ते जो प्रार्थनाकी थी उसे आजके शब्दोंमें निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं—'हे प्रभो! यद्यपि आप वीतराग सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, परन्तु वीतराग होने से चाहे आपका भक्त हो चाहे भक्त न हो, उस पर आपको न राग होता है और न द्वेष। जो जीव आपके गुणों अनुरागी हैं उनके स्वयमेव शुभ परिणामों का संचार हो जाता है और वे परिणाम ही पुण्यवन्धमें कारण हो जाते हैं। तदक्तम्—

'इति स्तुतिं देव ! विधाय दैन्याद् वरं न याचे त्वसुपेच्कोऽसि । छायातरुं संश्रयतः स्वतः स्यात् कश्छायया याचितयात्मकाभः ।'

यह रलोक धनक्षय सेठने श्री आदिनाथ प्रभुके स्तवनके अन्तमें कहा है। इस प्रकार आपका स्तवन कर हे देव! में दोनतासे कुछ वर की याचना नहीं करता क्यांकि आप उपेन्नक हैं। 'रागद्वेषयो-राणिधानमुपेन्ना' यह उपेन्ना जिसके हो उसको उपेन्नक कहने हैं। श्री भगवान उपेन्नक हैं, क्योंकि उनके राग द्वेष नहीं है। जब यह बात है तब विचारो जिनके राग द्वेष नहीं उनकी अपने भक्तमें भलाई करनेकी बुद्धि ही नहीं हो सकती। वह देवेंगे ही क्या? फिर यह प्रश्न हो सकता है कि उनकी भक्ति करनेसे क्या छाभ? उसका उत्तर यह है कि जो मनुष्य छाया वृन्नके नीचे बैठ गया उसको इसकी आवश्यकता नहीं कि वृक्षसे याचना करे—हमें

छाया दीजिये। वह तो स्वयं ही वृत्तके नीचे बैठनेसे छायाका लाभ ले रहा है। एवं जो रुचिपूर्वक श्री अरिहन्तदेवके गुणोंका स्मरण करता है उसके मन्द कषाय होनेसे स्वयं शुभोषयोग होता है और उसके प्रभावसे स्वयं शान्तिका लाभ होने लगता है। ऐसा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध बन रहा है। परन्तु व्यवहार ऐसा होता है जो वृत्तको छाया। वास्तवमें छाया तो वृत्तकी नहीं, सूर्यकी किरणोंका वृत्तके द्वारा रोध होनेसे वृत्ततलमें स्वयंमेव लाया हो जाती है। एवं श्रो भगवानके गुणोंका रुचिपूर्वक स्मरण करनेसे स्वयमेव जीवोंके शुभ परिणामोंकी उत्पत्ति होती है,फिर भी व्यवहार में ऐसा कथन होता है कि भगवानने शुभ परिणाम कर दिये। भगवानको पतितपावन कहते हैं अर्थात् जो पापियोंका उद्धार करें उनका नाम पतितपावन है ... यह कथन भी निमित्तकारणकी अपेचा है। निमित्तकारणोंमें भी उदासीन निमित्त है प्रेरक नहीं. जैसे मछ्छी गमन करे तो जल सहकारी कारण हो जाता है। एवं जो जीव पतित है वह यदि शुभ परिणाम करे तो भगवान् निमित्त हैं। यदि वह श्रभ परिणाम न करे तो निमित्त नहीं। वस्त की मर्यादा यही है परन्तु उपचारसे कथनशैली नाना प्रकारकी है 'यथा कुलदीपकोऽयं बालकः। माणवकः सिंहः।' विशेष कहाँ तक लिखें ? आत्माकी अचिन्त्य शक्ति है। वह मोह कर्मके निमित्तसे विकासको प्राप्त नहीं होती। मोह कर्मके उदयमें यह जीव नानां प्रकारकी कल्पनाएँ करता है। यद्यपि वे कल्पनाएँ वर्तमान पर्यायकी अपेचा तो सत् हैं परन्तु कर्मीदयके बिना उनका अस्तित्व नहीं, अतः असत् हैं। पुद्गस्य द्रव्यको भी अचिन्त्य शक्ति है। यही कारण है कि वह आत्माके अनन्त ज्ञानादि गुणोंको प्रकट नहीं होने देता और इसीसे कार्तिकेय स्वामीने स्वामिकार्तिकेयानुष्रेज्ञामें लिखा है कि-

> 'कापि अपुन्वा दिस्सइ पुग्गलदन्वस्स एरिसी सत्ती । केवलणाणसङ्दावो विग्णासिदो नाइ जीवस्स ॥'

'अर्थात् पुद्गळ द्रव्यमें कोई अपूर्व शक्ति है जिससे कि जीवका स्वभावभूत केवलज्ञान भी तिरोहित हो जाता है।' यह बात असत्य नहीं। जब आत्मा मिद्रापान करता है तब उसके झानादि गुण विकृत होते प्रत्यच देखे जाते हैं। मिद्रा पुद्गल द्रव्य ही तो है। अस्तु,

यद्यपि जो आपके गुणोंका अनुरागी है वह पुण्यवन्ध नहीं चाहता, क्योंकि पुण्यवन्ध संसारका हो तो कारण है, अतः ज्ञानी जीव, संसारका कारण जो भाव है उसे उपादेय नहीं मानता। चारित्रमोहके उदयमें ज्ञानी जीवके रागादिक भाव होते हैं, परन्तु उनमें उसके कर्तृत्वबुद्धि नहीं। तथाहि—

'कर्तृत्वं न स्वभावोऽस्य चितो वेदयितृत्ववत् । अज्ञानादेव कर्तायं तदभावादकारकः ॥'

'जिस प्रकार कि भोक्तापन आत्माका स्वभाव नहीं है उसी प्रकार कर्तापन भी आत्माका स्वभाव नहीं है। अज्ञानसे ही यह आत्मा कर्ता वनता है अतः अज्ञानके अभावमें अकर्ता ही है।'

अज्ञानी जीव भक्तिको ही सर्वस्व मान तल्लीन हो जाते हैं, क्योंकि उससे आगे उन्हें कुछ सूमता ही नहीं। परन्तु ज्ञानी जीव जब श्रीण चढ़नेको समर्थ नहीं होता तब अन्यत्र—जो मोच मार्गके पात्र नहीं उनमें राग न हो इस भावसे तथा तीव्र राग उबरके अपगमकी भावनासे श्री अरिहन्तादि देवकी भक्ति करता है। श्री अरिहन्तके गुणोंमें अनुराग होना यही तो भक्ति है। श्री अरिहन्तके गुणोंमें अनुराग होना यही तो भक्ति है। श्री इनमें अनुराग होनेसे कौन-सा विषय पृष्ट हुआ ? यदि इन गुणोंमें प्रेम हुआ तो उन्हींकी प्राप्तिके अर्थ तो प्रयास है। सम्यग्दर्शन होनेके बाद चारित्रमोहका चाहे तीव्र उदय हो चाहे मन्द उदय हो, उसकी जो प्रवृत्ति होती है उसमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं रहती। अतएव श्री दौळतरामजी ने एक भजनमें ळिखा है कि—

'जे भव हेतु अबुधिके तस करत बन्बकी छुटाछुटी।'
अभिप्रायके विना जो किया होती है वह बन्धकी जनक नहीं।
यदि आभिप्रायके अभावमें भी किया बन्ध जनक होने छगे तब
यथास्यातचारित्र होकर भी अबन्ध नहीं हो सकता, अतः यह
सिद्ध हुआ कि कषायके सद्भावमें हो किया बन्धकी उत्पादक है।
इसिछिये प्रथम तो हमें अनात्मीय पदार्थोंमें जो आत्मीयताका
अभिप्राय है और जिसके सद्भावमें हमारा ज्ञान तथा चारित्र
मिथ्या हो रहा है उसे दूर करनेका प्रयास करना चाहिये। उस
विपरीत अभिप्रायके अभावमें आत्माकी जो अवस्था होती है वह
रोग जानेके बाद रोगीके जो हल्कापन आता है तत्सहश हो जाती
है। अथवा भारापगमके बाद जो दशा भारवाहोकी होती है वही
मिथ्या अभिप्रायके जानेके बाद आत्माकी हो जाती है और उस
समय उसके अनुमापक प्रशम, संवेग, अनुकम्पा एवं आस्तिक्य
आदि गुणोंका विकास आत्मामें स्वयमेव हो जाता है।

#### रामटेक

श्री कुण्डलपुरसे यात्रा करनेके पश्चात् श्री रामटेकके वास्ते प्रयाण किया। हिंडोरिया आया। यहाँ तालाव पर प्राचीन कालका एक जिनविम्ब है। यहाँ पर कोई जैनी नहीं। यहाँ से चलकर दमोह आया, यहाँ पर २०० घर जैनियोंके बड़े-बड़े धनाल्य हैं। मन्दिरोंकी रचना अति सुदृढ़ और सुन्दर हैं। मूर्ति समुद्राय पुष्कल हैं। अनेक मन्दिर हैं। मेरा किसीसे परिचय न था और न करनेका प्रयास ही किया, क्योंकि जैनधर्मका कुछ विशेष ज्ञान न था और न त्यागी ही था जो किसीसे कुछ कहता, अतः दो दिन यहाँ निवास कर जबलपुरकी सड़क द्वारा जबलपुरको प्रयाण कर दिया। मार्गमें अनेक जैन मन्दिरोंके दर्शन किये। चार दिनमें

जबलपुर पहुँच गया। यहाँके जैन मन्दिरोंकी अवर्णनीय शोभा देखकर जो प्रमोद हुआ उसे कहनेमें असमर्थ हूँ। यहाँसे रामटेकके लिये चल दिया। ६ दिनमें सिवनी पहुँचा। यहाँभी मन्दिरोंके दर्शन किये। दर्शन करनेसे मार्गका श्रम एकदम चला गया। २ दिन बाद श्री रामटेकके लिये चल दिया। कई दिवसोंके बाद रामटेक क्षेत्रपर पहुँच गया।

यहाँके मन्दिरोंकी शोभा अवर्णनीय है। यहाँ पर श्री शान्तिनाथ स्वामीके दर्शन कर बहुत आनन्द हुआ। यह स्थान अति रमणीय है। प्रामसे क्षेत्र ३ फर्लाङ्ग होगा। निर्जन स्थान है। यहाँसे चारों तरफ बस्ती नहीं। २ मीछ पर १ पर्वत है जहाँ स्त्री रामचन्द्र जी महाराजका मन्दिर है। वहाँ पर मैं नहीं गया। जैनमन्दिरोंके पास जो धर्मशाला थी उसमें निवास कर छिया। क्षेत्रपर पुजारी, माली, जमादार, मुनीम आदि कर्मचारी थे। मन्दिरोंकी स्वच्छता पर कर्मचारीगणोंका पूर्ण ध्यान था। ये सब साधन यहाँ पर अच्छे हैं, कोष भी क्षेत्रका अच्छा है, धर्मशाला आदिका प्रबन्ध उत्तम है। परन्तु जिससे यात्रियोंको आत्मलाभ हो उसका साधन कुछ नहीं। उस समय मेरे मनमें जो आया उसे कुछ विस्तारके साथ आज इस प्रकार कह सकते हैं—

ऐसे क्षेत्रोंपर तो आवश्यकता एक विद्वान्को थी जो प्रतिदिन शास्त्र प्रवचन करता और लोगोंको मौलिक जैन सिद्धान्तका अवबोध कराता। जो जनता वहाँ पर निवास करती है उसे यह बोध हो जाता कि जैनधर्म इसे कहते हैं। हमलोग मेलेके अवसर पर हजारों रुपये ज्यय कर देते हैं, परन्तु लोगोंको यह पता नहीं चलता कि मेला करनेका उद्देश्य क्या है? समयकी बलवता है जो हमलोग बाह्य कार्योंमें द्रज्यका ज्ययकर ही अपनेको कृतार्थ मान लेते हैं। मन्दिरके चाँदीके किवाड़ोंकी जोड़ो, चाँदीकी चौकी, चाँदीका रथ, सुवर्णके चमर, चाँदीकी पाळकी आदि बनवाने में ही व्यय करना पुण्य समभते हैं। जब इन चाँदोके सामानको अन्य छोग देखते हैं तब यही अनुमान करते हैं कि जैनीछोग बड़े धनाट्य हैं, किन्तु यह नहीं समभते कि जिस धर्मका यह पालन करनेवाले हैं उस धर्मका मर्म क्या हैं? यदि उसको यह छोग समभ जावें तो अनायास ही जैनधर्मसे प्रेम करने छगें। श्री अमृतचन्द्र सूरिने तो प्रभावनाका यह उक्षण लिखा है कि—

'आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेजसा सततमेव । दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयैर्जिनधर्मः ॥'

वास्तविक प्रभावना तो यह है कि अपनी परिणति, जो अनादि कालसे परको आत्मीय मान कलुषित हो रही है तथा परमें निजत्वका अवबोध कर विपर्यय ज्ञानवाली हो रही है एवं पर पदार्थीमें राग द्वेप कर मिथ्या चारित्रमयी हो रही है, उसे आत्मीय श्रद्धान-ज्ञान-चारित्रके द्वारा ऐसी निर्मल बनानेका प्रयत्न किया जाय जिससे इतर धर्मावलिन्ययोंके हृदयमें स्वयमेव समा जावे कि धर्म तो यह वस्तु है। इसीको निश्चय प्रभावना कहते हैं। अथवा ऐसा दान करो जिससे साधारण लोगोंका भी उपकार हो। ऐसे विद्यालय खोलो जिनसे यथाशक्ति सबको ज्ञान लाभ हो। ऐसे औषधालय खोलो जिनमं शुद्ध औषधोंका भण्डार हो। ऐसे भोजनालय खोलो जिनमें शुद्ध भोजनका प्रबन्ध हो । अनाथों को भी भोजन दो। अनुकम्पासे प्राणीमात्रको दानका निषेध नहीं। अभयदानादि देकर प्राणियोंको निर्भय बना दो। ऐसा तप करो जिसे देखकर कहरसे कहर विरोधियोंकी तपमें श्रद्धा हो जावे। श्री जिनेन्द्रदेवकी ऐसे ठाटबाटसे पूजा करो जो नास्तिकोंके चित्तमें भी आस्तिक्य भावोंका संचार करे। इसका नाम व्यवहारमें प्रभावना है। श्री समन्तभद्र स्वामीने भी कहा है कि-

> 'अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथायथम् । जिनशासनमाद्दात्म्यप्रकाशः स्यात्प्रभावना ॥'

अज्ञानरूपी अन्धकारकी ज्याप्तिसे जगत् आच्छन्न है, उसे यथाशक्ति दूरकर जिनशासनके माहात्म्यका प्रकाश करना इसीका नाम सक्षी प्रभावना है। संसारमें अनादि कालसे मोहके वशीभूत होकर प्राणियोंने नाना प्रकारके धर्मोंका प्रचार लोकमें कर रक्खा है। कहाँ तक इसका वर्णन किया जाय? जीववध करके भी लोग उसे धर्म मानने लगे। जिसे अच्छे अच्छे लोग पुष्ट करते हैं और प्रमाण देते हैं कि शास्त्रोंमें लिखा है उसे यहाँ लिखकर मैं आप लोगोंका समय नहीं लेना चाहता।

संसारमें जो मिथ्या प्रचार फैळ रहा है उसमें मूळ कारण राग हेपकी मिळनतासे जो कुछ लिखा गया वह साहित्य है। वही पुस्तकें काळान्तरमें धर्मशास्त्रके रूपमें मानी जाने छगी। छोग तो अनादिकाळसे मिथ्यात्वके उदयमें शरीरको ही आत्मा मानते हैं। जिनको अपना ही बोध नहीं वे परको क्या जानें? जब अपना पराया ज्ञान नहीं तब कैसा सम्यग्दृष्टि? यही श्री समयसारमें लिखा है—

'परमाणुभित्तयं पि हु रागादीणं दु विज्ञदे जस्स । ण त्रि सो जारणदि अप्पाणयं दु सन्वागमधरो वि ॥'

जो सर्वागमको जाननेवाला है, रागादिकोंका अंशमात्र भी यदि उसके विद्यमान है तो वह आत्माको नहीं जानता है, जो आत्माको नहीं जानता है वह जीव और अजीवको नहीं जानता, जो जीव-अजीवको नहीं जानता वह सम्यग्दृष्टि कैसे हो सकता है? कहनेका तात्पर्य यह कि आगमाभ्यास ही जीवादिकोंके जाननेमें मुख्य कारण है और आगमाभासका अभ्यास ही जीवादिकोंके जाननेमें मुख्य कारण है और आगमाभासका अभ्यास ही जीवादिकोंको अन्यथा जाननेमें कारण है। जिनको आत्म-कल्याणकी लालसा है वे आत्मकथित आगमका अभ्यास करें। विशेष कहाँ तक लिखें? क्षेत्रोंपर ज्ञानके साधन कुछ नहीं, केवल रुपये इकटें करनेके साधन हैं। कल्पना करो यह धन यदि एकत्रित होता रहें

और व्यय न हो तो अन्तमें नहीं के तुल्य हुआ। अस्तु, इस कथासे क्या लाभ ? यहाँ चार दिन रहा।

### मुक्तागिरि

चार दिन बाद यहाँसे चल दिया, बीचमें कामठीके जैन मन्दिरोंके दर्शन करता हुआ नागपुर पहुँचा। यहाँ पर अनेक जैन मन्दिर हैं। उनमें कितने ही बुन्देलखण्डसे आये हुए परवारोंके हैं। ये सर्व तेरापन्थी आम्नायवाले हैं। मन्दिरोंके पास एक धर्म-शाला है। अनेक जिनालय दिल्लावालोंके भी हैं जो कि बीसपन्थी आम्नायके हैं।

यहाँ पर रामभाऊ पांडे एक योग्य पुरुष थे। आप बीसपन्थी आम्नायके भट्टारकके चेले थे। परन्तु आपका प्रेम तत्त्वचर्चासे था, अतः चाई तेरापन्थी आम्नायका विद्वान् हो चाहे बीसपन्थी आम्नायका, समानभावसे आप उन विद्वानोंका आदर करते थे। यहाँ दो या तीन दिन रहकर मैंने अमरावतीको प्रस्थान कर दिया। बीचमें वर्घा मिला। यहाँ भी जिनमन्दिरोंका समुदाय है, उनके दर्शन कर अमरावतीके लिये चला।

कई दिवसोंके बाद अमरावती पहुँच गया। यहाँ पर भी बुन्देलखण्डसे आये हुए परिवारोंके अनेक घर हैं जो कि तेरा-पन्थ आम्नायके माननेवाले हैं। मन्दिरोंके पास एक जैन धर्मशाला है। यहाँ पर श्री सिंघई पन्नालालजो रहते थे। उनके यहाँ नियम था कि जो यात्रीगण बाहरसे आते थे उन सबको भोजन कराये बिना नहीं जाने देते थे। यहीं पर उनके मामा नन्दलालजी थे जो बहुत ही निपुण थे। वे मकान ग्राम आदिकी दलाली करते थे। अत्यन्त उदार थे। हजारों रुपये मासिक अर्जन करते थे। कुपणताका तो उनके पास अंश ही नहीं था। अस्तु, यहाँसे श्री

सिद्धक्षेत्र मुक्तागिरिके लिये उत्सुकतापूर्वक चल पड़ा। बीचमें एलचपुर मिला। यहाँ जिनमन्दिरोंके दर्शन कर दूसरे दिन मुक्तागिरि पहुँच गया। क्षेत्रकी शोभा अवर्णनीय है। सर्वतः वनोंसे वेष्टित पर्वत है। पर्वतके ऊपर अनेक जिनालय हैं। नीचे भी कई मन्दिर और धर्मशालाएँ हैं। तपोभूमि है। परन्तु अब तो न वहाँ कोई त्यागी है न साधु। जो अन्य क्षेत्रोंकी व्यवस्था है वही व्यवस्था यहाँ की है। सानन्द वन्दना की।

### कर्म-चक्र

पासमें पाँच रुपये मात्र रह गये। कपड़े विवर्ण हो गये। शरीरमें खाज हो गई। एक दिन बाद उवर आने छगा। सहायी कोई नहीं। केवल दैव ही सहायी था। क्या कहूँ ? कुल समममें नहीं आता था—कर्तव्यविमृद हो गया। कहाँ जाऊँ ? यह भी निश्चय नहीं कर सका। किससे अपनी व्यथा कहूँ ? यह भी समममें नहीं आया। कहता भी तो सुननेवाला कौन था ? खिन्न होकर पड़ गया। रान्तिको स्वप्न आया—'दुःख करनेसे क्या लाभ ?' कोई कहता है—'श्री गिरिनारको चले जाओ।' 'कैसे जावें ? साधन तो कुल है नहीं …' मैंने कहा। वही उत्तर मिला—'नारकी जीवोंकी अपेन्ना तो अच्छे हो।'

प्रातःकाल हुआ। श्री सिद्धक्षेत्रकी वन्दना कर वैतृल नगरके लिये चल दिया। तीन कोश चलकर एक हाट मिली। वहाँ एक स्थानपर पत्तेका जुआ हो रहा था। १) के ४) मिलते थे। हमने विचार किया—'चलो ४) लगा दो २४) मिल जावेंगे, किर आनन्दसे रेलमें बैठकर श्री गिगिनारकी यात्रा सहजमें हो जावेगी। इत्यादि।' १) के ४) मिलंगे इस लोभसे ३) लगा दिये। पत्ता दमारा नहीं आया। ३) चले गये। अब बचे दो हपया सो

विचार किया कि अब गलती न करो, अन्यथा आपित्तमें फँस जाओंगे। मनको संतोष कर वहाँसे चल दिया। किसी तरह कष्टोंको सहते हुए वैत्ल पहुँचे।

उन दिनों अन्न सस्ता था। दो पैसे में SII जवारीका आटा मिल जाता था। उसकी रोटी खाते हुए मार्ग तय करते थे। जब वैतूल पहुँचे तब मामके बाहर सड़क पर कुळी लोग काम कर रहे थे। हमने विचार किया कि यदि हम भी इस तरहका काम करें तो हमें भी कुछ मिल जाया करेगा। मेटसे कहा—'भाई! हमको भी लगालो।' दयालु था, उसने हमको एक गेंती दे दी और कहा कि 'मिट्टी खोदकर इन औरतोंकी टोकनीमें भरते जाओ। तीन आने शामको मिल जावेंगे।' मैंने मिट्टी खोदना आरम्भ किया और एक टोकनी किसी तरहसे भर कर उठा दी, दूसरी टोकनी नहीं भर सका। अन्तमें गेंतीको वहीं पटक कर रोता हुआ आगे चल दिया। मेटने दया कर बुलाया—'रोते क्यों हो ? मिट्टीको ढोंओ दो आना मिल जावेंगे।' गरज वह भी न बन पड़ा तब मेटने कहा—'आपको इच्छा सो करो।' मैंने कहा—'जनाव बन्दगी, जाता हूँ।' उसने कहा—'जाइये, यहाँ तो हट्टे-कट्टे पुरुषोंका काम है।'

उस समय अपने भाग्यके गुणगान करता हुआ आगे बढ़ा। कुछ दिन बाद ऐसे स्थान पर पहुँचा जहाँ पर जिनालय था। जिनालयमें श्री जिनेन्द्रदेवके दर्शन किये। पश्चात् यहाँसे गज-पन्थाके लिये प्रस्थान कर दिया और श्री गजपन्था पहुँच भी गया। मार्गमें कैसे कैसे कष्ट उठाये उनका इसीसे अनुमान कर लो कि जो उवर एक दिन बाद आता था वह अब दो दिन बाद आने लगा। इसको हमारे देशमें तिजारी कहते हैं। उसमें इतनी ठंड लगती है कि चार सोड़रोंसे भी नहीं जाती। पर पासमें एक भी नहीं थी। साथमें पकनूँ खाज हो गई, शरीर कुश हो गया।

इतना होने पर भी प्रतिदिन २० मील चलना और खानेको दो पैसेका आटा। वह भी कभी जवारीका और कभी बाजरेका और बह भी बिना दाल शाकका। केवल नमककी कंकरी शाक थी। घी क्या कहलाता है ? कौन जाने उसके दो माससे दर्शन भी न हुए थे। दो माससे दालका भी दर्शन न था। किसी दिन रूखी रोटी बनाकर रक्खी और खानेकी चेष्टा की कि तिजारी महाराणीने दर्शन देकर कहा—'सो जाओ, अनिधकार चेष्टा न करो, अभी तुम्हारे पापकर्मका उदय है, समतासे सहन करो।'

पापके उदयकी पराकाष्टाका उदय यदि देखा तो मैंने देखा। एक दिनकी बात है—सघन जंगलमें जहाँ पर मनुष्योंका संचार न था, एक छायादार वृत्तके नीचे बैठ गया। वहीं बाजरेके चूनकी छिट्टी लगाई, खाकर सो गया। निद्रा भंग हुई, चलनेको उद्यमी हुआ इतनेमें भयंकर ज्वर आ गया। बेहोश पढ़ गया। रात्रिके नी बजे होश आया। भयानक वनमें था। सुध-बुध मूल गया। रात्रि भर भयभीत अवस्थामें रहा। किसी तरह प्रातःकाल हुआ। श्री भगवानका स्मरण कर मार्गमें अनेक कप्टोंकी अनुभूति करता हुआ श्री गजपन्थाजीमें पहुँच गया और आनन्दसे धर्मशालामें ठहर गया।

#### गजपन्थासे बम्बई

वहीं पर एक आरवीके सेठ ठहरे थे। प्रातःकाल उनके साथ पर्वतकी वन्दनाको चला। आनन्दसे यात्रा समाप्त हुई। धर्मकी चर्चा भी अच्छी तरहसे हुई। आपने कहा—'कहाँ जाओगे ?' मैंने कहा—'श्रीगिरिनारजीकी यात्राको जाऊँगा।' 'कैसे जाओगे ?' 'पैदल जाऊँगा।' उन्होंने मेरे शरीरकी अवस्था देखकर बहुत ही दयाभावसे कहा—'तुम्हारा शरीर इस योग्य नहीं।' मैंने कहा—'शरीर तो नश्वर है एक दिन जावेगा ही, कुछ धर्मका कार्य

इससे लिया जावे।' वह हँस पड़े और बोले 'अभी बालक हो 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्' शरीर धर्मसाधनका आद्य कारण है, अतः इसको धर्मसाधनके लिये सुरच्ति रखना चाहिये।' मैंने कहा—'रखनेसे क्या होता है ? भावना हो तब तो यह बाह्य कारण हो सकता है। इसके बिना यह किस कामका ?' परन्तु वह तो अनुभवी थे, हँस गये, बोले—'अच्छा इस विषयमें फिर बातचीत होगी, अब तो चलें भोजन करें, आज आपको मेरे ही डेरेमें भोजन करना होगा।' मैंने बाह्यसे तो जैसा लोगोंका व्यवहार होता है वैसा हो उनके साथ किया पर अन्तरङ्गसे भोजन करना इष्ट था। स्थानपर आकर उनके यहाँ आनन्दसे भोजन किया। तीन माससे मार्गके खेदसे खिन्न था तथा जबसे माँ और स्त्रीको लोड़ा, मड़ावरासे लेकर मार्गमें आज वैसा भोजन किया। दरिद्रको निधि मिलनेमें जितना हर्ष होता है उससे भी अधिक मुक्ते भोजन करनेमें हुआ।

भोजनके अनन्तर वह मिन्द्रके भाण्डारमें द्रव्य देनेके लिये गये। पाँच रुपये मुनीमको देकर उन्होंने जब रसीद ली तब मैं भी वहीं बैठा था। मेरे पास केवल एक आना था और वह इस लिये बच गया था कि आजके दिन आरबीके सेठके यहाँ भोजन किया था। मैंने विचार किया कि यदि आज अपना निजका भोजन करता तो यह एक आना खर्च हो जाता और ऐसा मधुर भोजन भी नहीं मिलता, अतः इसे भाण्डारमें दे देना अच्छा है। निदान, मैंने वह एक आना मुनीमको दे दिया। मुनीमने लेनेमें संकोच किया। सेठजी भी हँस पड़े और मैं भी संकोचवश लिजत हो गया, परन्तु मैंने अन्तरङ्गसे दिया था, अतः उस एक आनाके दानने मेरा जीवन पलट दिया।

सेठजी कपड़ा खरीदने बम्बई जा रहे थे। आरवीमें उनकी दुकान थी। उन्होंने मुमसे कहा—'बम्बई चली, वहाँसे गिरनारजी

चले जाना।' मैंने कहा—'मैं तो पैदल यात्रा कहँगा।' यद्यपि साधन कुछ भी न था—साधनके नाम पर एक पैसा भी पास न था, फिर भी अपनी दरिद्र अवस्था वचनों द्वारा सेठके सामने व्यक्त न होने दी—मनमें याचनाका भाव नहीं आया।

सेठजीको मेरे ऊपर अन्तरङ्गसे प्रेम हो गया। प्रेमके साथ हो मेरे प्रति दयाकी भावना भी हो गई। बोले-'तुम आग्रह मत करो, हमारे साथ बम्बई चलो, हम आपके हितेषी हैं। उनके आमह करने पर मैंने भी उन्हींके साथ वम्बईके लिये प्रस्थान कर दिया। नासिक होता हुआ रात्रिके नौ बजे वम्बईकी स्टेशन पर पहुँचा। रोशनी आदिको प्रचुरता देख कर आश्चर्यमें पड़ गया। यह चिन्ता हुई कि पासमें तो पैसा नहीं क्या कहाँगा ? नाना विकल्पोंके जालमें पड़ गया, कुछ भी निश्चित न कर सका। सेठजीके साथ घोड़ागाड़ीमें बैठकर जहाँ सेठ साहब ठहरे उसी मकानमें ठहर गया। मकान क्या था स्वर्गका एक खण्ड था। देखकर आनन्दके बदले खेद सागरमें डूब गया। क्या कहूँ ? कुछ भी निश्चय न कर सका। रात्रि भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल शौचादि कियासे निवृत्त होकर बैठा था कि सेठजीने कहा- 'चलो मन्दिर चलें और आपका जो भी सामान हो वह भी लेते चलें। वहीं मन्दिरके नीचे धर्मशालामें ठहर जाना।' मैंने कहा-'अच्छा।'

सामान लेकर मन्दिर गया, नीचे धर्मशालामें सामान रखकर ऊपर दर्शन करने गया। लजाके साथ दर्शन किये, क्योंकि शरीर चीण था। वस्त्र मलिन थे। चेहरा बीमारीके कारण विकृत था। शीघ्र दर्शन कर एक पुस्तक उठा ली और धर्मशालामें स्वाध्याय करने लगा। सेठजी आठ आने देकर चले गये।

मैं किंकर्तव्यिवमूढ्की तरह स्वाध्याय करने छगा। इतनेमें ही एक बाबा गुरुद्याछसिंह जो खुरजाके रहनेवाले थे मेरे पास आये और पूछने छगे—'कहाँसे आये हो और बम्बई आकर क्या करोगे ?' मुक्तसे कुछ नहीं कहा गया प्रत्युत गद्गद हो गया। श्रीयुत बाबा गुरुदयाछसिंहजीने कहा—'हम आध घंटा बाद आवंगे तुम यहीं मिछना।' मैं शान्तिपूर्वक स्वाध्याय करने छगा।

उनकी अमृतमयी वाणीसे इतनी तृप्ति हुई कि सब दुःख भूछ गया। आध घंटाके बाद बाबाजी आ गरे और दो घोती, दो जोड़े दुपट्टे, रसोईके सब वर्तन, आठ दिनका भोजनका सामान, सिगड़ी कोयछा तथा दस रुपया नकद देकर बोले-'आनन्दसे भोजन बनाओ, कोई चिन्ता न करना, हम तुम्हारी सब तरहसे रचा करेंगे। अशुभ कर्मके विपाकमें मनुष्योंको अनेक विपत्तियों-का सामना करना पड़ता है और जब श्रभ कर्मका विपाक आता है तब अनायास जीवोंको सुख सामग्रीका लाभ हो जाता है। कोई न कर्ता है न हर्ता है, देखो, हम ख़ुरजाके निवासी हैं। आजीविकाके निमित्त बम्बई रहते हैं। दलाली करते हैं, तुम्हें मन्दिरमें देख स्वयमेव हमारे यह परिणाम हो गये कि इस जीवकी रत्ना करनी चाहिये। आप न तो हमारे सम्बन्धी हैं। और न हम तुमको जानते ही हैं। तुम्हारे आचारादिसे भी अभिज्ञ नहीं हैं फिर भी हमारे परिणामोंमें तुम्हारी रक्षाके भाव हो गये। इससे अब तुम्हें सब तरहकी चिन्ता छोड़ देनी चाहिये तथा ऊपर भी जिनेन्द्रदेवके प्रतिदिन दर्शनादि कर स्वाध्यायमें उपयोग लगाना चाहिये। तुम्हारी जो आवश्यकता होगी हम उसकी पूर्ति करेंगे। इत्यादि वाक्यों द्वारा मुक्ते संतोष कराके चले गये।

### विद्याध्ययनका सुयोग

मैंने आनन्दसे भोजन किया। कई दिनसे चिन्ताके कारण निद्रा नहीं आई थी, अतः भोजन करनेके अनन्तर सो गया। तीन घण्टे बाद निद्रा भंग हुई, मुख मार्जन कर बैठा ही था कि इतनेमें बाबा गुरुद्यालजी आ गये और १०० कापियाँ देकर यह कह गये कि इन्हें बाजारमें जाकर फेरीमें बेच आना। छह आनासे कममें न देना। यह पूर्ण हो जाने पर मैं और ला दूँगा। उन कापियोंमें रेशम आदि कपड़ोंके नमूने विलायत से आते थे।

मैं शामको बाजारमें गया और एक ही दिनमें बीस कापी वेच आया। कहनेका यह तात्पर्य है कि छ: दिनमें वेसब कापियाँ विक गईं और उनकी बिकीके मेरे पास २१। >) हो गये। अब मैं एकदम निश्चिन्त हो गया।

यहाँ पर मन्दिरमें एक जैन पाठशाला थी। जिसमें श्री जीवाराम शास्त्री गुजराती अध्यापक थे। वे संस्कृतके प्रौद विद्वान् थे। ३०) मासिक पर २ घंटा पढ़ाने आते थे। साथमें श्री गुरुजी पन्नालालजी वाकलीवाल सुजानगढ़वाले आनरेरी धर्मशिचा देते थे। मैंने उनसे कहा—'गुरुजी! मुक्ते भी ज्ञानदान दीजिये।' गुरुजीने मेरा परिचय पूछा, मैंने आनुपूर्वी अपना परिचय उनको सुना दिया। वह बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि तुम संस्कृत पढ़ो।

उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर कातन्त्र व्याकरण श्रीयुत शास्त्री जीवारामजीसे पढ़ना प्रारम्भ कर दिया। और रत्नकरण्ड श्रावकाचार जी पण्डित पन्नालालजीसे पढ़ने लगा। मैं पण्डितजीसे गुरुजी कहता था।

बाबा गुरुद्यालजीसे मैंने कहा—'बाबाजी! मेरे पास ३१।८) कापियोंके आ गये। १०) आप दे गये थे। अब मैं भाद्रमास तकके लिये निश्चिन्त हो गया। आपकी आज्ञा हो तो मैं संस्कृत अध्ययन करने लगूँ।' उन्होंने हर्षपूर्वक कहा—'बहुत अच्छा विचार है, कोई चिन्ता मत करो, सब प्रबन्ध कर दूँगा, जिस किसी पुस्तककी आवश्यकता हो हमसे कहना।'

मैं आनन्दसे अध्ययन करने लगा और भाद्रमासमें रत्नकरण्ड आवकाचार तथा कातन्त्र ज्याकरणकी पष्ट्रसन्धिमें परीक्षा दी। उसी वर्ष बम्बई परीक्षालय खुला था। रिजल्ट निकला। मैं दोनों विषयमें उत्तीर्ण हुआ साथमें पश्चीस रुपये इनाम भी मिला। समाज प्रसन्न हुई।

श्रीमान् स्वर्गीय पण्डित गोपालदासजी वरैया उस समय वहीं पर रहते थे। आप बहुत ही सरल तथा जैनधर्मके मार्मिक पण्डित थे, साथमें अत्यन्त द्यालु भी थे। वह मुमसे बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि 'तुम आनन्दसे विद्याध्ययन करो, कोई चिन्ता मत करो।' वह एक साहबके आफिसमें काम करते थे। साहब इनसे अत्यन्त प्रसन्न था। पण्डितजीने मुमसे कहा—'तुम शामको मुमे वियाल् आफिसमें ले आ्या करो तुम्हारा जो मासिक खर्च होगा में दूँगा। यह न सममना कि मैं तुम्हें नौकर सममूँगा। मैं उनके समक्ष कुछ नहीं कह सका।

परीचाफल देख कर देहलीके एक मनेरी लहमीचन्द्रजीने कहा कि 'दस रुपया मासिक हम बराबर देंगे, तुम सानन्दसे अध्ययन करो।' मैं अध्ययन करने लगा किन्तु दुर्भाग्यका उदय इतना प्रबल था कि बम्बईका पानी मुमे अनुकूल न पड़ा। शरीर रोगी हो गया। गुरुजी और श्री स्वर्गीय पं० गोपालदासजीने बहुत हो समवेदना प्रकट की। तथा यह आदेश दिया कि तुम पूना जाओ, तुम्हारा सब प्रबन्ध हो जावेगा। एक पत्र भी लिख दिया।

मैं उनका पत्र लेकर पूना चला गया। धर्मशालामें ठहरा। एक जैनीके यहाँ भोजन करने लगा। वहाँकी जलवायु सेवन करनेसे मुक्ते आराम हो गया। पश्चात् एक मास बाद मैं बम्बई आ गया। यहाँ कुछ दिन ठहरा कि फिरसे उबर आने लगा।

श्री गुरुजीने मुक्ते अजमेरके पास केकड़ी है, वहाँ भेज दिया ! केकड़ीमें पं० धन्नालालजी साहब रहते थे। योग्य पुरुष थे। आप बहुत ही दयालु और सदाचारी थे। आपके सहवाससे मुक्ते बहुत ही लाभ हुआ। आपका कहना था कि 'जिसे आत्म-कल्याण करना हो वह जगत्के प्रपञ्चोंसे दूर रहे।' आपके द्वारा यहाँ पर एक पाठशाला चलती थी।

में श्रीमान रानीवालोंकी दुकान पर ठहर गया। उनके मुनीम बहुत योग्य थे। उन्होंने मेरा सब प्रबन्ध कर दिया। यहाँ पर श्रीवधालयमें जो वैद्यराज दौलतरामजी थे वह बहुत हो सुयोग्य थे। मैंने कहा—'महाराज में तिजारीसे बहुत दुःखी हूँ। कोई ऐसी औषधि दीजिये जिससे मेरी बीमारी चली जावे।' वैद्यराजने मूँ गके बराबर गोली दी और कहा—'आज इसे खालो तथा ऽ४ दूधकी ऽ चावल डालकर खीर बनाओ और जितनी खाई जावे खाओ। कोई विकल्प न करना।' मैंने दिन भर खीर खाई। पेट खूब भर गया। रात्रिको आठ बजे वमन हो गया। उसी दिनसे रोग चला गया। पन्द्रह दिन केकड़ीमें रहकर जयपुर चला गया।

### चिरकांचित जयपुर

जयपुरमें ठोलियाकी घर्मशालामें ठहर गया। यहाँ पर जमुना-प्रसादजी कालासे मेरी मैत्री हो गई। उन्होंने श्रीवीरेश्वर शास्त्रीके पास जो कि राज्यके मुख्य विद्वान् थे मेरा पढ़नेका प्रबन्ध कर दिया। मैं आनन्दसे जयपुरमें रहने लगा। यहाँ पर सब प्रकारकी आपत्तियोंसे मुक्त हो गया।

एक दिन श्री जैनमन्दिरके दर्शन करनेके छिये गया। मन्दिर-के पास श्रीनेकरजीकी दूकान थी। उनका कळाकन्द भारतमें प्रसिद्ध था। मैंने एक पाव कळाकन्द छेकर खाया। अत्यन्त स्वाद आया। फिर दूसरे दिन भी एक पाव खाया। कहनेका ताल्पर्य यह है कि मैं बारह मास जयपुरमें रहा परन्तु एक दिन भी उसका त्याग न कर सका। अतः मनुष्योंको उचित है कि ऐसी प्रकृति न बनावें जो कष्ट उठाने पर भी उसे त्याग न सकें। जयपुर छोड़नेके बाद ही वह आदत छूट सकी।

एक बात यहाँ और लिखनेकी हैं कि अभ्याससे सब कार्य हो सकते हैं। यहाँ पर पानों ने गिलासको मुखसे नहीं लगाते। उपरसे ही धार डाल कर पानी पीनेका रिवाज है। मुक्ते उस तरह पीनेका अभ्यास न था, अतः लोग बहुत लिजत करते थे। कहते थे कि 'तुम जूँठा गिलास कर देते हो।' मैं कहता था कि 'आपका कहना ठीक है पर मैं बहुत कोशिश करता हूँ तो भी इस कार्यमें उत्तीण नहीं हो पाता।' कहनेका तात्पर्य यह है कि मैंने बारह वर्ष जल पीनेका अभ्यास किया। अन्तमें उस कार्यमें उत्तीण हो गया। अतः मनुष्यको उचित है कि वह जिस कार्यकी सिद्धि करना चाहे उसे आमरणान्त न त्यागे।

यहाँपर मैंने १२ मास रहकर श्रीवीरेश्वरजी शास्त्रीसे कातन्त्र व्याककरणका अभ्यास किया और श्रीचन्द्रप्रभचित्र भी पाँच सर्ग पढ़ा। श्रीतत्त्वार्थसूत्रजीका अभ्यास किया और एक अध्याय श्री :सर्वार्थसिद्धिका भी अध्ययन किया। इतना पढ़ बम्बईकी परीज्ञामें बैठ गया। जब कातन्त्र व्याकरणका प्रश्नपत्र लिख रहा था तब एक पत्र मेरे प्रामसे आया। उसमें लिखा था कि तुम्हारी स्त्रीका देहावसान हो गया। मुक्ते अपार आनन्द हुआ। मैंने मन ही मन कहा—'हे प्रभो! आज मैं बन्धनसे मुक्त हुआ। यद्यपि अनेक बन्धनोंका पात्र था, परन्तु वह बन्धन ऐसा था जिससे मनुष्यको सर्व मुख-बुध भूल जाती है।' पत्रको पढ़ते देखकर श्रीजमुनालालजी मन्त्रीने कहा— 'प्रश्नपत्र छोड़कर पत्र क्यों पढ़ने लगे ?' मैंने उत्तर दिया कि 'पत्र पर लिखा था—'जरूरी पत्र है।' उन्होंने पत्रको मांगा, मैंने दे दिया। पढ़कर उन्होंने समवेदना प्रकट की और कहा कि 'चिन्ता मत करना, प्रश्नपत्र सावधानोसे लिखना, हम तुम्हारी फिरसे शादि कर देवेंगे।' मैंने कहा—'अभी तो प्रश्नपत्र लिख रहा हूँ, बादमें सर्व व्यवस्था आपको श्रवण कराऊँगा।'अन्तमें सब व्यवस्था उन्हें सुना दो और उसी दिन श्रीबाईजीको एक पत्र सिमरा दिया एवं सब व्यवस्था हिलख दो। यह भी लिख दिया कि 'अब मैं निःशल्य होकर अध्ययन कहाँगा। इतने दिनसे पत्र नहीं दिया सो चमा करना।'

# यह जयपुर है

जयपुर एक महान् नगर है। मैंने ३ दिन पर्यन्त श्री जैन मिन्दिरोंके दशन किये तथा ३ दिन पर्यन्त शहरके वाह्य उद्यानोंमें जो जिन मिन्दिर थे उनके दर्शन किये, बहुत शान्त भाव रहे। यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज विद्वान् उन दिनों थे—श्रीमान् पं॰ मोतीलाल जी तथा श्रीमान् पण्डित गुलजीकाठ जो ४० वर्षके होंगे। श्रीमान् पण्डित चिम्मनलालजी भी उस समय थे जो कि वक्ता थे और सभामें संस्कृत प्रन्थोंका ही प्रवचन करते थे। आपकी कथनशंली इतनी आकर्षक थी कि जो श्रोता आपका एक बार शास्त्र श्रवण कर लेता था उसे स्वाध्यायकी रुचि हो जाती थी। आपके प्रवचन को जो बराबर श्रवण करता था वह २ या ३ वर्षमें जैनधर्मका धार्मिक तत्त्व समक्तनेका पात्र हो जाता था। आपके शास्त्रमें प्रायः मिन्दर भर जाता था। कहाँ तक आपके गुणोंकी प्रशंसा करें? आपसे वक्ता जैनियोंमें आप ही थे। आप वक्ता ही न थे सन्तोषी भी थे। आपके पक्के गोटेकी दुकान होती थी। आप भोजनोपरान्त ही दुकान पर जाते थे।

जयपुरमें इन दिनों विद्वानोंका ही समागम न था, किन्तु बड़े बड़े गृहस्थोंका भी समागम था जो अष्टमी चतुर्दशीको व्यापार छोड़कर मन्दिरमें धर्मध्यान द्वारा समयका सदुपयोग करते थे। सैकड़ों घर शुद्ध भोजन करनेवाले श्रावकोंके थे। पठन-पाठनका जितना सुअवसर यहाँ था उतना अन्यत्र न था। एक जैन पाठशाला मनियारोंके रास्तेमें थी। श्रीमान् पं॰ नानूलालजी शास्त्री, श्रीमान् पं॰ कस्तूरचन्द्रजी शास्त्री, श्रीमान् पं॰ जवाहर लालजी शास्त्री तथा श्रीमान् पं॰ इन्द्रलालजी शास्त्री आदि इसी पाठशाला द्वारा गणनीय विद्वानोंमें हुए। कहाँ तक लिख़्ँ १ बहुतसे छात्र अभ्यास कर यहाँसे पण्डित वन प्रखर विद्वान् हो जैनधर्मका उपकार कर रहे हैं।

यहाँपर उन दिनों जब कि मैं पढ़ता था, श्रीमान स्वर्गीय अर्जुनदासजी भी एन्ट्रेंसमें पढ़ते थे। आपकी अत्यन्त प्रखर बुद्धि थी। साथ ही आपको जातिके उत्थानकी भी प्रबल्ध भावना थी। आपने एक सभा स्थापित की थी। मैं भी उसका सदस्य था। आपका व्याख्यान इतना प्रभावक होता था कि जनता तत्काल ही आपके अनुकूल हो जाती थी। आपके द्वारा एक पाठशाला भी स्थापित हुई थी। उसमें पठन-पाठन बहुत सुचारुह्प से होता था। उसकी आगे चलकर अच्छी प्रख्याति हुई। कुंछ दिनोंके बाद उसकी राज्यसे भी सहायता मिलने लगी। अच्छे-अच्छे छात्र उसमें शाने लगे।

आपका ध्येय देशोद्धारका विशेष था, अतः आपका काँमेस संस्थासे अधिक प्रेम हो गया। आपका सिद्धान्त जैनधर्मके अनु-कूछ ही राजनैतिक क्षेत्रमें कार्य करनेका था। इससे आप विरोधीके सामने कायगताका वर्ताव करना अच्छा नहीं समभते थे। आप अहिंसाका यथार्थ स्वरूप समभते थे। बहुधा बहुतसे पुरुष दयाको ही अहिंसा मान बैठते हैं पर आपको अहिंसा और दयाके मार्मिक भेदका अनुगम था।

### महान् मेला

उन दिनों जयपुरमें एक महान मेळा हुआ था, जिसमें भारतवर्षके सभी प्रान्तके विद्वान और धनिक वर्ग तथा सामान्य जनताका बृहत्समारोह हुआ था। गायक भी अच्छे-अच्छे आये थे। मेलाको भरानेवाले श्री स्वर्गीय मूलचन्द्रजी सोनी अजमेरवाले थे। यह बहुत ही धनाट्य और सद्गृहस्थ थे। आपके द्वारा ही तेरापन्थका विशेष उत्थान हुआ-शिखरजीमें तेरापन्थी कोठीका विशेष इत्थान आपके ही सत्त्रयत्नसे हुआ। अजमेरमें आपके मन्दिर और निसयाँजी देखकर आपके वैभवका अनुमान होता है। आप केवल मन्दिरोंके ही उपासक न थे पण्डितोंके भी बड़े प्रेमी थे। श्रीमान् स्वर्गीय पण्डित बलदेवदासजी आपहीके मुख्य पण्डित थे। जब पण्डितजी अजमेर जाते और आपकी दुकानपर पहुँचते तब आप आदरपूर्वक उन्हें अपने स्थानपर बैठाते थे। पण्डितजी महाराज जब यह कहते कि आप हमारे मालिक हैं अत: दुकानपर यह व्यवहार योग्य नहीं तव सेठजी साहब उत्तर देते कि 'महाराज ! यह तो पुण्योदयकी देन है परन्तु आपके द्वारा वह छदमी मिल सकती है जिसका कभी नाश नहीं। आपकी सीन्य मुद्रा और सदाचारको देखकर बिना ही उपदेशके जीवींका कल्याण हो जाता है। हम तो आपके द्वारा उस मार्गपर हैं जो आजतक नहीं पाया।' इस प्रकार सेठजी और पण्डितजीका परस्पर सद्व्यव-हार था। कहाँ तक उनका शिष्टाचार छिखा जावे ? पण्डितजी की सम्मतिके विना कोई भी धार्मिक कार्य सेठजी नहीं करते थे। जो जयपुरमें मेला हुआ था वह पण्डित जीकी सम्मतिसे ही हुआ था।

मेला इतना भन्य था कि मैंने अपनी पर्यायमें वैसा अन्यत्र नहीं देखा। उस मेलामें श्रीमान स्वर्गीय पण्डित पन्नालाळजी न्याय- दिवाकर, श्रीमान स्वर्गीय पण्डित गोपाछदासजी वरैया तथा श्रीमान् स्वर्गीय पण्डित प्यारेळाळजी अळोगढ्वाळे आदि विद्वानों का तथा सेठोंमें प्रमुख सेठ जो आज विद्यमान हैं तथा श्रीमान् स्वर्गीय उप्रसेनजी रईस, उनके भ्राता श्रीस्वरूपचन्द्रजी रईस, श्रीमान् लाळा जम्बूपसादजी रईस सहारनपुरवाले, श्री चौधरी मुन्नामल्ळजी दिल्ली आदि अनेक महाशय) एवं बुन्देलखण्ड प्रान्त के श्रीमन्त स्वर्गीय मोहनलालजी साहब खुरई, जबलपुरके महाशय सिंघई गरीबदासजी साहब तथा श्रीमन्त स्वर्गीय गुपाली साहु आदि प्रमुख व्यक्तियोंका सद्भाव था। श्री शिवलालजी भोजक तथा ताण्डवनृत्य करनेवाले श्री सिंघई धर्मदासजी आदि भी प्रसुत थे। ये ऐसे गवैया थे कि जिनके गानका श्रवणकर मनुष्य मुग्ध हो जाता था। जब वह भगवान्के गुणोंका वर्णन कर अदा दिखाते थे तो दर्शकोंको ऐसा मालूम होता था कि यह भगवान्को हृदयमें ही धारण किये हों। कहनेका तात्पर्य यह है कि इस मेले में अनेक भव्य लोगोंने पुरयबन्ध किया था।

मेलामें श्रीमहाराजाधिराध जयपुर नरेश भी पधारे थे। आपने मेलाकी सुन्दरता देख बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त की थी। तथा श्रीजिनिबम्बको देखकर स्पष्ट शब्दोंमें यह कहा था कि—'शुभ ध्यानकी मुद्रा तो इससे उत्तम संसारमें नहीं हो सकती। जिसे श्रात्मकल्याण करना हो वह इस प्रकारकी मुद्रा बनानेका प्रयत्न करे। इस मुद्रामें बाह्याडम्बर लू भी नहीं गया है। साथ ही इसकी सौम्यता भी इतनी श्रिषक है कि इसे देखते ही निश्चय हो जाता है कि जिनकी यह मुद्रा है उनके अन्तरक्षमें कोई कलुषता नहीं थी। मैं यही भावना भाता हूँ कि मैं भी इसी पदको प्राप्त होऊँ। इस मुद्राके देखनेसे जब इतनी शान्ति होती है तब जिनके हृदयमें कलुषता नहीं उनकी शान्तिका अनुमान होना भी दुर्लभ है।'

इस प्रकार मेळामें जो जैनधर्मको अपूर्व प्रभावना हुई उसका

श्रेय श्रीमान् स्वर्गीय सेठ मूलचन्द्रजी सोनी अजमेरवालोंके ही भाग्यमें था। द्रव्यका होना तो पूर्वोपार्जित पुण्योदयसे होता है परन्तु इसका सदुपयोग विरले ही पुण्यात्माओंके भाग्यमें होता है। जो वर्तमानमें पुण्यात्मा हैं वही मोक्तमार्गके अधिकारी हैं। सम्पत्ति पाकर मोक्तमार्गका लाभ जिसने लिया उसी नररत्नने मनुष्य जन्मका लाभ लिया। अस्तु, यह मेलाका वर्णन हुआ।

# पं० गोपालदासजी वरैयाके सम्पर्कमें

वम्बई परीचाफल निकला। श्रीजीके चरणोंके प्रसादसे मैं परीचामें उत्तीर्ण हो गया। महती प्रसन्नता हुई। श्रीमान् स्वर्गीय पण्डित गोपालदासजीका पत्र आया कि मथुरामें दिगम्बर जैन महाविद्यालय खुलनेवाला है, यदि तुम्हें आना हो तो आ सकते हो। मुक्ते बहुत प्रसन्नता हुई। मैं श्री पण्डितजीकी आज्ञा पाते ही आगरा चला गया और मोतीकटराको धर्मशालामें ठहर गया। यहीं श्री गुरु पन्नालालजी वाकलीवाल भी आ गये। आप बहुत ही उत्तम लेखक तथा संस्कृतके ज्ञाता थे। आपकी प्रकृति अत्यन्त सरल और परोपकाररत थी। मेरे तो प्राण ही ये—इनके द्वारा जो मेरा उपकार हुआ उसे इस जन्ममें नहीं मूल सकता। आप श्रीमान् स्वर्गीय पं० बलदेवदासजीसे सर्वार्थसिद्धिका अभ्यास करने लगे। मैं भी आपके साथमें जाने लगा।

उन दिनों छापेका प्रचार जैनियोंमें न था। मुद्रित पुस्तकका लेना महान अनर्थका कारण माना जाता था, अतः हाथसे लिखे हुए प्रन्थोंका पठन-पाठन होता था। हम भी हाथ की लिखी सर्वार्थसिद्धि पर ही अभ्यास करते थे।

पण्डितजो महाराजको मध्याह्रोपरान्त हो अध्ययन करानेका अवकाश मिछता था। गर्मीके दिन थे पण्डितजीके घर जानेमें प्रायः पत्थरों से पटी हुई सड़क मिलती थी। मोतीकटरासे पण्डित जीका मकान एक मोलसे अधिक दूर था, अतः मैं जूता पहिने ही हस्तलिखित पुस्तक लेकर पण्डितजीके घर पर जाता था। यद्यपि इसमें अविनय थी और हृद्यसे ऐसा करना नहीं चाहता था परन्तु निरुपाय था। दुपहरीमें यदि पत्थरों पर चलूँ तो पैरोंमें कष्ट हो, न जाऊँ तो अध्ययनसे बिद्धत रहूँ—मैं दुविधामें पड़ गया। लाचार, अन्तरात्माने यही उत्तर दिया कि अभी तुम्हारी छात्रावस्था है, अध्ययनकी मुख्यता रक्खो। अध्ययनके बाद कद्।पि ऐसी अविनय नहीं करना ""इत्यादि तक वितर्कके बाद मैं पढ़नेके लिए चला जाता था।

यहाँ पर श्रीमान पं॰ नन्दरामजी रहते थे जो कि अद्वितीय हकीम थे। हकीमजी जैनधर्मके विद्वान ही न थे सदाचारी भी थे। भोजनादिकी भी उनके घरमें पूर्ण शुद्धता थी। आप इतने द्यालु थे कि आगरेमें रहकर भी नाली आदिमें मूत्र क्षेपण नहीं करते थे। एक दिन मैं पण्डितजीके पास पढनेको जा रहा था, दैवयोग से आप मिल गये। कहने लगे—'कहां जाते हो ?' मैंने कहा-'महाराज ! पण्डितजीके पास पढ़नेको जा रहा हूँ।' 'बगलमें क्या है ?' मैंने कहा-'पाठ्य पुस्तक सर्वार्थसिद्धि है।' आपने मेरा वाक्य अवण कर कहा-'पञ्चम काल है, ऐसा ही होगा, तुमसे धर्मोत्रतिको क्या आशा हो सकती है और पण्डितजीसे क्या कहें ?' मैंने कहा-'महाराज निरुपाय हूँ ।' उन्होंने कहा-'इससे तो निरत्तर रहना अच्छा ।' मैंने कहा-'महाराज ! अभी गर्मीका प्रकोप है पश्चात यह अविनय न होगी।' उन्होंने एक न सुनी और कहा—'अज्ञानीको उपदेश देनेसे क्या लाभ ?' मैंने कहा—'महाराज ! जब कि भगवान् पतितपावन हैं और आप उनके सिद्धान्तोंके अनुगामी हैं तब मुक्त जैसे अज्ञानियोंका भी उद्धार कोजिये। हम आपके बालक हैं, अतः आप ही बतलाइये कि ऐसी परिस्थितिमें मैं क्या कहूँ ?' उन्होंने कहा—'बातों के बनाने में तो अज्ञानी नहीं पर आचारके पाछने में अज्ञान बनते हो !' ऐसी ही एक गछती और भी हो गई वह यह कि मथुरा विद्यालय में पढ़ाने के लिये श्रीमान् पं० ठाकुरप्रसादजी शर्मा उन्हीं दिनों यहाँ पर आये थे और मोतीकटराकी धर्मशाला में ठहरे थे। आप व्याकरण और वेदान्तके आचार्य थे साथ में, साहित्य और न्याय के भी प्रस्तर विद्वान् थे। आपके पाण्डित्य के समन्न अच्छे अच्छे विद्वान् नत मस्तक हो जाते थे। हमारे श्रीमान स्वर्गीय पं० बल देवदास जीने भी आपसे भाष्यान्त व्याकरणका अभ्यास किया था।

आपके भोजनादिको व्यवस्था श्रीमान वरैयाजीने मेरे जिम्मे कर दी। चतुर्दशीका दिन था। पण्डितजीने कहा-'बाजारसे पूड़ी शाक लाओ।' मैं बाजार गया और हलवाईके यहाँसे पूड़ी तथा शाक छे आ रहा था कि मार्गमें दैवयोगसे वही श्रीमान पं० नन्दरामजी साहब पुनः मिल गये। मैंने प्रणाम किया। पण्डितजी ने देखते ही पूछा—'कहा गये थे ?' मैंने कहा—'पण्डितजीके छिये बाजारसे पूड़ी शाक लेने गया था।' उन्होंने कहा-'किस पण्डितके लिये ?' मैंने उत्तर दिया-'हरिपुर जिला इलाहाबादके पण्डित श्री ठाकुरप्रसादजीके लिये जो कि दि० जैन महाविद्यालय मधुरामें पढ़ानेके लिये नियुक्त हुए हैं। 'अच्छा, बताओ शाक क्या है ?' मैंने कहा—'आलू और बेंगनका।' सुनते ही पण्डितजी साहब अत्यन्त कुपित हुए। क्रोधसे मङ्खाते हुए बोले—'अरे मूर्ख नादान! आज चतुर्दशीके दिन यह क्या अनर्थ किया ? मैंने धीमे स्वरमें कहा—'महाराज! मैं तो छात्र हूँ ? मैं अपने खानेको तो नहीं छाया, कौन-सा अनर्थ इसमें हो गया ? मैं तो आपकी दयाका ही पात्र हूँ।

यद्यपि मैंने उनके साथ बहुत ही विनय और शिष्टाचारका व्यवहार किया था तो भी अपराधी बनाया गया। उन्होंने कहा कि 'ऐसे उद्दण्ड छात्रोंको विद्यालयमें प्रवेश करना उत्तर कालमें महान् अनर्थ परम्पराका कारण होगा।' मैंने कुछ कहना चाहा पर वे बीच हीमें रोकते हुए बोले—'अच्छा, तुम अब मत बोलो। हम पं० गोपालदासजीसे तुम्हारे अपराधोंका दण्ड दिलाकर तुम्हें मार्गपर लावेंगे। यदि मार्गपर न आये तो तुम्हें पृथक् करा देंगे।'

मैं उनकी मुद्रा देखकर बहुत खिन्न हुआ, परन्तु हृद्यने यह साक्षी दी कि 'भय मत करो तुमने कोई अपराध नहीं किया,—तुमने तो नहीं खाया, गुरुजीकी आज्ञासे तुम लाये हो। श्रीमान् पं० गोपालदासजी महान् विवेकी श्रौर दयाल जीव हैं। वह तुम्हें पृथक् न करेंगे। ऐसे २ अपराधोंपर यदि छात्र पृथक् किये जाने लगे तो विद्यालयमें पढ़ेगा ही कौन ?' इत्यादि ऊहापोह चित्तमें होता रहा पर अन्तमें सव शान्त हो गया।

में श्रीमान् वरैयाजीसे न्यायदीपिका पढ़ा करता था। एक दिन मैंने कह ही दिया कि 'महाराज! मेरेसे दो अपराध बन गये हैं—एक तो यह है कि मैं दोपहरीके समय जूता पिहने धमराास्त्र की पुस्तक लेकर पण्डितजीके यहाँ पढ़नेके लिये जाता हूँ और दूसरा यह कि चतुर्दशीके दिन श्रीमान् पं० ठाकुरप्रसादजीके लिये आलू तथा बेंगनका शाक लाया। क्या इन अपराधोंके कारण आप मुफे खुलनेवाले विद्यालयमें न रक्खेंगे ?' पण्डितजी सुनकर हंस 'गये और मधुर शब्दोंमें कहने लगे कि 'क्या श्री पं० नन्दरामजीने तुम्हें शाक लाते हुए देख लिया है ?' मैंने कहा—'हाँ महाराज! बात तो यही है।' 'तूँ तो नहीं खाया'—उन्होंने पूछा। 'नहीं महाराज! बात तो यही है।' 'तूँ तो नहीं खाया'—उन्होंने पूछा। 'नहीं महाराज! शब्दोंमें उत्तर दिया। पण्डितजीने प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहा कि 'सन्तोष करो, चिन्ता छोड़ों, जो पाठ दिया जावे उसे याद करो, तुम्हारे वह सब अपराध माफ किये जाते हैं। आगामी यदि अष्टमी या चतुर्दशीका दिन हो तो कहारको साथ ले जाया करो

और जो भी काम करो विवेकके साथ करो। जैनधर्मका छाभ बड़े पुण्योदयसे होता है। एक बात तुमसे और कहता हूँ वह यह कि महापुरुषोंके समज्ञ नम्रता पूर्वक ही व्यवहार करना चाहिये। जाओ, पर तुम्हें एक काम दिया जाता है कि प्रतिदिन यहाँ आकर विद्यालयसम्बन्धी चार छह पत्र लेटरबक्समें डाल दिया करना।' मैंने कहा—'आज्ञा शिरोधार्य है।'

### महासभाका वैभव

मेरी प्रकृति बहुत ही डरपोक थी। जो कुछ कोई कहता था चुपचाप सुन लेता था। किन्तु इतना सुयोग अवश्य था कि श्रीमान पं० गोपालदासजी वरेया सुमसे प्रसन्न थे। आप जैसे स्वाभिमानी एवं प्राचीन पद्धितके संरचक आप ही थे। आपहीके प्रभावसे बम्बई परीचालयकी स्थापना हुई, आपके ही सदुपदेशसे महाविद्यालयकी स्थापना हुई तथा आपके ही प्रयत्न और पूर्ण हस्तदान के द्वारा ही महासभा स्थापित एवं पत्निवत हुई। आपके सिवाय महासभाकी स्थापनामें श्रीमान स्वर्गीय मुकुन्दरामजी मुंशी सुरादाबाद, श्रीमान पं० चुन्नीलालजी और स्वर्गीय पं० प्यारेलालजी अलीगढ़वालोंका भी विशेष हाथ था। महासभाके प्रधानमन्त्री स्वर्गीय डिप्टी चम्पतरायजी थे और सभापित थे स्वर्गीय नरस्त्र राजा लदमणदासजी साहब मथुरा। उस समय जब कि मथुरामें महासभाकी बैठकें हुआ करती थीं तब उसका बहुत ही प्रभाव नजर आता था। पुराने जैनगजटोंको फाइलें इसका प्रमाण हैं।

उस समय जैनगजटके सम्पादक श्री सूरजभानुजी वकील थे और श्री करोड़ीमल्लजी महासमाके मुनीम थे। महासभाके अधिवेशनोंमें शायः बड़े २ श्रीमानों और पण्डितोंका समुदाय हपस्थित रहता था। कार्तिक विदमें मेथुराका मेला होता था। राजा साहबकी ओरसे मेलाका प्रवन्ध रहता था। किसी यात्रीको कोई प्रकारका कष्ट नहीं उठाना पड़ता था। राजा साहब स्वयं हेरे-डेरेपर जाकर लोगोंको तसल्ली देते थे और बड़ी नम्रताके साथ कहा करते थे कि 'यदि कुछ कष्ट हुआ हो तो समा करना। मेले-ठेले हैं। हम लोग कहाँ तक प्रवन्ध कर सकते हैं?' आपकी सरलता और सौम्यतासे आपके प्रति जनताके हृद्यमें जो अनुराग उत्पन्न होता था उसका वर्णन कीन कर सकता है?

मेलामें शास्त्र-प्रवचनका उत्तम प्रवन्ध रहता था। प्रायः बड़े-बड़े पण्डित जनताको शास्त्र प्रवचनके द्वारा जैनधर्मका मर्म सम-भाते थे। जिसे अवण कर जनताकी जैनधर्ममें गाढ अद्धा हो जाती थी। नाना प्रकारके प्रश्नोंका उत्तर अनायास हो जाता था। वक्ताओं में श्रीमान् स्वर्गीय पण्डित गोपालदासजी वरैया, श्रीमान स्वर्गीय पण्डित प्यारेळाळजी अळीगढ, श्रीमान पण्डित शान्ति लालजी आगरा और शान्तिमृतिं, संस्कृतके पूर्णज्ञाता एवं अलौ-किक प्रतिभाशाली स्वर्गीय पण्डित बलदेवदासजी प्रमुख थे। इनके सिवाय अन्य अनेक गण्यमान्य पण्डित वर्गके द्वारा भी मेलाकी अपूर्व शोभा होती थी। साथमें भाषाके धुरंधर विद्वानोंका भी समुदाय रहताथा। जैसे कि छश्करनिवासी श्रीमान स्वर्गीय पण्डित लद्दमीचन्द्रजी साहब। इनकी व्याख्यानशैलीको सुनकर श्रोताओंको चकाचौंध आजाती थी। जिस वस्तुका आप वर्णन करते थे उसे पूर्ण कर ही श्वास लेते थे। जब आप स्वर्गका वर्णन करने लगते थे तब एक-एक विमान, उनके चैत्यालय और वहाँके देवोंकी विभूतिको सुनकर यह अनुमान होता था कि इनकी धारणाशक्तिकी महिमा विलव्हण है। इसी प्रकार श्रीमान पं० चुन्नीलालजी साहव तथा पं० बलदेवदासजी कलकत्तावाले भी जैनधर्मके धुरंधर विद्वान् थे। यही नहीं, कितने ही ऐसे भी

महानुभाव मेळामें पधारते थे जो धनशाळी भी थे और विद्वान् भी अपूर्व थे। जैसे कि श्रीमान् पं० मेवारामजी राणीबाछे तथा श्रीमान् स्वर्गीय पण्डित जम्बूप्रसादजी । बहुतसे महानुभाव ऐसे भी आते थे जो ऑग्छ विद्याके पूर्ण मर्मज्ञ होनेके साथ ही साथ पण्डित भी थे। जैसे श्रीमान् स्वर्गीय वैरिष्टर चम्पतरायजी साहब तथा श्रीमान् पण्डित अजितप्रसादजी साहव। आप लोगोंका जैनधर्मपर पूर्ण विश्वास ही नहीं था पाण्डित्य भी था। यहाँ मैं छिखते-छिखते एक नाम भूछ गया वैरिष्टर जुगमंधरदासजी साहब-का । आप अँग्रेजीके पूर्ण मर्मज्ञ थे । आपकी वक्तत्व शक्ति अँग्रेजीमें इतनी उच्चतम थी कि जब आप वैरिष्टरी पास करनेके लिये विलायत गये तब बड़े बड़े लाईवंशके लड़के आपके मुखसे अँग्रेजी सुननेकी अभिलाषा हृद्यमें रख आपके पास आते थे। अँमेजीकी तरह ही आपका जैनधर्मविषयक पाण्डित्य भी अगाध था। श्रीमान् अर्जुन-दासजी सेठी भी एक विशिष्ट विद्वान् थे। आप गोम्मटसारादि प्रन्थोंके मर्मज्ञ विद्वान् थे। आपके प्रश्नोंका उत्तर वरैयाजी ही देनेमें समर्थ थे। एक बात भाषाके विद्वानोंकी और भूछ गया। यह कि उस समय गोम्मटसारके मर्मको जाननेवाले श्री अर्जुनदासजी नावा इतने भारी विद्वान् थे कि उनके सामने बड़े-बड़े धुरंधर विद्वान भी भिभक्तते थे। ऐसे ऐसे अनेक महानुभाव मथुरामें आते थे। आठ दिन तक मथुरा नगरीके चौरासी स्थान पर चतुर्थकाळ की स्मृति आ जाती थी।

# गुरु गोपालदासजी वरैया

चौरासीमें जो मन्दिर है उसे दुर्ग कहा जावे तो अत्युक्ति न होगी। मन्दिरमें जो अजितनाथजीकी प्रतिमा है वह कितनी अनुपम और सुन्दर है इसको दंखनेसे ही अनुभव होता है। मन्दिरका चौक इतना बढ़ा है कि उसमें पाँच हजार आदमी एक साथ बैठ सकते हैं। मन्दिरके उत्तर भागमें एक अनुपम उद्यान है, दिन्नणमें यमुनाकी नहर, पूर्वमें शस्यसम्पन्न क्षेत्र और पश्चिममें विद्यालयका मकान है। मन्दिरके तीन ओर धर्मशालाओं की बड़ी- बड़ी अट्टालिकाएँ शोभा दे रही हैं। कहाँ तक कहें ? भारतवर्षमें यह मेला अपनी शानका एक ही है।

यहीं पर श्री दि० जैन महाविद्यालयकी भी स्थापना श्रीमान् राजा साहबके करकमलों द्वारा हो चुकी थी। उसके मन्त्री श्रीमान् पं० गोपालदासजी वरैया आगरानिवासी थे। आपका ध्येय इतना उच्चतम था कि चूँकि जैनियोंमें प्राचीन विद्या व धार्मिक ज्ञानकी महती त्रुटि हो गई है अतः उसे पुनरुज्जीवित करना चाहिये। आपका निरन्तर यही ध्येय रहा कि जैनधममें सर्व विषयके शास्त्र हैं खतः पठनकममें जैनधमके ही शास्त्र रक्ष्ये जावें। आपका यहाँ तक सदामह था कि व्याकरण भी पठनकममें जैनाचार्यकृत ही होना चाहिये। यही कारण था कि आपने प्रथमाके कोर्समें व्याकरणमें कातन्त्रको, न्यायमें न्यायदीपिकाको और साहित्यमें चन्द्रप्रभचरितको ही स्थान दिया था।

आपकी तर्कशैं हो इतनी उत्तम थी कि अन्तरक्ष कमेटीमें आपका ही पन्न प्रधान रहता था। आपको शिन्ना खातेसे इतना गाढ़ प्रेम था कि आगरा रहकर भी विद्यालयका कार्य सुचारु-रूपसे चलाते थे। यद्यपि आप उस समय अधिकांश बम्बईमें रहते थे फिर भी जब कभी आगरा आनेका अवसर आता तब मथुरा विद्यालयमें अवश्य पदार्षण करते थे। स्पष्ट शब्दोंमें यह कहा जा सकता है कि मथुरा विद्यालयकी स्थापना आपके ही प्रयत्नसे हुई थी।

आप धर्मशास्त्रके अपूर्व विद्वान् थे। केवल धर्मशास्त्रके ही नहीं, द्रव्यानुयोगके भी अपूर्व विद्वान् थे। पञ्चाध्यायीके पठन-

पाठनका प्रचार आप हो के प्रयक्षका फल है। इस प्रन्थके मूळ अन्वेषक श्रीमान पं० बलदेवदासजी हैं। उन्होंने अजमेरके शास्त्र भण्डारमें इसे देखा और श्रीमान पं० गोपालदासको अध्ययन कराया। अनन्तर उसका प्रचार श्री पण्डितजीने अपने शिष्योंमें किया। इसकी जो भाषा टीकाएँ हैं वे आपके ही शिष्य श्री पं० मक्खनलालजी सिद्धान्तालंकार और पं० देवकीनन्दनजी व्याख्यान-वाचस्पतिकी कृतियाँ हैं।

आप विद्वान् ही न थे, लेखक भी थे। आपकी भाषामय गद्य पद्यकी रचना अनुपम होती थी। आपने श्री जैन सिद्धान्तप्रवे-शिका और जैन सिद्धान्तद्रपणकी रचनाके द्वारा जैन सिद्धान्तमें प्रवेशका मार्ग खोळ दिया था। आपका सुशीला उपन्यास सर्वथा वेजोड़ है। उसमें आपने धार्मिक सिद्धान्तोंका रहस्य कथा द्वारा इस उत्तम शैलीसे विद्वानोंके सामने रक्खा है जिसे अवगत कर अत्यन्त आह्वाद होता है। आपकी भजनावलीको सुनकर यह भ्रम हो जाता है कि क्या यह स्वर्गीय पं० दौलतरामजी की रचना है?

आपमें एक गुण महान् था। वह यह कि यदि कोई त्यागी आपमें विद्याभ्यास करना चाहता था तो आप उसका समुचित प्रवन्ध करनेमें कसर नहीं करते थे। आप परी चक भी प्रथम श्रेणी के थे। एक बारका जिक है—मैंने मथुरासे एक पत्र श्रीमान् पण्डित जीको इस आशयका लिखा कि 'बाई जीका स्वास्थ्य अत्यन्त खराब है, अतः उन्होंने मुमे १४ दिनके लिये सिमरा बुलाया है।' आपने उत्तर दिया कि 'बाई जीका जो पत्र आया है उसे हमारे पास भेज दो।' मैंने क्या किया ? एक पत्र बाई जीके हस्ता चरका लिखकर मथुरामें डाल दिया। दूसरे दिन वह पत्र चौरासी मुमें मिल गया। मैंने उसे ही लिफाफा में बन्दकर श्री पण्डित जीके पास भेज दिया। उन्होंने बांचकर उत्तर लिखा कि 'तुम शीन्न ही चले

जाओ परन्तु जब देशसे छौटो तब आगरामें हमसे मिळकर मथुरा जाना।' मैं जतारा गया और १५ दिन बाद आगरा आ गया। जब पण्डितजीसे मिला तब उन्होंने मुसकराते हुए पूछा—'बाईजीका स्वास्थ्य अच्छा है ?' मैंने कहा—'हाँ महाराज! अच्छा है।' पण्डित जीने कहा—'अच्छा यह श्लोक याद कर लो और फिर विद्यालय चले जाओ।' श्लोक यह था—

'उपाध्याये नटे धूर्ते कुद्दिन्यां च तथैव च । माया तत्र न कर्तव्या माया तैरेव निर्मिता ॥

एक ही बारमें श्लोक याद हो गया साथ ही भाव भी समभ में आ गया। मैंने गुरुजीसे महती नम्र प्रार्थना की कि 'महाराज मैंने बड़ी गलती की है जो आपको मिश्या पत्र देकर असभ्यताका ज्यवहार किया।' गुरुजीने कहा—जाओं हम तुमसे खुश हैं, यदि इस प्रकारकी प्रकृतिको अपनाओंगे तो आजत्म आनन्दसे रहोंगे। हम तुम्हारे व्यवहारसे सन्तुष्ट हैं और तुम्हारा अपराध चुमा करते हैं। तुम्हें जो कष्ट हो हमसे कहो हम निवारण करेंगे। जितने छात्र हैं हम उन्हें पुत्रसे भी अधिक समभते हैं। यदि अब जैनधर्मका विकास होगा तो इन्हीं छात्रोंके द्वारा होगा, इन्होंके द्वारा धर्मशास्त्र तथा सदाचारकी परिपाटी चलेगी। मैं तुम्हें दो उपया मासिक अपनी ओरसे दुम्ब पानके लिये देता हूँ।' मैं मथुरा चला गया।

आज जो जयधवलादि प्रन्थोंकी भाषा टीका हो रही है वह आपके द्वारा व्युत्पन्न-शिक्ति विद्वानोंके द्वारा हो हो रही है। इसके प्रधान कार्यकर्ता या तो आपके अन्यतम शिष्य हैं या आपके शिष्यों के शिष्य हैं। वह आपका ही भगीरथ प्रयन्न था जो आज भारत-वर्षके जैनियोंमें करणानुयोगका प्रचार हो रहा है। आप केवल विद्वान ही नहीं थे। सदाचारी भी अद्वितीय थे। आपका मकान आगरामें था। म्युनिसिपल जमादारने शौचगृहके बनानेमें बहुत बाधा दी। यदि आप उसे १०) की घूस दे देते तो सुकदमा न चलता

परन्तु पण्डितजीके घूस देनेका त्याग था। मुकदमा चला। बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। सैकड़ों रुपयोंका व्यय हुआ परन्तु श्री पण्डितजीने घूस नहीं दी। अन्तमें आप विजयी हुए। आपमें सहनशीलता भी पूर्ण थी। आपकी गृहिणीका स्वभाव कुछ उप था परन्तु आपने उसके ऊपर कभी भी रोष नहीं किया। आपके एक सुपुत्र और सुपुत्री थी। आपके ही प्रयत्नके फलस्वरूप मुरैना विद्यालयकी स्थापना हुई थी। यह वह विद्यालय हैं जिसके द्वारा आज भारतवर्षमें गोम्मटसारादि प्रन्थोंके मर्मज्ञ विद्वानोंका सद्भाव हो रहा है। आपके सहवासमें श्रीमान पं० ठाकुरदासजी ब्रह्मचारी सर्वदा मुरैना रहते थे।

आप एक बार कलकत्ता गये। वहाँ आमंत्रित महती विद्व-न्मण्डलीके समन्न आपने जैनधमके तत्त्वांका इतना सुन्दर विवेचन किया कि उसे सुनकर धुरन्धर विद्वान् चिकत रह गये और उन विद्वानोंने आपको 'न्यायवाचस्पति' की पदवी प्रदान की। अस्तु, आपके विषयमें कहाँ तक लिलूँ। आपने मेरा जो उपकार किया है उसे मैं आजन्म नहीं मूल सकता।

## मथुरासे खुरजा

मैं जिस समय मथुरा विद्यालयमें अध्ययन करता था उस समय वहाँपर न्यायाचार्य माणिकचन्द्र भी अध्ययन करते थे। साथ ही श्रीमान् लालारामजी शास्त्री, श्रीमान् रामप्रसादजी शास्त्री तथा वर्णी मोतीलालजी आदिका भी सहवास था। श्रीमान् पं० नरसिंहदासजी शास्त्री धर्मशास्त्रका अध्ययन कराते थे। आप बहुत ही योग्य विद्वान् थे। आपने चरणानुयोगके अनेक शास्त्रींका अवलोकन किया था। प्रतिष्ठाचार्य भी आप अद्वितीय थे। मैं यहाँ दो वर्ष रहा परचात् कारणवश खुरजा चळा गया। उस समय जैनसमाजमें श्रीराणीवाळोंको कीर्ति दिगदिगन्त तक फैळ रही थी। आपके यहाँ संस्कृत पढ़ानेका पूर्ण शबन्ध था। श्रीमान् चण्डीप्रसादजी बहुत बड़े भारी विद्वान् थे—आप व्याकरण, न्याय तथा साहित्यके अपूर्व विद्वान् थे। श्रीमान् स्वर्गीय मेवारामजी साहव राणीवाळे संस्कृत विद्याके अपूर्व प्रेमी थे। आपने व्याकरणमें मध्यमा परीह्मा तक अध्ययन किया था। साहित्यमें भी आपकी अपूर्व गित थी। शास्त्रप्रवचनमें मुख्य थे। व्याख्यानकळा तो आपकी बहुत ही प्रसिद्ध थी। आपने कई बार आर्यसमाजके पण्डितोंके साथ शास्त्रार्थ कर विजय प्राप्त की थी। आप छात्रोंकी उन्नतिमें सदैव प्रयवशीळ रहते थे। आपके घाचा श्रीअमृतळाळजी धर्मशास्त्रके प्रखर विद्वान् थे। वह पद्मराजजी आपके ही चचेरे भाई थे जो कि हिन्दू महासभाके सेकेटरी थे।

खुरजामें एक ब्राह्मणींकी भी संस्कृतपाठशाला थी जिसमें पं० जियालालजी अध्ययन कराते थे। उस समय वहाँ २०० छात्र संस्कृतका अध्ययन करते थे। छात्रोंको सब प्रकारकी सुविधा थी।

इसी समय यहाँ एक नवीन जैनमन्दिर बना और उसकी प्रतिष्ठा बड़े समारोहके साथ हुई। प्रायः प्रसिद्ध प्रसिद्ध सभी पण्डित इसमें आये थे। १००००० जैनी भाई होंगे जिनका सत्कार सेठ मेवारामजीकी ओरसे हुआ था।

यहाँ पर मैं दो वर्ष पढ़ा। बनारसकी प्रथम परी ज्ञा तथा न्यायमध्यमाका प्रथम खण्ड यहींसे पास किया। यद्यपि मुमे यहाँ सब प्रकारकी सुविधा थी परन्तु फिर भी खुरजा छोड़ना पड़ा।

#### शिखरजीके लिए प्रस्थान

एक दिनकी बात है। मैंने एक ज्योतिषीसे पूछा—'बतलाइये, मैंने न्यायमध्यमाके प्रथम खण्डमें परीत्ता दी है, पास हो जाऊँगा ?' ज्योतिषीने कहा—पास हो जाओगे पर यह निश्चित है कि तुम बैशाख सुदी १३ के ६ बजेके बाद खुरजा नहीं रह सकोगे—चले जाओगे।' मैंने कहा—'आपने कैसे जान लिया ?' 'ज्योतिर्विद्यासे जान लिया'" उन्होंने गर्वके साथ उत्तर दिया। 'मैं आपके निर्णयको मिथ्या कर दूँगा' मैंने हँसते हुए कहा। 'कर देना' यह कहकर ज्योतिषीजी चले गये।

उस दिनसे मुक्ते निरन्तर यह चिन्ता रहने लगी कि वैशाख सुदी १३ की कथाको मिथ्या करना है। वैशाख सुदि १२ के दोप-हरका समय था कुछ छ चल रही थी। सब ओर सन्नाटा था। मैं कमराके भीतर सो रहा था। अचानक बहुत ही भयानक स्वप्न आया। निद्रा भंग होते ही मनमें चिन्ता हुई कि यदि असमयमें मरण हो जावेगा तो शिखरजीकी यात्रा रह जावेगी, अतः शिखर-जी अवश्य ही जाना चाहिये। कुछ देर बाद विचार आया कि कैसे जाऊँ ? गर्मीके दिन हैं, एकाकी जानेमें अनेक आपत्तियाँ हैं।

मैं विचार-मग्न ही था कि सेठ मेवारामजी आ गये। आपने सरछ स्वभावसे पूछा—'चिन्तित क्यों हो? कौनसी आपित आ गई? हमारे विद्यमान होते हुए चिन्ता करनेकी क्या आवश्यकता है? हम सब प्रकारकी सहायता करनेकी सहायतासे ही मैंने कहा—'यह तो आपकी सज्जनता है, आपकी सहायतासे ही तो हमारा संस्कृत विद्यामें प्रवेश हुआ तथा अन्य सब प्रकारके सुभीते प्राप्त हैं। परन्तु आज दोपहर बाद ऐसा स्वप्न आया कि उसका फळ मैंने मृत्यु समक रक्खा है। यतः पर्यायका कुछ भरोसा नहीं, अतः मनमें यह भावना होती है कि एक बार गिरिराज

शिखरजीकी वन्दना अवश्य कर आऊँ। परन्तु एकाकी होनेसे मयभीत हूँ—कैसे जाऊँ ?' आपने कहा—'चिन्ता मत करो, हम छोग शीतकाछमें यात्राके निमित्त चलेंगे; पूर्वको सब यात्रा करेंगे, आप भी आनन्दसे सभी यात्रा करना; हमारे समागममें कष्ट न होगा।' मैंने कहा—'आपका कहना अज्ञरशः सत्य है परन्तु उतने दिनके अन्दर यदि मेरी आयु पूर्ण हो जावेगी तो मनकी बात मनमें ही रह जावेगी। किसी नीतिकारने कहा है कि—

'काल करें सो आज कर आज करें सो अब्ब । पलमें परलय होयगा बहुरि करेंगा कब्ब ॥'

अथवा यह भी उक्ति है कि—

'करले सो काम भजले सो राम।'

मुमे बहुत ही अधीरता हो रही है, अतः मैं गिरिराजको जाऊँगा ही। अभान सेठजी बोले—'हम तो आपके हितकी कहते हैं, गर्मीके दिन हैं, १८ मीलकी यात्रा कैसे करोगे ? मुक्ते आपके ऊपर दया आती है; आशा है आप हमारी कथाको प्रमाणीभूत करेंगे।' मैंने कहा-'आप अनुभवी पुरुष हैं, योग्य सम्मति आप की है किन्तु मुक्ते यह विश्वास है कि जहाँसे अनन्तानन्त मुनि निर्वाण लाभ कर चुके हैं, इस एक हुण्डावसर्पिणी कालको छोड़कर अनन्त चतुर्विशति तीर्थंकरोंकी जो निश्चित निर्वाणमूमि है, तथा वर्तमान तेवीसवें तीर्थंकर श्री पार्श्वप्रभु जहाँ से निर्वाणधामको प्राप्त हुए हैं और जिनके नामसे आज पर्वतकी प्रसिद्धि हो रही है उसी गिरिराजकी वन्दनाके भाव हमारे हुए हैं तो क्या इतना पुण्य संचय न हुआ होगा कि जिस दिन हमारी यात्रा होगी उसके पहले रात्रिको मेघराज कृपा करेंगे ? मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि यात्राके ४ घंटा पहले अखंड जलधारा गिरेगी। श्री सेठजी हँस गये और हँसते हँसते बोले-'अच्छा पानी बरसै तो हमें भी पत्र देना ।' मैंने हढ़ताके साथ कहा—'बरसै क्या ? वरसैगा ही। मुक्ते

हद् विश्वास है कि जिस गिरिराज को भिक्तपूर्वक वन्द्ना करनेसे तिर्यगाति नरकगित मिट जाती है अर्थात् सम्यग्दर्शनका लाभ हो जाता है, क्योंकि सम्यग्दृष्टिके हो नरक और तिर्यगातिका वन्ध नहीं होता। फिर भला विचारिये कि जो वन्द्ना अनन्त संसारके कारण मिथ्यात्वको भी ध्वस्त कर देती है। यदि वह मेरी यात्राके लिये जल वरसा देवे तो कौन आश्चर्य है ?' श्री सेठजी पुनः हँस गये—'अच्छा।' इतनेमें ही वहाँ पर एक जैनी भाई जो कि पेड़ा खादि को फेरी द्वारा बेंच कर आजीविका करते थे, आये और बोले—'हम यात्राको चलेंगे परन्तु रेलभाड़ा देना होगा।' मैंने कहा—'भाई! मैं तो छात्र हूँ मेरे पास रेलभाड़ा नहीं है।' सेठजीने कहा—'इसकी चिन्ता मत करो जितना रूपया आनेजानेमें खर्च हो दुकानसे ले लो।'

यह चर्चा होनेके बाद सेठजी तो दुकान पर चले गये। मैंने उस जैनी भाईसे कहा कि 'कल ६ बजे ही गाड़ी जातो है, अतः मार्गके लिये कुल मिठाई बना लो।' 'अच्छा जाते हैं ''' यह कह कर वह चला गया। प्रसन्नतासे रात बीती। प्रातःकाल हमने श्री जिनेन्द्रदेवका दर्शन पूजन कर भोजन किया और साढ़े आठ बजे दोनों स्टेशन पर पहुँच गये। इलाहाबादका टिकिट खरीदा, गाड़ीमें बैठ गये और ६ बजे जब गाड़ी छूटने लगी तब याद आई कि ज्योतिषीने कहा था कि 'तुम वैशाख सुदि १३ को ६ बजेके बाद खुरजा न रह सकोगे तथा साथमें यह भी कहा था कि फिर खुर्जा नहीं आओगे।' मनमें बड़ा हर्ष हुआ कि अब भी ऐसे-ऐसे निमित्तज्ञानी हैं।

# मार्गमें गङ्गा-यमुनासङ्गम

दूसरे दिन इलाहाबाद पहुँच गये। स्टेशनसे ताँगा कर जैन धर्मशाला पहुँचे। यहाँ पर बड़े-बड़े जिनालय हैं जिनमें प्राचीन

जिनविम्ब भी हैं। यहाँसे अन्नयवट देखनेके छिये किलेमें गये। किलेके अन्दर एक मकान है। उसमें एक कल्पित सूखा पेड़ बना रक्ला है। वह जो भी हो परन्तु हजारों यात्री उसके दर्शनार्थ जाते हैं। हम भी इस अभिप्रायसे गये थे कि 'भगवान आदि-नाथने वट वसके नीचे दैगम्बरी दीसा धारण की थी।' यहाँसे दो मील पर गंगा-यमनाका संगम देखनेके लिये गये । यहाँ सहस्रों यात्री स्नानार्थ आते हैं, सैकड़ों पण्डोंके स्थान किनारे पर हैं जो यात्रियोंको अच्छा सभीता देते हैं तथा उनसे द्रव्य भी उपार्जन करते हैं। वास्तवमें यही उनकी आजीविका है। तीर्थयात्रा धर्म-साधनका उत्तम निमित्त है। परन्तु अब उन स्थानों पर आजी-विकाके निमित्त लोगोंने अनेक असत्य कल्पनाओंके द्वारा पण्य-संचय करनेका लेश भी नहीं रहने दिया है। कहीं नाई, कहीं पिण्ड सामग्रीवाले और कहीं टेक्स वसल करनेवाले पण्डे ही नजर आते हैं। इन सबकी खींचतानसे बेचारे यात्रीगण दुःखी हो जाते हैं। जो हो, भारतवर्षके जीवोंमें अब भी धर्मकी श्रद्धा निष्कपट-रूपसे विद्यमान है।

हमारा जो साथी था, उसने कहा—'चलो हम तुम भी स्नान कर लें, मार्गकी थकावट मिट जायगी।' मैंने कहा—'आपकी इच्छा।' अन्तमें हम दोनोंने गङ्गास्नान किया। घाटके पण्डेके पास विद्यादि एवं दिये। जब स्नान कर चुका तब पंडा महाराजने दिलाण माँगी। हमने कहा—'महाराज! हम तो जैनी हैं।' पंडाने डांट दिखाते हुए कहा कि 'क्या जैनी दान नहीं देते ?' मैंने कहा—'देते क्यों नहीं? परन्तु आप ही बतलाइये—आपको कौनसा दान दिया जाय? आप त्यागी तो हैं नहीं जिससे कि पात्रदान दिया जावे। करुणादानके पात्र माल्यम नहीं होते, क्योंकि आपके शरीरमें रईसोंका प्रत्यय होता है, फिर भी यदि आप नाराज होते हैं तो लीजिये यह एक रुपया है।' पण्डाने कहा—

'बात तो ठीक है परन्तु हमारा यही धन्धा है। तुम छोग खुश रहो, तुमने हमारे वचनको व्यर्थ नहीं जाने दिया। यदि तुमको दुख हो तो यह रूपया छे जाओ। यहाँ ३) या ४) की कोई बात ही नहीं हैं। पनिपयाईमें चले जाते हैं। 'नहीं, महाराज! क्लेशकी कोई बात नहीं। परन्तु यह आजीविका आप जैसे मनुष्योंको शोभाष्रद नहीं है। आगे आपको इच्छा'"यह मैंने कहा। पण्डाजी बोले-'भाई यह कलिकाल है, यहाँ तो यही कहावत चरितार्थ होती है कि 'फ़ुट देवी ऊँट पुजारी ।' यहाँ जो दान देने-वाले आते हैं वे सान्विकवृत्तिके तो आते नहीं। जो महापातकी होते हैं वे ही अपने पापको दर करनेके लिये आते हैं। अब तुम्हीं बताओ यदि हम उनका दान अंगीकार न करें तो उनके उद्धारका कौनसा मार्ग है ?' 'मैंने कहा-महाराज! अब जाता हूँ, अपराध त्तमा करना ।' पण्डा महाराज पुनः बोले-'अच्छा, अपराधकी कौनसी बात है ? संसारमें यही चलता है । जो अत्यन्त निर्मल परिणामी हैं उन्हें तीथों पर भटकनेकी आवश्यकता नहीं। जिसके मल नहीं वह स्नान क्यों करे ? जिसने पाप नहीं किया वह क्यों किसीके आराधनमें अपना काल लगावे ? चूँकि भगवान्को पतितपावन कहते हैं, अतः जरा सोचो जिसने पाप ही नहीं किया वह पतितपावनके पास भक्ति आदि करनेकी चेष्टा क्यों करेगा ? तुम जो गिरिराजकी यात्राके लिये जा रहे हो सो इसीलिये न कि हमारे पातक दर हों और आगामी कालमें सद्गति हो। कल्पना करो-यदि जैनियोंमें पापका परिणाम न होता तो वे भगवान अर्हनकी उपासना क्यों करते ? अतः बेटा ! तुम अभी बालक हो, किसीकी निन्दा मत करना, अपने धर्मको पाछो, अपनी वृत्ति निर्मेख करो, वही तुमको पार छगावेगी। हमारे सिद्धान्तोंमें भी कहा है- 'ऋते ज्ञानान्त मुक्तिः'- ज्ञानके विना मुक्ति नहीं हो सकती। फिर भी इस रांड़ आजीविकाके छिये बाह्यमें नाना वेष करना पहता है। विशेष

कुछ नहीं तुम जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं तुम्हारी यात्रा सानन्द होगी।

# दर्शन और परिक्रमा

हम दोनों वहाँसे चले और सायंकालकी गाड़ी पर सवार होकर पटना—सुदर्शन सेठके निर्वाणस्थान पर पहुँच गये। धर्म-शालामें ठहरे, प्रातःकाल स्नान कर श्रीसुद्रशन निर्वाणक्षेत्रकी वन्दना की। मध्यान्हमें भोजनादिसे निवृत होकर गिरेटीके लिये चल दिया। बोचमें मधुपुर गाड़ी बदलते हुए गिरेटी पहुँचे। मन्दिरोंके दर्शन कर अपूर्व आनन्द पाया। यहाँ पर श्री किशोरी-लाल रामचन्द्रजी सरावगी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। यहाँसे चलकर बड़ाकर आये, फिर श्री शिखरजी पहुँच गये।

श्री पार्श्वत्रभुकी निर्वाणभूमिका साधारण दर्शन तो गिरेटीसे ही हो गया था पर बड़ाकर पहुँचने पर विशेष दर्शन होने छगा। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते थे त्यों-त्यों स्पष्ट दर्शन होते जाते थे। श्री पार्श्वत्रभुके मन्दिर पर सर्व प्रथम दृष्टि पड़ती थी। चिरकी पहुँचने पर सानन्द दर्शन हुए और मनमें ऐसी उमंग आई कि यदि पंख होते तो उड़कर इसी क्षण प्रभुके दर्शन करते। चित्तमें यही भावना उत्पन्न हो रही थी कि कब प्रभुके चरणोंका स्पर्श करें। पैर उतावछी के साथ आगे बढ़ रहे थे, एक-एक चण एक-एक दिन-सा प्रतीत होता था।

अन्तमें मधुवन पहुँच गये, तेरापंथी धर्मशालामें आश्रय लिया। प्रातःकाल शौचादि कियासे निवृत्त होकर श्री पाश्वप्रभुके दर्शन कर परम आनन्दका अनुभव किया। बादमें बीसपन्थी कोठीके दर्शन कर स्थान पर आये और भोजनादिसे निवृत्त हो सो गये। तीन बजे उठकर सामग्री तैयार की और वस्नप्रचालन कर सखनेके लिये डाल दिये। सायंकाल भोजनोपरान्त बाहर चब्रतरा-के ऊपर सामायिक किया करके सो गये। रात्रिके ६ बजेसे छेकर १० बजे तक अखण्ड वर्षा हुई। मन अह्नादसे भर गया और हम दोनों पारवंशभुके गुण गाने लगे। हृद्यमें इस बातकी दृढ़ श्रद्धा हो गई कि अब तो पार्श्व प्रभुकी वन्दना सुखपूर्वक होगी। निद्रा नहीं आई, हम दोनों ही श्रीपार्श्वके चरित्रको चर्चा करते रहे। चर्चा करते-करते हो एक बज गया। उसी समय शौचादि कियासे निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहिने और एक आदमी साथ लेकर श्री गिरिराजकी वन्दनाके लिये प्रस्थान कर दिया। मार्गमें स्तुति पाठ किया। स्तुति पाठके अनन्तर मैं मन ही मन कहने लगा कि 'हे प्रभो ! यह हमारी वन्दना निर्विध्न हो जावे । इसके उपलब्यमें इस आपका पञ्चकल्याणक पाठ करेंगे। ऐसा सनते हैं कि अधम जीवोंको वन्दना नहीं होती। यदि हमारी वन्दना नहीं हुई तो हम अधम पुरुषोंकी श्रेणीमें गिने जावेंगे; अतः हे प्रभो ! हम और कुछ नहीं माँगते। केवल यही माँगते हैं कि आपके स्मरण प्रसादसे हमारी यात्रा हो जावे । हे प्रभो ! आपकी महिमा अवर्णनीय है । यदि न हुई तो हमारा जीवन निष्फल है। आशा है हमारी प्रार्थना विफल न जावेगी। प्रभो! मेरी प्रार्थना पर प्रथम ध्यान दीजिये. मैं बड़े कष्टसे आया हैं, इस भीषण गर्मीमें यात्राके लिये कौन आता है ? आपके जो अनन्य भक्त हैं वे ही इस भीषण समयमें आपके गुणगान करते हुए गिरिराज पर आते हैं इत्यादि—कहते कहते श्री कुन्थुनाथ स्वामीकी शिखर पर पहुँच गया। उसी समय भारमीने कहा कि 'सावधान हो जाओ श्रीकुन्थ्रनाथ स्वामीकी टोंक आ गई। दर्शन करो और मानवजन्मकी सफलताका लाभ लो।

हम दोनोंने बड़े ही उत्साहके साथ श्री कुन्थुनाथ स्वामीकी

टोंक पर देव, शास्त्र, गुरुका पूजन किया और वहाँसे अन्य टोंकों की वन्दना करते हुए श्री चन्द्रप्रभकी टोंक पर पहुँचे। अपूर्व हस्य था। मनमें आया कि धन्य है उन महानुभावोंको जिन्होंने इन हुर्गम स्थानोंसे मोक्षलाभ लिया। श्रीचन्द्रप्रभ स्वामीकी पूजन कर शेष तीर्थकरोंकी वन्दना करते हुए जलमन्दिर आये। यहाँ बीचमें श्रीपार्श्वनाथ स्वामीकी प्रतिमाके जो कि रवेताम्बर अम्नाय-अनुकुल थी—नेत्र आदि जड़े थे। बगलमें दो मन्दिर और भी थे जिनमें दिगम्बर सम्प्रदायके अनुकूल प्रतिबिम्ब थे। वहाँसे वन्दना कर श्रीपार्श्वनाथको टोंकपर पहुँच गये। पहुँचते ही ऐसी मन्द-मन्द सुगन्धित वायु आई कि मार्गका परिश्रम एकदम चला गया। आनन्दसे पूजा की। परचात् मनमें अनेक विचार आये, परन्तु शिक्तको दुर्बलतासे सब मनोरथ विफल हुए।

वन्दना निर्विष्त होनेसे अनुपम आनन्द आया और मनमें जो यह भय था कि यदि वन्दना न हुई तो अधम पुरुषोंमें गणना की जावेगी वह मिट गया। फिर वहाँसे चल कर ग्यारह बजे श्री मधुवनकी तेरापन्थी कोठोंमें आगये। भूखकी वेदना व्याकुल कर रही थी, अतः शीघ्र ही भोजन बना कर सो गये। यद्यपि थकान बहुत थी, परन्तु वन्दनाके अपूर्व लाभके समन्न उसकी स्मृति भूल गये। एक दिन आराम किया, फिर यह विचार हुआ कि परिक्रमा करना चाहिये। साथीने भी स्वीकार किया। एक आदमीको भी साथ लिया और प्रातःकाल होते होते तीनोंने परिक्रमाके लिये प्रस्थान कर दिया। दस मील चल कर भोजन बनाया, भोजनसे निवृत्त होकर फिर मार्ग चलने लगे। एक बजे नीमियाघाट पहुँच गये। यहाँ कुछ विश्राम कर फिर चलने लगे। डेड़ मील चल कर मार्ग भूल गये। तृषाने बहुत सताया। जो आदमी साथ था उसे भी मार्गका पता नहीं था, बड़े असमंजसमें पड़ गये। हे भगवन्! यह क्या आपत्ति आगई?

जेठका महीना, मध्याह्नका समय, मार्गका परिश्रम, नीरस भोजनका प्रभाव आदि कारणोंसे पिपासा बढने लगी, कण्ठ सखने छगा, बेचैनीसे चित्तमें अनेक प्रकारके विचार आने लगे, कुछ स्थिर भाव नहीं रहा। प्रथम तो यह विचार आया कि भवितव्य दुर्निवार है। कहाँ तो यह विचार था कि जिस प्रकार वन्द्रना निर्विध्न समाप्त हो गई उसी प्रकार परिक्रमा भी निर्विध्न समाप्त हो जायगी और इस तरह पूर्ण वन्दनाका जो फल है उसके हम पात्र हो जावेंगे, पर अब तो यह विचार आता है कि वन्दनाका फल तो कालान्तरको गया। इस समय यदि मरण हो गया तो नियम से नरकगित होगी। यहाँ यह कहावत हुई कि 'चौबे छुब्बे बननेके लिए गये पर दुवे ही रह गये' अस्त । फिर यह विचार आया कि श्रीपार्श्वप्रभु संसारके विष्नहर्ता हैं। रविवारके दिन अनेक प्राणी जिनप्रभुकी पूजा करते हैं और उससे उनके अनेक संकट स्वयमेव पलायमान हो जाते हैं। जब कि भगवान पार्श्वनाथका यह विरद है तब हम यदि निष्कपट परिणामों से उनका स्मरण करेंगे तो क्या यह आपत्ति दूर न होगी ? यद्यपि निरोहवृत्तिसे ही भगवान्का स्मरण करना श्रेयोमार्गका साधक है। हमें पानीके छिये भक्ति करना उचित न था। परन्तु क्या करें ? उस समय तो हमें पानीकी प्राप्ति मुक्तिसे भी अधिक भान हो रही थी। अतः हमने स्वर्गादि विषयक याचनाओंको तुच्छ समभ केवल यही याचना पार्श्वप्रभुसे की कि 'हे प्रभो ! मैं पिपासासे बहुत ही व्याकुल हूँ, यह मेरी प्रार्थना सामान्य है। रत्नके बदले यदि कोई कांचका खण्ड मांगे तो देनेवालेको उसमें क्या चृति ? हे प्रभी ! जब कि आपकी भक्तिसे वह निर्वाणपद मिलता है जहाँ कि यह कोई रोग ही नहीं है तब केवल पानी माँगनेवाले मनुष्यको पानी न मिले यह क्या न्याय है ? अथवा हे नाथ ! आप क्या करेंगे ? मैंने जन्मान्तरमें ऐसा ही कर्म अर्जन किया होगा कि गिरिराजकी

परिक्रमा कर तृषित हो प्राणत्यागूँ। हे भगवन ! यह भी तो आगम में लिखा है कि अतिशय विशुद्धितासे पापप्रकृतिका संक्रमण हो जाता है। यदि घुणाचरन्यायसे मेरे भी इस समय वह हो जावे तो कौन आश्चर्यकी बात है ? देखो तो प्रभो ! यदि इस समय मेरी अपमृत्य हो गई तो यह लाञ्छन किसे लगेगा ? आखिर छोगसमुदाय यही तो कहेगा कि शिखरजीकी परिक्रमामें तीन आदमी पानीके बिना प्राण विहीन हो गये। जहाँ अनन्त प्राणी निर्वाण लाभ कर चुके वहाँ किसी भी देवने इनकी सहायता न की। कदाचित यह कही कि पश्चमकालमें देव नहीं आते सी ठीक है, कल्पवासी नहीं आते परन्तु व्यन्तरादिक तो सर्वत्र हैं। उन्होंने सहायता क्यों नहीं की ? यह भी कहना कि जब पापकर्मका प्रबछ उदय होता है तब कोई सहायक नहीं होता, बुद्धिमें नहीं आता, क्योंकि हे पतितपावन ! यदि हमारे पापका प्रबल उदय होता तो इस भयंकर समयमें आपकी यात्राके भाव न होते। हमने यह यात्रा किसी वांछासे भी नहीं की है। केवल आपके गुण स्मरणके लिये ही की है। हाँ, मेरी यह भावना अवश्य थी कि एकबार आपकी यात्रा करके मनुष्यजन्म सफल कहाँ। मुक्ते सम्पत्तिकी इच्छा नहीं, क्योंकि मेरा कोई कुटुम्ब नहीं है और न कोई पुत्रादि की ही वांछा है, क्योंकि मैंने बहुत समयसे ब्रह्मचर्यव्रत ले रक्खा है। न कोई अन्य वांछा ही मुक्ते है, क्योंकि मैं जन्मसे ही अिक-ब्रित्कर हूँ। यह सब होने पर भी मैं आज निःसहाय हो पानीके विना प्राण गमाता हूँ। हे प्रभो ! एक छोटा पानी मिल जावे यही विनय है। यदि पानीके विना प्राण चले गये तो कहाँ जाऊँगा इसका पता नहीं। यदि विपासासे परलोक नहीं हुआ और जीवित बच गया तब जन्मभर आपका नाम तो न भूखूँगा, पर इतना स्मरण अवश्य रहेगा कि आपके दर्शनसे मैं पिपासाकुछित हो मधुवन आया था। अतः हे दीनबन्धो ! कूपा कीजिये जिससे कि पानोका कुण्ड मिल जावे' इत्यादि विकल्पोंने आत्माकी दशा चिन्तातुर बना दी। बादमें यह विचार हुआ चलो, भाग्यमें जो बदा है वही होगा, फिर भी हे प्रभो! आपके निमित्तने क्या उप-कार किया ? इतनेमें अन्तरात्मासे उत्तर मिला—यह पारवनाथका दरबार है। इसमें कष्ट होनेका विकल्प छोड़ो। जो बीचमें गली है उसीसे प्रस्थान करो, अवश्य ही मनोभिलिषतकी पूर्ति हो जावेगी।

हम तीनों एक फर्डांग चले होंगे कि सामने पानीसे लवालव भरा हुआ एक कुण्ड दिखाई पड़ा। देखकर हर्षका पारावार न रहा, मानो अन्धेको नेत्र मिल गये हों या दरिद्रको निधि। एकदम तीनों आदमी कुण्डके तटपर बैठ गये। देखकर ही तृषाकी शान्ति हो गई। थोड़ी देर बाद जलपान किया, फिर प्रभु पार्श्वके गुण गान गाने लगे—'धन्य है प्रभु तेरी महिमा जब कि आपकी महिमा प्राणियोंको संसार बन्धनसे मुक्त कर देती है तब उससे यह जुद्र बाधा मिट गई इसमें आश्चर्य ही क्या है ? परन्तु महाराज ! हम मोही जीव संसारकी बाधाओंके सहनेमें असमर्थ हैं, अतः इन जुद्र कार्योंकी पूर्तिमें ही भक्तिके अचिन्त्य भावको खो देते हैं। आपका तो यहाँ तक उपदेश है कि यदि मोज्ञकी कामना है तो मेरी भक्ति की भी उपेज्ञा कर दो क्योंकि वह संसार बन्धनका कारण है। जो कार्य निष्काम किया जाता है वही बन्धनसे मुक्त करनेवाला है। जो भी कार्य करो उसमें कर्तृत्व बुद्धिको त्यागो' इत्यादि चिन्तना करते-करते बहुत समय बीत गया।

साथके आदमीने कहा—'शीघता करो अभी मधुवन यहाँसे चार मीछ है।' हमने कहा—'जिस प्रभुने इस भयानक अटवीमें जलकुण्डका दर्शन कराया वही अब मधुवन पहुँचावेगा। अब हम तो आनन्दसे वियाद्ध कर जब पार्श्वप्रभुकी माळा जप चुकेंगे तब चलेंगे। अदमी बोला—'हर मत करो अगम्य अरण्य है, इसमें भयानक हिंसक पशुओं की बहुलता है, अतः दिनमें ही यहाँ से चला जाना अच्छा है। हमने एक न सुनी और आनन्दसे कुण्डके किनारे आराममें तीन घण्टे बिता दिये। पश्चात् भोजन कर श्री णमोकार मन्त्रकी माला फेरी। दिन अस्त हो गया। तीनों आदमी वहाँ से मधुवनको चल दिये और डेढ़ घंटेमें मधुवन पहुँच गये। चार मील मार्ग डेढ़ घंटेमें कैसे तय हो गया यह नहीं कह सकते। यह क्षेत्रका अतिशय था। हमको तो उस दिनसे धर्ममें ऐसी श्रद्धा हो गई जो बड़े-बड़े उपदेशों और शाखोंसे भी बहु परिश्रम साध्य थी।

आत्माकी अचिन्त्य महिमा है, यह मिथ्यात्वके द्वारा प्रकट नहीं हो पाती। यदि एक मिथ्याभाव चला जावे तो आत्मामें आज ही वह स्फूर्ति आ जावे जो अनन्त संसारके बन्धनको चण-मात्रमें ध्वस्त कर देवे। परन्तु चूँकि अनादि कालसे अनात्मीय पदार्थोंमें इसकी आत्मीय बुद्धि हो रही है, अतः आपापरका विवेक नहीं हो पाता। इस प्रकार इस मिथ्यादर्शनके प्रभावसे जीवकी अनादि दुर्दशा हो रही है। अस्तु, सुखपूर्वक बन्दना और परिक्रमा कर हम बहुत ही कृतकृत्य हुए। मनमें यह निश्चय किया कि एक-बार फिर पार्यप्रमुके निर्वाण क्षेत्रकी बन्दना करूँगा।

मैंने प्रायः बहुतसे सिद्ध क्षेत्रोंकी वन्दना की है, परन्तु परिणामों की जो निर्मलता यहाँ हुई उसकी उपमा अन्यत्र नहीं मिलती। यह सब उहापोह होनेके बाद सो गये और प्रातःकाल प्रभु पार्श्वनाथके दर्शन-पूजन कर गिरेटीको प्रस्थान कर दिया। वहाँसे रेलमें बैठकर मैं मऊ चला गया और साथी खुरजा को। श्री शिखरजी की मेरी यह यात्रा सम्बत् १६४६ में हुई थी।

## श्री दुलार भा

मऊसे श्री बाईजीके यहाँ सिमरा पहुँच गया। बाईजीने कहा—'बेटा! कहाँसे आये?' मैंने कहा—'खुरजासे श्री गिरि-राजको वन्दनाको गया था वहाँसे आ रहा हूँ।' उन्होंने कहा—'बड़ा अच्छा किया, अब कुछ दिन यहीं रहो और शास्त्रस्वाध्याय करो।' मैंने डेढ़ मास सिमरामें विताया।

अनन्तर यह सुना कि टीकमगढ़में मैथिल देशके बड़े भारी विद्वान दुलार भा राजाके यहाँ प्रमुख विद्वान हैं और न्यायशास्त्रके अपूर्व विद्वान हैं। मैं उनके पास चला गया और टीकमगढ़में श्री नन्दिकशोरजी वैद्यके यहाँ भोजन करने लगा। उस समय वहाँ ब्राह्मण विद्वानोंका वड़ा भारी समागम था।

दुलार भा बहुत ही न्युत्पन्न और प्रतिभाशाली विद्वान् थे। न्यायमें तो उनके सदृश विद्वान् भारतवर्षमें दो या तीन ही निकलेंगे। उन्होंने लगातार पश्चीस वर्ष तक नवद्वीप (निद्या-शान्तिपुर) में न्यायशास्त्रका अध्ययन किया था। उनके समक्ष शास्त्रार्थमें अच्छे अच्छे विद्वान् पराम्त हो जाते थे।

मैं एक दिन उनके पास गया और उनसे बोला कि महाराज! मैं आपसे न्यायशास्त्र पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने 'पूल्ला—क्या पढ़े हो ?' मैंने कहा—'काशीकी मध्यमाका प्रथमखण्ड न्यायका पढ़ा हूँ और उसमें उत्तीण भी हो गया हूँ।' उन्होंने कहा—'अच्छा, व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभाव प्रन्थ लाओ।' मैंने कहा—'महाराज! मैं तो नाम सुनकर ही घबड़ा गया हूँ, अध्ययन तो दूर रहा।' वे बोले 'चिन्ता मत करो हम तुन्हें अनायास पढ़ा देवेंगे।' दूसरे दिनसे उनके पास मैंने मुक्तावली, पञ्चलक्रणी,

व्यधिकरणादि प्रन्थोंका अध्ययन किया। उनकी मेरे ऊपर बहुत अनुकम्पा थी, परन्तु उनके एक व्यवहारसे मेरी उनमें अरुचि हो गई। चूँकि वे मैथिछ थे, अतः बिछिप्रथाके पोषक थे—
देवीको बकरा चढ़ानेका पोषण करते थे। मैंने कहा—'जीवॉकी रज्ञा
करना ही तो धर्म है। जहाँ जीव धातमें धर्म माना जावे वहाँ जितनी
भी बाह्य कियाएँ हैं सब विफल हैं। धर्म तो वह परार्थ है जिसके द्वारा
यह प्राणी संसार बन्धनसे मुक्त हो जाता है। जहाँ प्राणीका वध धर्म
बताया जावे वहाँ दयाका ग्रमाव निश्चित है, जहाँ दयाका अभाव है
वड़ाँ धर्मका अंश नहीं, जहाँ धर्म नहीं वहाँ संसारसे मुक्ति नहीं। अतः
महाराज! आप इतने विद्वान् होकर भी इन असत् कर्मोंकी पृष्टि
करते हैं—यह सर्वथा अनुचित है।' महाराज बोले—'बेटा!
तुमने अभी वेदादि शाखोंको नहीं देखा इससे तुम्हारी बुद्धि
विकाससे रहित है। जिस दिन तुम विद्वान् हो जान्नोगे उस दिन
आपसे आप इस बिछप्रथाके पोषक हो जान्नोगे। देखो शाखोंमें
ही लिखा है—

'यज्ञार्थं पशवः सृष्टा यज्ञार्थं पशुवातनम् । अतस्त्वां पातयिष्यामि तस्माद्यज्ञे वघोऽवधः ॥'

इत्यादि बहुतसे प्रमाण हैं, तुम व्यर्थ शंका मत करो।' मैंने कहा—'महाराज! शास्त्रकी कथा छोड़िये, परन्तु अनुभवसे बताइये, यदि मैं एक सुई आपके अंगमें छेदूँ तो आपकी क्या दशा होगी? जग उसका अनुभव कीजिये, पश्चात् बिछ प्रथाकी पृष्टि कोजिये। चूँकि संसार भोला है, अतः लोगोंने उसकी वख्ननाके लिए ऐसे समर्थक वाक्यों द्वारा अनर्थकारी पापपोषक शास्त्रोंकी रचना की है। लोगोंका यह प्रयत्न केवल अपनी आजीविका सिद्ध करनेके लिये रहा है। देखिये उन्हीं शास्त्रोंमें यह वाक्य भी तो मिलता है 'मा हिस्यात् सर्वभूतानि।' क्या 'सर्व'के अन्दर बकरा नहीं आता? इस संसारमें अनादिकालसे अनेक प्रकारके दुःख भोगते भोगते बड़ा दुर्लभतासे यह मनुष्य जन्म प्राप्त हो सका है। इसे यों ही हिंसादि कार्योंमें लगा देना आप जैसे महान् विद्वानको

क्या उचित है ? मैं तो आपके सामने तुच्छ बुद्धिवाला बालक हूँ। आप ही के प्रसादसे मेरी न्यायशास्त्रमें पढ़नेकी रुचि और आपकी पाठनशैछीको देखकर आपमें मेरी अत्यन्त श्रद्धा हो गई। परन्तु आपकी प्रवृत्ति देख मेरा हृदय किम्पत हो उठता है और हृदयमें यह भाव आता है कि मूर्ख रहना अच्छा किन्तु हिंसाको पुष्ट करनेवाले अध्यापकसे विद्योर्जन करना उत्कृष्ट नहीं। यद्यपि विद्याका अर्जन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि विद्याके द्वारा ही ज्ञानका लाभ होता है और ज्ञानसे हो सब पदार्थीका परिचय होता है-यह सब कुछ है परन्तु आपकी श्रद्धा देख आपमें मेरी श्रद्धा नहीं रही। आप इन वाक्योंको श्रवणकर मेरे प्रति कृपित होंगे, पर कुपित होनेकी बात नहीं। आप मेरे विद्यागुरु हैं। आपके द्वारा मेरा उपकार हुआ है। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको विपरीत श्रद्धाको पलट दूँ, तद्यपि मेरे पास वह तर्क व प्रमाण नहीं है जिसके द्वारा आपको यथार्थ उत्तर दे सकूँ। परन्तु मेरी श्रद्धा इतनी सरल और विशुद्ध है कि हिंसा द्वारा कालत्रयमें भी धर्म नहीं हो सकता। आप हिंसा विधायक आगामोंको एकबार आलमारीमें ही रहने दीजिये और अपने अन्तर्गत हृदयसे परामर्श कीजिये कि हिंसा और अहिंसामेंसे संसार बन्धनकी छेदन करनेकी शक्ति किसमें है ? जो आपका हृदय माने उसी पर श्रद्धा रखिये, शङ्कित श्रद्धाको हटाइये।

महाराज वृद्ध थे, बोले—'बेटा! तुम ठीक कहते हो, परन्तु हमारी जो श्रद्धा है वह कुल परम्परासे चली आ रही है। इसके सिवाय हमारे यहाँ यह व्यवहार भी चला आता है कि नव-दुर्गामें बलिप्रदान करना। इन दोनोंके साथ आगम भी मिलता है, अतः इसे हम एकदम त्याग देवें यह कठिन है। तुम्हारी बातको हम आदरकी दृष्टिसे देखते हैं—इतना ही बहुत सममो। तुम्हें उचित तो यह था कि अध्ययन करते, इस व्यर्थके विवादमें न

पड़ते। भैंने कहा—'महाराज! यह विवाद व्यर्थ नहीं। आखिर, पठन-पाठनका यही तो प्रयोजन है कि हिताहितको पहिचानना, यदि यह न पहिचान सके तो पढ़नेसे क्या लाम? उदर पोषणके लिये विद्याका अर्जन नहीं। वह तो काक-मार्जार आदि भी कर लेते हैं। मनुष्य जन्म पाकर यदि उसका प्रयोजन उदरपोषण तक ही सीमित रक्खा तो आप ही बतलाइये उसकी विशेषता क्या रही? मनुष्य जन्म तो मोचका साधक है। उसके द्वारा इन हिंसादि कार्योका पोषण करना कहाँका न्याय है?

बहुत कुछ बात हुई पर उनका प्रभाव न हमपर पड़ा और न हमारा प्रभाव उनपर पड़ा। अन्तमें मैंने यही निश्चय किया कि यहाँसे अन्यत्र चला जाना ही उत्तम है। वश, क्या था? वहाँसे चलकर सिमरा चला आया।

## पं० ठाकुरदासजी

सम्बत् १६६० की बात है। बाईजीसे आज्ञा लेकर श्रीमान् पंठ ठाकुरदासजीके यहाँ हरिपुर चला गया। यह प्राम इलाहा-बादसे पूर्व मूसीसे पन्द्रह मोल पर हंडिया तहसीलमें है। पण्डित-जी का मेरे ऊपर अतिस्नेह था, अतः आनन्दसे प्रमेयकमलमार्तण्ड पढ़ने लगा। सिद्धान्तकौ मुदीका भी कुछ अंश पढ़ा था। पण्डितजी इसी समय योगवाशिष्ठकी हिन्दी टीका करते थे। मैंने भी कुछ उसे पढ़ा। वेदान्तविषयक चर्चा उसमें थी।

एक जज साहब थे जो कि संसारसे विरक्त थे। उन्होंने हृषीकेशमें एक आश्रम वनवाया जिसमें एक लाख रूपया लगाया। एकान्तमें धर्मसाधनकी रुचि रखनेवालोंको वहाँ आश्रय मिलता था। पं० ठाकुरदासजीका उक्त जज साहबसे बहुत स्नेह था। पण्डितजीके घर पर मैं तीन या चार मास रहा। एक दिन पण्डितजीने कहा—'हाथसे भोजन मत बनाया करो, तुम्हारी माँ बना देंगी।' माँजीने भी कहा—'बेटा! क्यों कष्ट उठाते हो? हमारे यहाँ भोजन कर लिया करो।' मैंने कहा—'माँजी ठीक है परन्तु आपके यहाँ न तो पानी झाना जाता है और न ढीमरके जलका परहेज ही है साथ ही हमें शामको भोजन न मिल सकेगा।' माँजीने बड़े प्रेमसे उत्तर दिया—'जिसप्रकार तुम कहोगे उसी प्रकार भोजन बना दूँगी और हम लोग भी रात्रिका भोजन शामको ही कर लिया करेंगे, अतः तुम्हें शामका भोजन मिलनेमें कठिनाई न होगी।' लाचार मैंने उनके यहाँ भोजन करना स्वीकार कर लिया।

एक दिनकी बात है—पण्डितजीका एक शिष्य भक्न पीता था, उसने मुभसे कहा कि 'महादेवजीके साद्यात् दर्शन करना हो तो तुम भी एक गोळी खा छो।' मैं उसकी बातोंमें आ गया। वह बोळा कि 'माँगका नशा आनेके बाद ही महादेवजीका साद्यात् दर्शन होने छगेगा।' मैंने विचार किया कि मुम्मे श्रीजिनेन्द्रदेवके साद्यात् दर्शन होने छगेगे। ऐसा विचार कर मैंने भाँगकी एक गोळी खा छी। एक घण्टा बाद जब भाँगका नशा आ गया तब पुस्तक छेकर पण्डितजीके पास पढ़नेके छिए गया। वहाँ जाकर पण्डितजी से बोळा—'महाराज! आज तो पढ़नेको चित्त नहीं चाहता, सोना माँगता हूँ।' पण्डितजी महाराजने ऐसे असमंजस वचन सुन कर निश्चय कर छिया कि आज यह भी उस भँगेड़ांके चक्करमें आ गया है। उन्होंने कहा—'सो जाओ।' मैंने कहा—'अच्छा जाता हूँ, सोनेको चेष्टा करूँगा।'

जाकर खाटपर लेट गया। पण्डित जीने मॉजीसे कहा— 'देखो, आज इसने भङ्ग पी ली है, अतः इसे दही और खटाई खिला दो।' मैंने उस नशाकी दशामें भी विचार किया कि मैं तो रात्रिके समय पानीके सिवाय कुछ लेता नहीं पर आज प्रतिज्ञा भङ्ग होती दिखती है। उक्त विचार मनमें आया था कि पण्डितजी महाराज दही और खटाई लेकर पहुँच गये तथा कहने लगे—'लो, यह खटाई व दही खालो, तुम्हारा नशा उत्तर जावेगा।' मैंने कहा—'महाराज! मैं तो रात्रिके समय पानीके सिवाय कुछ भी नहीं लेता, यह दही-खटाई कैसे ले लूँ?' पण्डितजीने डाँटते हुए कहा—'भंग पीनेको जैनी न थे।' मैंने कहा—'महाराज में शास्त्रार्थ नहीं करना चाहता, कृपा कर ग्रुमें शयन करने दीजिये।' पण्डितजी विवश होकर चले गये, मैं पछताता हुआ पड़ा रहा। बड़ी गलती की जो भंग पीकर पण्डितजीकी अविनय की। किसी तरह रात्रि बीत गई, प्रातःकाल सोकर उठा। पण्डितजीके चरणोंमें पड़ गया और बड़े दु:खके साथ कहा कि 'महाराज! मुमसे बड़ी गलती हुई।'

### जैनत्वका अपमान

यहाँपर कुछ दिन रहकर सम्वत् १६६१ में बनारस चला गया, यहाँपर धर्मशालामें ठहरा। बिना कार्यके कुछ उपयोग स्थिर नहीं रख सका—-यां ही भ्रमण करता रहा। कभी गङ्गाके किनारे चला जाता था और कभी मन्दाकिनी (मेंदागिनी)। परन्तु फिर भी चित्तको शान्ति नहीं मिलती थी।

उस समय कीन्स कालेजमें न्यायके मुख्य अध्यापक जीवनाथ मिश्र थे। बहुत ही प्रतिभाशाली विद्वान् थे। आपकी शिष्य मण्डलीमें अनेक शिष्य प्रखर बुद्धिके धारक थे। एक दिन मैं उनके निवास स्थानपर गया और प्रणाम कर महाराजसे निवेदन किया कि 'महाराज! मुमे न्यायशास्त्र पढ़ना है यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके बताये हुए समयसे आपके पास आया करूँ।' मैंने एक रूपया भी उनके चरणोंमें भेंट किया। पण्डितजीने पूछा-- 'कौन ब्राह्मण हो ?' सुनते ही अन्तरङ्गमें चोट पहुँची। मनमें आया- 'हे प्रभो! यह कहाँकी आपत्ति आगई ?' अवाक रह गया, कुछ उत्तर नहीं सुमा। अन्तमें निर्भीक होकर कहा-'महाराज ! मैं ब्राह्मण नहीं हूँ और न चत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, यद्यपि मेरा कौलिक मत श्रीरामका उपासक था—सृष्टिकर्ता परमात्मामें मेरे वंशके छोगोंकी श्रद्धा थी और आजतक चली भी आ रही है परन्तु मेरे पिताकी श्रद्धा जैनधर्ममें हद हो गई तथा मेरा विश्वास भी जैनधर्ममें दृढ हो गया। अब आपकी जो इच्छा हो सो कीजिये।' श्रीमान नैयायिकजी एकदम आवेगमें आ गये और रुपया फेंकते हुए बोले-'चले जाओ, हम नास्तिक लोगोंको नहीं पढ़ाते। तुम छोग ईश्वरको नहीं मानते हो और न वेदमें ही तुम लोगोंको श्रद्धा है। तम्हारे साथ सम्भाषण करना भी प्रायश्चितका कारण है, जाओ यहाँसे ।' मैंने कहा-'महाराज ! इतना कुपित होनेकी बात नहीं। आखिर हम भी तो मनुष्य हैं, इतना आवेग क्यों ? आप तो विद्वान हैं साथ ही प्रथम श्रेणीके माननीय विद्वानोंमें मुख्यतम हैं। आप ही इसका निर्णय कीजिये-जब कि सृष्टिकर्ता ईश्वर है तब उसने ही तो हमको बनाया है। तथा हमारी जो अद्धा है उसका भी निमित्त कारण वही है। कार्या-न्तर्गत हमारी श्रद्धा भी तो एक कार्य है। जब कार्यमात्रके प्रति ईश्वर निमित्त कारण है तब आप हमको क्यों धूसते हो ? ईश्वरके प्रति क्रिपत होना चाहिये। आखिर उसने ही तो अपने विरुद्ध पुरुषोंकी सृष्टि की है या फिर यों कहिये कि हम जैनोंको छोड़कर अन्यका कर्ता है और यथार्थमें यदि ऐसा है तो कार्यत्व हेतु व्यभिचारी हुआ। यदि मेरा कहना सत्य है तो आपका हम पर क़पित होना न्यायसंगत नहीं।' श्री नैयायिकजी महाराज बोले-'शाखार्थ करने आये हो ?' मैंने कहा - 'महाराज ! यदि शाखार्थ

करने योग्य पाण्डित्य होता तो आपके सामने शिष्य बननेकी चेष्टा ही क्यों करता ? खेदके साथ कहना पड़ता है कि आप जैसे महापुरुष भी ऐसे-ऐसे शब्दोंका प्रयोग करते हैं जो साधारण प्रापके लिये भी सर्वथा असंगत हैं। वही मनुष्यता आदरणीय होती है जिसमें शान्तिमार्गको अवहेलना न हो। आप तर्कशास्त्रमें अद्वितीय विद्वान हैं फिर मेरे साथ इतना निष्ठुर व्यवहार क्यों करते हैं ?' नैयायिकजी तेवरी चढाते हुए बोले—'तुम बड़े धीठ हो, जो कुछ भी भाषण करते हो। उसमें ईश्वरके अस्तित्वका लोप कर एक नास्तिक मतकी ही पृष्टि करते हो। मैंने ठीक ही तो कहा है कि तुम नास्तिक हो-वेदनिन्दक हो, तुमको विद्या पढ़ाना सर्पको दुग्ध और मिश्री खिलानेके सहश होगा। गुडु और दुग्ध पिलानेसे क्या सर्प निर्विष हो सकता है ? तम जैसे हठमाही मनुष्योंको न्यायविद्याका पण्डित बनाना नास्तिकमतको पृष्टि करना है। जानते हो-ईश्वरकी महिमा अचिन्त्य है उसीके प्रभावसे यह सब व्यवहार चल रहा है। यदि यह न होता तो आज संसार-में नास्तिक मतकी ही प्रभुता हो जाती।' नैयायिकजी यह कहकर ही सन्तृष्ट नहीं हुए, डेक्स पर हाथ पटकते हुए जोरसे बोले-'हमारे स्थानसे निकल जाओ।' मैंने कहा—'महाराज! आखिर, जब आपको मुक्तसे संभाषण करनेकी इच्छा नहीं तब अगत्या जाना ही श्रेयस्कर होगा। किन्तु खेद होता है कि आप अद्वितीय तार्किक विद्वान होकर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। मेरी समभमें तो यही आता है कि आप स्वयं ईश्वरको नहीं मानते और हमसे कहते हो कि तुम नास्तिक हो। जब कि ईश्वरकी इच्छाके विना कोई कार्य नहीं होता तब हम क्या ईश्वरकी इच्छाके बिना ही हो गये ? नहीं हुए तब आप जाकर ईश्वरसे मगड़ा करो कि आपने ऐसे-ऐसे नास्तिक क्यों बनाये जो कि आपका अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते। आप मुकसे कहते हैं

कि चूँकि तुम वेद-निन्द्क हो अतः नास्तिक हो परन्तु अन्तर दृष्टिसे परामर्श करने पर मालूम हो सकता है कि हम वेदके निन्दक हैं या आप ? वेदमें लिखा है—'मा हिंस्यात्सर्वभ्तानि' अर्थात् यावन्तः प्राणिनः सन्ति ते न हिंस्याः—जितने प्राणी हैं वे अहिंस्य हैं। अब आप ही बतलाइये कि जो मत्स्य-मांसादिका भच्चण करें, देवताको बलिप्रदान करें और श्राद्धमें पितृतृप्तिके लिये मांसपिण्डका दान करें वे वेदको न माननेवाले हैं या हमलोग जो कि जलादि जीवोंकी भी रच्चा करनेकी चेष्टा करते हैं। ईश्वरकी सृष्टिमें सभी जीव हैं तब आपको क्या अधिकार है कि सृष्टिकर्ताकी रची हुई सृष्टिका घात करें और ऐसे-ऐसे निम्नाङ्कित वाक्य वेदमें प्रचिप्त कर जगनुको असन्मार्गमें प्रवृत्त करें—

यज्ञार्थं पशवः सृष्टा यज्ञार्थं पशुवातनम् । अतस्त्वां घातविष्यामि तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥'

और इस 'मा हिंस्यात् सर्वभूतानि' वाक्यको अपनी इन्द्रियनृप्तिके लिये अपवाद वाक्य कहें ? खेदके साथ कहना पड़ता है
कि आप स्वयं तो वेदको मानते नहीं और हमपर लांछन देते हैं
कि जैन लोग वेदके निन्दक हैं।' पण्डितजी फिर बोले—'आज
कैसे नादानके साथ संभाषण करनेका अवसर आया ? क्यों जी
तुमसे कह दिया न कि यहांसे चले जाओ, तुम महान् असभ्य हो,
आज तक तुममें भाषण करने की भी योग्यता न आई, किन
प्रामीण मनुष्योंके साथ तुम्हारा सम्पर्क रहा ? अब यदि बहुत
बक्रमक करोगे तो कान पकड़ कर बाहर निकाल दिये जाओगे।'
जब पण्डितजी महाराज यह शब्द कह चुके तब मैंने कहा—
'महाराज ! आप कहते हैं कि तुम बड़े असभ्य हो, प्रामीण हो,
शरारत करते हो, निकाल दिये जाओगे। महाराज ! मैं तो आपके
पास इस अभिप्रायसे आया था कि दूसरे ही दिन उष:कालसे
न्यायशास्त्रका अध्ययन कहँगा पर फल यह हुआ कि कान पकड़ने

तककी नौबत आ गई। अपराध समा हो, आप ही बताइये कि असभ्य किसे कहते हैं ? और महाराज ! क्या यह व्याप्ति है कि जो जो ग्रामवासी हों वे वे असभ्य हो हों ऐसा कुछ नियम तो नहीं जान पडता, अन्यथा इस बनारस नगरमें जो कि भारतवर्षमें संस्कृत भाषाके विद्वानोंका प्रमुख केन्द्र है गुण्डाब्रज नहीं होना चाहिये था और यहाँपर जो बाहरसे प्रामवासी बड़े-बड़े धुरन्धर विद्वान काशीवास करनेके छिये आते हैं उन्हें सभ्य कोटिमें नहीं आना चाहिये था । साथ ही महाराज ! आप भी तो प्रामनिवासी ही होंगे। तथा कृपा कर यह तो समका दीजिये कि सभ्यका क्या लक्षण है ? केवल विद्याका पारिडत्य हो तो सभ्यताका नियामक नहीं है, साथमें सदाचार गुण भी तो होना चाहिये। मैं तो बारम्बार नत मस्तक होकर आपके साथ व्यवहार कर रहा हूँ और आप मेरे छिये उसी नास्तिक शब्दका प्रयोग कर रहे हैं! महाराज! संसारमें उसीका मनुष्य जन्म प्रशंसनीय है जो राग द्वेषसे परे हो। जिसके राग द्वेषकी कलुषता है वह चाहे बृहस्पतितुल्य भी विद्वान क्यों न हो ईश्वराज्ञाके प्रतिकुल होनेसे अधोमार्गको ही जानेवाला है। आपकी मान्यताके अनुसार ईश्वर चाहे जो हो परन्तु उसकी यह आज्ञा कदापि नहीं हो सकती कि किसी प्राणीके चित्तको खेद पहुँचाओ । अन्यकी कथा छोड़ी, नीतिकारका भी कहना है कि-

'अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् । उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।'

परन्तु आपने मेरे साथ ऐसे मधुर शब्दों में व्यवहार किया कि मेरी आत्मा जानती है। मेरा तो निजी विश्वास है कि सम्य वही है जो अपने हृदयको पाप पङ्कसे अलिप्त रक्खे, आत्महितमें प्रवृत्ति करे। केवल शास्त्रका अध्ययन संसार बन्धनसे मुक्त करनेका मार्ग नहीं। तोता राम-राम उच्चारण करता है परन्तु रामके ममसे अनिभज्ञ ही रहता है। इसी तरह बहुत शास्त्रोंका बोध होनेपर भी जिसने अपने हृद्यको निर्मल नहीं बनाया उससे जगत्का क्या उपकार होगा ? उपकार तो दूर रहा अनुपकार ही होगा। किसी नीतिकार ने ठीक ही कहा है—

> 'विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परपीडनाय। खत्तस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्तणाय॥'

यद्यपि मैं आपके समन्न बोलनेमें असमर्थ हूँ, क्योंकि आप विद्वान हैं, राजमान्य हैं, ब्राह्मण हैं तथा उस देशके हैं जहाँ प्राम-प्राममें विद्वान हैं। फिर भी प्रार्थना करता हूँ कि आप शयन समय विचार कीजियेगा कि मनुष्यके साथ ऐसा अनुचित व्यवहार करना क्या सभ्यताके अनुकूल था। समयकी बलवत्ता है कि जिस धर्मके प्रवर्तक वीतराग सर्वज्ञ थे और जिस नगरीमें श्री पार्श्वनाथ तीर्थ-करका जन्म हुआ था आज उसी नगरीमें जैनधर्मके माननेवालोंका इतना तिरस्कार।

उनके साथ कहाँ तक बातचीत हुई लिखना बेकार है। अन्तमें उन्होंने यही उत्तर दिया कि यहाँ से चले जाओ इसीमें तुम्हारी भलाई है। मैं चुपचाप वहाँ से चल दिया और मार्गमें भाग्यकी निन्दा तथा पञ्चम कालके दुष्प्रभावकी महिमाका स्मरण करता हुआ श्री मन्दाकिनी आकर कोठरीमें रुद्न करने लगा, पर सुननेवाला कीन था?

# गुरुदेवकी खोजमें

सायंकालका समय था, कुछ जलपान किया। अनन्तर श्री पार्श्वनाथ स्वामीके मन्दिरमें जाकर सायंकालकी वन्दनासे निवृत्त हो कोठरीमें आकर सो गया। सो तो गया पर निद्राका अंश भी

नहीं । सामने वही नैयायिकजी महाराजके स्थानका दृश्य अन्धकार होते हए भी दृश्य हो रहा था। नाना विकल्पोंको छहरी मनमें आतो थी और विलय जाती थी। मनमें आता-कि हे प्रभी ! यह वही वाराणसी है जहाँ आपके गर्भमें आनेके पहले छह मास पर्यन्त तीनों समय अविरह रत्नधारा वरसती थी और जिसकी संख्या प्रतिदिन साढे दस करोड़ होती थी। इस तरह छ: मास गर्भसे प्राक् और नौ मास जब तक आप गर्भमें रहे थे इसी प्रकार रत्न-धारा वरसती थी। आज उसी नगरीमें आपके सिद्धान्त पथपर चलनेवालांपर यह वाग्वज्र-वर्षा हो रही है। हे प्रभो ! क्या करें ? कहाँ जावें ? कोई उपाय नहीं सुभता। क्या आपकी जन्म-नगरीसे मैं विफल मनोरथ ही देशको चला जाऊँ ? इस तरहके विचार करते करते कुछ निद्रा आ गई। स्वप्नमें क्या देखता हूँ कि-एक सुन्दर मनुष्य सामने खड़ा है, कहता है-'क्यों भाई ! उदास क्यों हो ?' मैंने कहा-'आपको क्या प्रयोजन ? न आपसे हमारा परि-चय है और न आपसे हम कुछ कहते हैं, फिर तुमने कैसे जान लिया कि मैं उदासीन हूँ ?' उस भले आदमीने कहा कि 'तुम्हारा मुख वैवर्ण्य तुम्हारे शोकको कह रहा है। भैंने उसे इष्ट समम-कर नैयायिक सहाराजकी पूरी कथा सुना दी। उसने सुनकर कहा—'रोनेसे किसी कार्यकी सिद्धि नहीं होती। पुरुषार्थ करनेसे मोचलाम हो जाता है फिर विद्याका लाभ कौनसी भारी बात है।' मैंने कहा-'हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं कि हम कुछ कर सकें।' आग-न्तुक महाशयने सान्त्वना देते हुए कहा-'चिन्ता मत करो, पुरु-षार्थ करो, सब कुछ होगा । दुःख करनेसे पाप ही का बन्ध होगा और पुरुषार्थ करनेसे अभीष्ट फलकी सिद्धि होगी। तुम्हारे परम हितैषी बात्रा भागीरथजी हैं उन्हें बुलाओ, उनके द्वारा आपको बहुत सहायता मिलेगी। हम विश्वास दिलाते हैं कि उनका तुम्हारा साथ आमृत्यु रहेगा। वह बहुत ही निःस्पृह और तुम्हारे

शुभचिन्तक हैं। उन जैसा तुम्हारा मित्र 'न भूतो न भविष्यति।'
शीव्र ही उनको बुळानेकी चेष्टा करो, उनके आते ही तुम्हारा कार्य
सिद्ध होगा। तुम दोनों यहाँपर एक पाठशाळा खोळनेका प्रयत्न
करो, मैं विश्वास दिळाता हूँ कि तुम्हारा मनोरथ श्रुतपद्धमी तक
नियमसे पूर्ण होगा।' मैंने कहा—'इतनी कथा क्यों करते हो ?
क्या तुम अवधिज्ञानी हो, इस काळमें इतने ज्ञानी नहीं देखे जाते।
अथवा संभव है आपका निमित्तज्ञान ठीक भी हो, क्योंकि खुर्जाके
एक ज्योतिषीने हमसे जो कहा था वह यथार्थ हुआ। हम आपको
कोटिशः धन्यवाद देते हैं और इच्छा करते हैं कि आपके वाक्य
सफळीभूत हों।' आगन्तुक महाशयने कहा-'धन्यवाद अपने पास
रिखिये किन्तु विशुद्ध परिणामोंसे पुरुषार्थ करो, सब कुछ होगा,
अच्छा, हम जाते हैं।'

इतनेमें निद्रा भंग हो गई, देखा तो कहीं कुछ नहीं। प्रातः कालके ४ बजे होंगे, हाथ पैर घोकर श्रीपार्श्वप्रभुकी स्मृतिके लिये बैठ गया और इसीमें सूर्योदय हो गया। पत्तीगण कलरव करने लगे, मनुष्यगण जयध्विन करते हुए मन्दिरमें आने लगे। मैं भी स्नानादि कियासे निवृत्त हो श्रीपार्श्वनाथ स्वामीके पूजनादि कार्य कर पद्धायती मन्दिरमें वन्दनाके निमित्त चला गया। वहाँसे बाजार भ्रमण करता हुआ चला आया। भोजनादिसे निवृत्त होकर गङ्गाजीके घाटपर चला गया। सहस्रों नर-नारी स्नान कर रहे थे, जय गङ्गे, जय विश्वनाथके शब्दसे घाट गूँज रहा था। वहाँ से चलकर विश्वनाथजीके मन्दिरका दृश्य देखनेके लिये चला गया।

वहाँ पर एक महानुभाव मिल गये, 'बोले कहाँ आये हो ?'
मैंने कहा-'विश्वनाथजीका मन्दिर देखने आये हैं।' 'क्या देखा ?'
उन्होंने कहा। मैंने उत्तर दिया—'जो आपने देखा सो हमने देखा।
देखना काम तो आँखका है सबकी आँख देखनेका हो कार्य करती
हैं। हाँ, आप महादेवके उपासक हैं—आपने देखनेके साथ मनमें

यह बिचार किया होगा कि हे प्रभो ! मुक्ते सांसारिक यातनाओं से मुक्त करो । मैं जैनी हूँ, अतः यह भावना मेरे हृदयमें नहीं आई । प्रत्युत यह स्मरण आया कि महादेव तो भगवान आदिदेव नाभिनन्दन ऋषभदेव हैं जिन्होंने स्वयं आत्मकल्याण किया और जगत्के प्राणियोंको कल्याणका मार्ग दर्शाया । इस मन्दिरमें जो मूर्ति है, उसकी आकृतिसे तो आत्मशुद्धिका कुछ भी भाव नहीं होता । उस महाशयने कहा— विशेष बात मत करो, अन्यथा कोई पण्डा आगया तो सर्वनाश हो जावेगा । यहाँ से शीघ ही चले जाओ । मैंने कहा— अच्छा जाता हूँ।

जाते जाते मार्गमें एक श्वेताम्बर विद्यालय मिल गया, मैं उसमें चला गया। वहाँ देखा कि अनेक छात्र संस्कृत अध्ययन कर रहे हैं, अनेक साधु जिनके कि शरीर पर पीत वस्त्र थे वे भी अध्ययन कर रहे हैं। साहित्य, न्याय तथा धर्मशास्त्रका अध्ययन हो रहा है। मैंने पाठशालाध्यक्ष श्री धर्मविजय मृरिको विनयके साथ प्रणाम किया। आपने पृद्धा—'कौन हैं ?' मैंने कहा—'जैनो हूँ।' उन्होंने कहा-'किस धर्मके उपासक हो और यहाँ किस प्रयोजनसे आये हो ?' मैंने कहा-'दिगम्बर सम्प्रदायका माननेवाला हूँ, यहाँ अनायास ही आगया-कोई उद्देश्य आनेका न था। हाँ, बनारस इस उद्देश्यसे आया हूँ कि संस्कृतका अध्ययन कहूँ।' उन्होंने कहा- 'कहाँ तक अध्ययन किया है ?' मैंने कहा - 'न्याय मध्यमाके प्रथम खण्डमें उत्तीर्ण हूँ और अब इसी विषयका आगे अध्ययन करना चाहता हूँ। परन्तु यहाँ पर कोई पढ़ानेको राजी नहीं। कल मैं एक नैयायिक महोदयके समीप गया था उन्होंने पढाना स्वीकार भी कर लिया और कहा कि कलसे आना। परन्तु जब उन्होंने पूछा कि 'कौन ब्राह्मण हो ?' तब मैंने कहा- 'ब्राह्मण नहीं जैनधर्मानुयायी वैश्य हूँ। बस क्या था, जैनका नाम सुनते ही उन्होंने मर्मभेदी शब्दोंका प्रयोग कर अपने स्थानसे निकाल दिया।

यहीं मेरी रामकथा है। आजं इसी चिन्तामें भटकता-भटकता यहाँ आगया हूँ।

'बस, और कुछ कहना चाहते हो, नहीं तो हमारे साथ चलो, हम तुमको न्यायशास्त्रमें अद्वितीय च्युत्पन्न शास्त्रीके पास ले चलते हैं। वे हमारे यहाँ अध्यापक हैं। मैं श्रीधर्मविजय सूरिके साथ श्री अम्बादासजी शास्त्रीके पास पहुँच गया। आप छात्रोंको अध्ययन करा रहे थे। मैंने बड़ी नस्रताके साथ महाराजको प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए बैठनेका आदेश दिया और मेरे आनेका कारण पूछा। मैंने जो कुछ वृत्तान्त था अन्तरशः सुना दिया।

इसके अनन्तर श्रीयृत शास्त्रीजी बोले-'क्या चाहते हो ?' मैंने कहा—'चाहनेसे क्या होता है ? मेरी तो चाह इतनी है कि सब विद्याओंका पण्डित हो जाऊँ। परन्तु भाग्य तो अनुकूल नहीं, दैवके अनुकृत हुए विना हाथका ग्रास मुखर्मे जाना असंभव हा जाता है।' श्रीधर्मविजय सूरि महाराजने कहा कि तुम चिन्ता मत करो, यहाँ पर आवो और शास्त्रीजीसे अध्ययन करो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं। मैंने कहा-'महाराज! आपका कहना बहुत सन्तोषप्रद है परन्तु साथमें मेरा यह कहना है कि मैं दिगम्बर सम्प्रदायका हूँ अतः मेरी श्रद्धा निर्मन्थ साधुमें है। आप साधु हैं, छोग आपको साधु-मुनि कहते भी हैं पर मैं जो वस्त्रधारो हैं उन्हें साधु नहीं मानता, क्योंकि दिगम्बर सम्प्रदायमें एक छंगोटीमात्र परिमह होनेसे श्रावक संज्ञा हो जाती है इत्यादि । अब आप ही बतलाइये यदि मैंने आपके शिष्यवर्गकी तरह आपकी वन्दना न की तो आपके चित्तमें अनायास ज्ञोभ हो जावेगा और उस समय आपके मेरे प्रति क्या भाव होंगे सो आप ही जान सकते हैं। अतः मैं अध्ययनका सुअवसर मिछते हुए भी उसे खो रहा हैं। आपके शिष्ट व्यवहारसे मेरी आपमें श्रद्धा है, आप महान व्यक्ति हैं।



मैं श्री घर्मविजय सूरिके साथ (अपने विद्यागुरु) श्री अन्वादासजी शास्त्री के पास पहुँच गया। [पृ॰ ६२]

परन्तु चूँकि जिन मतमें साधुका जैसा स्वरूप कहा है वैसा आपमें नहीं पाता, अतः श्रद्धा होते हुए भी साधु श्रद्धा नहीं। मैं अब आपको प्रणाम करता हूँ और अपने निवास स्थानपर जाता हूँ।'

जानेजी चेष्टा कर ही रहा था कि इतनेमें श्री शास्त्रीजीने कहा कि 'अभी ठहरो एक घण्टा वाद हम यहाँसे चलेंगे, तुम हमारे साथ चलना।' मैंने कहा—'महाराज! जो आज्ञा।'

शास्त्रीजी अध्ययन कराने लगे, मैं आपकी पाठन-प्रणालीको देख कर मुग्ध हो गया। मनमें आया कि यदि ऐसे विद्वान्से न्यायशास्त्रका अध्ययन किया जावे तो अनायास ही महती व्युत्पत्ति हो जावे। एक घण्टाके बाद श्री शास्त्रीजीके साथ पीछे-पीछे चलता हुआ उनके घर पहुँच गया। उन्होंने बड़े स्नेहके साथ बात-चीतकी और कहा कि 'तुम हमारे यहाँ आओ हम तुम्हें पढ़ावेंगे।' उनके प्रेमसे ओतप्रीत वचन श्रवणकर मेरा समस्त क्लेश एक साथ चला गया।

वहाँ से चलकर मंदाकिनी आया, यहाँ से शास्त्रीजीका मकान दो मील पड़ता था, प्रतिदिन पेंदल जानेमें कष्ट होता था, अतः वहाँ से डेरा उठाकर श्री भद्नीके मन्दिरमें जो अस्सीघाटके ऊपर है चला आया। यहाँ पर श्री वद्रीदास पुजारी रहते थे जो बहुत ही उच्च प्रकृतिके जीव थे। उनके सहवासमें रहने लगा और एक पत्र श्री बाबाजों को डाल दिया। उस समय आप आगरामें रहते थे। बनारसके सब समाचार उसमें लिख दिये, साथ ही यह भी लिख दिया कि महाराज! आपके शुभागमनसे सब ही कार्य सम्पन्न होगा, अतः आप पत्र देखते ही चले आइये। महाराज पत्र पाते ही बनारस आ गये।

#### स्याद्वाद विद्यालयका उद्घाटन

माघका महीना था, सर्दी खूब पड़ती थी, मैं अपना भोजन स्वयं बनाता था। बाबाजी और इम दोनों भोजनादिसे निवृत्त होकर २४ घण्टा यही चर्चा करते थे कि कौनसे उपायोंका अवै- स्वयं किया जावे जिससे काशीमें एक दिगम्बर विद्यालय स्थापित हो जावे।

इतनेमें ही बनारसमें अप्रवाल महासभाका जल्सा हुआ। राजघाटके स्टेशनके पास सभाका मण्डप लगा था। मैंने वाबाजी से कहा—'महाराज! हमलोग भी सभा देखनेके लिये चलें।' बाबाजीने सहर्ष चलना स्वीकृत किया। हम, बाबाजी तथा कामा जिला मथुराके भम्मनलालजी—तीनों व्यक्ति एक साथ सभा स्थान पर पहुँचे। सभाकी व्यवस्था देखकर बहुत ही प्रसन्तता हुई। अच्छे-अच्छे व्याख्यान श्रवणगोचर हुए, हम भी चार मिनट बोले।

जब हमलोग समासे लौटे तब मार्गमें यही चर्चाका विषय था कि यहाँ दिगम्बर जैन विद्यालय कब स्थापित होगा! इसे सुनकर भम्मनलालजी कामावालोंने एक रुपया विद्यालयकी सहायताके लिये दिया। मैंन बड़ी प्रसन्नतासे रुपया ले लिया। बाबाजीने कहा—'भाई! एक रुपयासे क्या होगा?' मैंने कहा— 'महाराज! आपका आशीर्वाद ही सब कुछ करेगा। जरासे बीजसे ही तो वटका महान वृत्त हो जाता है जिसके तलमें हजारों नर-नारी पशु-पत्तीगण आश्रय पाते हैं। कौन जाने? बीर प्रसुने यह एक रुपया ही जैन विद्यालयके उत्थानका मूल-कारण देखा हो।' मैंने श्री मम्मनलालजीको सहस्त्रों धन्यवाद दिये और मार्गमें ही पोष्टआफिससे ६४ पोस्टकाई ले लिये। यह स्मरण आया कि—

'अवर्यमाविनो भावा भवन्ति महतामि । नग्नत्वं नीलकण्डस्य महाहिशयनं हरेः॥'



अवश्य ही तुम स्रोगों के स्थिए इस स्थान पर (भद्रेनीघाट पर विद्या का ऐसा आयतन होगा, जिसमें उचकोटि के बिद्वान् बनकर धर्म का प्रसार करेंगे। gg ६५

यही निश्चय किया जो होनेवाला है वह अवश्य होगा। बढ़े हर्षके साथ निवास स्थान पर आये।

सायंकाल हो गया, जलपान कर छतके उत्पर श्री पार्श्वप्रभुके मिन्दरमें दर्शन किये और वहीं गङ्गाजीके सम्मुख सामायिक की। मनमें यह भाव आया कि हे प्रभी! क्या आपके ज्ञानमें काशीनगरीमें हमलोगोंको साचर होना नहीं देखा गया है? अन्तरातमासे उत्तर मिलता है कि 'नहीं शब्दको मिटा दो। अवश्य ही तुम लोगोंके लिये इसी स्थान पर विद्याका ऐसा आयतन होगा जिसमें उचकोटिके विद्वान बनकर धर्मका प्रसार करेंगे। जाओ, 'आजसे ही पुरुषार्थ करनेकी चेष्टा करो।'

क्या करें ? मनमें प्रश्न हुआ। अन्तरात्माने यही उत्तर दिया कि खरीदे हुए पोष्टकाडौँका उपयोग करो। वहाँसे आकर रात्रिको ही ६४ पोस्टकार्ड लिखकर ६४ स्थानां पर भेज दिये। उनमें यह लिखा था कि वाराणसी जैसी विशाल नगरीमें जहाँ हजारों छात्र संस्कृत विद्याका अध्ययन कर अपने अज्ञानान्धकारका नाश कर रहे हों वहाँ पर हम जैन छात्रोंको पढ़नेकी सुविधा न हो। जहाँ पर छात्रोंको भोजन प्रदान करनेके लिये सैंकड़ों भोजनालय विद्यमान हों वहाँ अधिककी बात जाने दो पाँच जैन छात्रोंके लिये भी निर्वाह योग्य स्थान न हो। जहाँ पर श्वेताम्बर समाजका यशोविजय विद्यालय है जिसके भव्य भवनको देखकर चकाचौंध आ जाती है, जहाँ पर २० साधु और १० छात्र श्वेताम्बर जैन साहित्यका अध्ययन कर अपने धर्मका प्रकाश कर रहे हैं। यह सब श्री धर्मविजय सूरिके पुरुषार्थंका फल है। क्या हमारी दिगम्बर समाज १० या २० छात्रोंके अध्ययनका प्रबन्ध न कर सकेगी? आशा है आप लोग हमारी वेदनाका प्रतीकार करेंगे। यह मेरी एक की ही वेदना नहीं है किन्तु अखिल समाजके छात्रोंकी वेदना है। यद्यपि महाविद्यालय मथुरा, महापाठशाला जयपुर तथा सेठ

मेवारामजीका खुर्जाका विद्यालय आदि स्थानों पर संस्कृतके पठन-पाठनका सुभीता है तथापि यह स्थान जितना भव्य और संस्कृत पढ़नेके छिये उपयुक्त है वैसा अन्य स्थान नहीं है। आशा है हमारी नम्न प्रार्थना पर आप छोगोंका ध्यान अवश्य जायगा इत्यादि।

एक मासके भीतर बहुतसे महानुभावों के आशाजनक उत्तर आ गये। साथ ही १००) मासिक सहायता के भी वचन मिछ गये। हम छोगों के हर्षका ठिकाना न रहा। हमारे हर्षके हृदय-कमछ फूछ गये। अब श्रीमान गुरु पन्नाछाछजी वाकछीवाछको भी एक पत्र इस आशयका छिखा कि यदि आप आकर इस कार्यमें सहायता करें तो यह कार्य अनायास हो सकता है। १० दिनके बाद आपका भी शुभागमन हो गया, आपके पधारते ही हमारे हृदयकी प्रसन्नताका पारावार न रहा। रात्रि दिन इसी विषयकी चर्चा छौर इसी विषयका आन्दोछन प्रायः दिगम्बर जैन पत्रोंमें कर दिया कि काशीमें एक जैन विद्याखय की महती आवश्यकता है। कितने ही स्थानोंसे इस आशयके भी पत्र आये कि आप छोगोंने यह क्या आन्दोछन मचा रक्खा है? काशी जैसे स्थानमें दिगम्बर जैन विद्याखयका होना अत्यन्त कठिन है। जहाँ पर कोई सहायक नहीं, जैनमतके प्रेमी विद्वान् नहीं वहाँ क्या आप छोग हमारी प्रतिष्ठा भंग कराओगे। परन्तु हम छोग अपने प्रयत्नसे विचिछत नहीं हुए।

श्रीमान् स्वर्गीय बाबू देवकुमारजी रईस आराको भी एक पत्र इस आरायका दिया कि आपकी अनुकम्पासे यह कार्य अनायास हो सकता है। आप चाहें तो स्वयं एक विद्यालय खोल सकते हैं। भदैनीघाट पर गङ्गाजीके किनारे आपके जो विशाल मन्दिर हैं उन्हें देखकर आपके पूर्वजींके विशाल द्रव्य तथा भावोंकी विशु-द्धताका स्मरण होता है। उसमें ५० छात्र सानन्द अध्ययन कर सकते हैं, उपर रसोईघर भी है। आशा है आपका विशाल हृद्य हमारी प्रार्थना पर अवश्य साची होगा कि यह कार्य अवश्य करणीय है। आठ दिनके बाद ही उत्तर आगया कि चिन्ता मत करो श्री पार्श्वप्रभुके चरण प्रसादसे सब होगा।

एक पत्र श्रीमान् स्वर्गीय सेठ माणिकचन्द्रजी जे० पी० बम्बई को भी लिखा कि जैनधर्मका मर्म जाननेके लिये संस्कृत विद्याकी महती आवश्यकता है। इस विद्याके लिये बनारस जैसा स्थान अन्यत्र उपयुक्त नहीं। इस समय आप ही एक ऐसे महापुरुष हैं जो यथाशक्ति धर्मकी उन्नति करनेमें दत्तचित्त हैं। आप तीर्थक्षेत्रों तथा छात्रावासोंकी व्यवस्था कर दिगम्बरोंका महोपकार कर रहे हैं। एक कार्य यह भी करनेमें अग्रेसर हुजिये। मेरी इच्छा है कि इस विद्यालयका उद्घाटन आपके ही करकमलोंसे हो। आशा है नम्र प्रार्थनाकी अवहेलना न होगी। बनारस समाजके गण्य-मान्य वाबू छेदीलालजी, श्री स्वर्गीय बाबू बनारसीदासजी मवेरी आदि सब समाज सब तरहसे सहायता करनेके लिये प्रयत्तशील है। केवल आपके शुभागमनकी महती आवश्यकता है।

आठ दिन बाद सेठजी साहबका पत्र आ गया कि हम उद्घाटनके समय अवश्य काशी आवेंगे। इतनेमें ही एक पत्र बरुआ-सागरसे बाईजीका आया कि भैया! पत्रके देखते ही शीव चले आओ। यहाँपर श्री सर्राफ मूलचन्द्रजी सख्त बीमार हैं, पत्रको तार जानो। हम तीनों अर्थात् मैं, गुरुजी और बाबाजी मेल ट्रेनसे बैठकर बरुआसागरको चल दिये। दूसरे दिन बरुआसागर पहुँच भी गये। श्रीसर्गफजीकी अवस्था रोगसे श्रीसत्त थी, किन्तु श्रीजीके प्रसादसे उन्होंने स्वास्थ्य लाभ कर लिया। हमने कहा—सर्गफजी! हम लोगोंका विचार है कि बनारसमें एक दिगम्बर जैन विद्यालय खोला जावे जिससे जैनियोंमें प्राचीन साहित्यका प्रचार हो। आपने कहा उत्तम कार्य है २०००) गजाशाही जिनके १४००) कल्दार होते हैं हम देवेंगे, हमलोग बहुत ही प्रसन्न हुए।

यहाँसे छिछतपुर व वमराना जहाँ कि श्रीव्रजछाछ-चन्द्रभान छद्मीचन्द्रजी सेठ रहते थे गये और अपनी बात उनके सामने रक्की। उन्होंने भी सहानुभूति दिखळायी। छिततपुरनिवासी सेठ मथुरादासजीने अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट की और यहाँ तक कहा कि यदि जैसा मेरा नाम है वैसा धनी होता तो आपको अन्यत्र भिक्षा माँगनेकी अभिळाषा नहीं रहतो। उनके उद्गारोंको श्रवण कर हमारा साहस दृद्तम हो गया।

अब यही विचार हुआ कि बनारस चलें और इसके खुलनेका
मुहूर्त निकलवावें। दो दिन बाद बनारस पहुँच गये और पछ्राङ्गमें
मुहूर्त देखने लगे। अन्तमें यही निश्चय किया कि ज्येष्ठ सुदी
पश्चमीको स्याद्वाद विद्यालयका उद्घाटन किया जावे। कुङ्कुमपत्रिका बनाई और लाल रंगमें छपवाकर सर्वत्र वितरण कर दी।

बनारसके गण्यमान्य महाशयोंका पूर्ण सहयोग था, श्रीमान् रायसाहब नानकचन्द्रजीकी पूर्ण सहानुभूति थी। ज्यों-ज्यों मुहूर्त निकट आया अनुकूछ कारणकूट मिछते गये। महरौनीसे श्रीयुत बंशीधरजी, श्रीयुत गोविन्दरायजी तथा एक और ब्रात्रके आनेकी सूचना आ गई। बम्बईसे सेठजी साहबके आनेका तार आ गया, आरासे बाबू देवकुमारजीका भी पत्र आ गया, देहछीसे श्रीमान् छाछा मोतीछाछजीका तार आ गया कि हम आते हैं तथा श्रीमान् एडवोकेट अजितप्रसादजीकी भी सूचना आ गई कि हम आते हैं। जेठ सुदि ४ के दिन ये सब नेतागण आ गये और मैदागिनीमें ठहर गये।

# (२) स्याद्वाद विद्यालयका उद्घाटन

पञ्चमीको प्रातःकाल विद्यालयका उद्घाटन होना है। 'पण्डितों-का क्या प्रबन्ध हैं ?'''उपस्थित लोगोंने पूछा। मैंने कहा—'मैं

श्रीशास्त्री अम्बादासजीसे न्यायशास्त्रका अध्ययन करता हुँ, १४) मासिक स्कालर्शिप मुक्ते बम्बईसे श्रीसेठजी साहबके पाससे मिलती है, वही उनके चरणोंमें अर्पित कर देता हूँ। अब २५) मासिक उन्हें देना चाहिये, वे ३ घण्टाको आ जावेंगे।' सबने स्वीकार किया। 'एक अध्यापक व्याकरणको भी चाहिये ?' मैंने कहा-'शास्त्रीजीसे जाकर कहता हूँ।' 'अच्छा शीव्रता करो''' सबने कहा। मैं शास्त्रीजीके पास गया २०) मासिक पर एक व्याकरणा-चार्य और इतने पर ही एक साहित्याध्यापक भी मिल गया। सुपरिन्टेन्डेन्ट पदके लिये वर्णी दीपचन्द्रजी नियत हुए। एक रसोड्या, एक ढीमर, एक चपरासी इस तरह तीन कर्मचारी, तीन पण्डित, एक सुपरिन्टेन्डेन्ट इस प्रकार व्यवस्था हुई। उस समय मुफे मिलाकर केवल चार छात्र थे। जेठ सुदि ४ को बड़े समारोहके साथ विद्यालयका उद्घाटन हुआ। २४) मासिक श्रीमान् सेठ माणिकचन्द्रजी बम्बईने और इतना ही बाबू देवकुमारजी आराने देना स्वीकृत किया। इसी प्रकार बहुत-सा स्थायी द्रव्य तथा मासिक सहायता बनारसवाले पञ्चोंने दी जिसका विवरण विद्या-लयकी रिपोर्टमें है। इस तरह यह महाकार्य श्रीपार्श्वनाथके चरण-प्रसादसे अल्प ही समयमें सम्पन्न हो गया।

जेठ सुिद् ५ बोरिनर्वाण सं॰ २४३२ और विक्रम सं० १६६२ के दिन प्रातःकाल श्रीमैदागिनीमें सर्व प्रथम श्रीपार्श्वनाथ स्वामीका पूजन कार्य सम्पन्न हुआ। अनन्तर गाजे बाजेके साथ श्रीस्याद्वाद विद्यालयका उद्घाटन श्रीमान् सेठ माणिकचन्द्रजीके करकमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। आपने अपने व्याख्यानमें यह दर्शाया कि—'भारत धर्मप्रधान देश है। इसमें अहिंसा धर्मकी ही प्रधानता रही, क्योंकि यह एक ऐसा अनुपम अलौकिक धर्म है जो प्राणियोंको अनन्त यातनाओंसे मुक्त कर देता है। चूँ कि इसका साहित्य संस्कृत और प्राकृतमें हैं, अतः इस बातकी महती आवश्यकता है

कि हम अपने बालकोंको इस विद्याका मार्मिक विद्वान् बनानेका प्रयत्न करें। आज संसारमें जो जैनधर्मका हास हो रहा है उसका मूल कारण यही है कि इमारी समाजमें संस्कृत और प्राकृतके मार्मिक विद्वान नहीं रहे। आज विद्वानोंके न होनेसे जैनधर्मका प्रचार एकट्म रुक गया है। छोग यहाँ तक कहने छगे हैं कि यह तो एक वैश्यजातिका धर्म है, पूर्ण वैश्यजातिका नहीं, इने गिने वैश्योंका है। अतः हमें आवश्यकता इस बातकी है कि हम इस धर्मके प्रसारके लिये मार्मिक पण्डित बनानेका प्रयत्न करें। एतदर्थ ही आज मेरे द्वारा इस विद्यालयका उद्घाटन हो रहा है। मैं अपनेको महान् पुण्यशाली समभ रहा हूँ कि मेरे द्वारा इस महान कार्यकी नींव रखी जा रही है। यद्यपि मेरा यह पत्त था कि एक ऐसा छात्रावास खोला जाय जिसमें अंग्रेजीके छात्रोंके साथ साथ संस्कृतके भी छात्र रहते। परन्तु श्रीमान देवकुमारजी रईस आरा और बाबू छेदीछाछजी रईस बनारसने कहा कि यह सर्वथा अनुचित है, छात्रावाससे विशेष लाभ न होगा, अतः मैंने अपना पत्त छोड़ उसी पत्तका समर्थन किया और जहाँ तक मुक्तसे बनेगा इस कार्यमें पूर्ण प्रयत्न कहाँगा।'

आपके बाद बाबू शीतलप्रसादजीने विशद व्याख्यान द्वारा सेठजीके अभिप्रायकी पृष्टि की। यहाँ आपको बाबू लिखनेका यह तात्पर्य है कि उस समय आप बाबू ही थे। जैनधर्मके प्रसारमें आपकी अद्वितीय लगन थी। आपने प्रतिज्ञा को थी कि मैं आजीवन हर तरहसे इस विद्यालयकी सहायता करूँगा और वर्षमें दो चार बार यहाँ आकर निरीचण द्वारा इसको उन्नतिमें पूर्ण सहयोग दूंगा। यह लिखते हुए प्रसन्नता होती है कि आपने अपनी उक्त प्रतिज्ञाका आजीवन निर्वाह किया। आप जहाँ जाते थे विद्यालयको एक मुश्त तथा मासिक चन्दा भिजवाते थे। जहाँ पर चतुर्मास करते थे वहाँस हजारों रुपये विद्यालयको भिजवाते थे। कुछ दिन

बाद आप ब्रह्मचारी हो गये, परन्तु विद्यालयको न भूले—उसकी सहायता निरन्तर करते रहे। वर्षोतक आप विद्यालयके अधिष्ठाता रहे। समयको बलिहारी है कि ऐसा उदार महानुभाव कुछ समय बाद विधवाविवाहका पोषक हो गया। अस्तु, यहाँ उसकी कथा करना मैं उचित नहीं समभता। यद्यपि इस एक बातके पीछे जैन समाजमें आपकी प्रतिष्ठा कम होने लगी किर भी आपकी श्रद्धा दिगम्बर धर्ममें आजन्म रही। आपने धर्मप्रचारके लिये निरन्तर परिश्रम किया। ब्रह्मा व लंकामें जाकर आपने दिगम्बर जैनधर्मका प्रचार किया।

इसी उद्घाटनके समय श्रीमोतीलालजी देहतीवालोंने भी विद्यालयके प्रारम्भमें सहायता प्रदान करनेका आश्वासन दिया। इस तरह विद्यालयका उद्घाटन सानन्द सम्पन्न हो गया। पठनक्रम क्वीन्स कालेज बनारसका रहा। विद्यालयको सहायता भी अच्छी मिलने लगी, भारतवर्षके प्रत्येक प्रान्तसे छात्र आने लगे।

इसी विद्यालयके मुख्य छात्र पण्डित वंशीधरजी साहब हैं जो कि आज इन्दौरमें श्रीमान् सर सेठ हुकुमचन्द्रजी साहबके प्रमुख विद्वान हैं। आप बड़े ही प्रतिभाशाली हैं। आपके ही द्वारा समाज में सैकड़ों छात्र गोम्मटसारादि महान् प्रन्थोंके ज्ञाता हो गये हैं। आपकी प्रवचनशैली अद्भुत है। आप विद्वान् ही नहीं त्यागी भी हैं। अब आपने पद्धमी प्रतिमा ले ली हैं। अपने पुत्रको आपने एम. ए. तक अंग्रेजी पढ़ाई है और साथ ही संस्कृतमें दर्शनाचार्य भी बनाया है। आपके सुपुत्रका नाम श्री पं० धन्यकुमार है जो आजकल इन्दौरमें प्रधानाध्यापक है। श्रीमान् पं० माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य भी इसी विद्यालयके छात्र हैं जो अद्वितीय प्रतिभाशाली हैं। सहारनपुरमें श्रीमान् लाला प्रदाननकुमारजीके मुख्य विद्वान् हैं। आपने अनेक स्थानोंपर शास्त्रार्थ कर विजय प्राप्त की है। बहुतसे छात्रोंको न्यायशास्त्रमें विद्वान् बनाया है तथा श्री

रलोकवार्तिककी भाषा टोका की है। श्री जम्बू विद्यालयका उद्घाटन आप हीके द्वारा हुआ था। आज कल आप सहारनपुरमें ही निवास करते हैं। इनके सिवाय श्रीमान् पं० देवकीनन्द्रनजी व्याल्यानवाचरणित भी इसी विद्यालयके छात्र थे। आज आप भी श्रीमान् सर सेठ हुकुमचन्द्रजीके प्रधान पण्डितोंमें हैं। आपके द्वारा कारखा गुरुकुलकी जो उन्नति हुई सो सर्वविदित है। परवारसमा भी आपके द्वारा समय-समयपर उन्नत हुई है।

## अधिष्ठाता बाबा भागीरथजी

कुछ दिन बाद पण्डित दीपचन्द्रजी वर्णी जो कि यहाँ के सुपिन्टेन्डेन्ट थे कारण पाकर मुक्तसे रुष्ट हो गये। यद्यपि मैं उनकी आज्ञामें चलता था, परन्तु मूर्वतावश कभी-कभी गलती कर बैठता था। फल उसका यह हुआ कि आप विद्यालयको छोड़ कर इलाहावाद चले गये। उनके बाद वैसा श्रम करनेवाला सुपारन्टेण्डेण्ट वहाँ पर आज तक नहीं आया। उनके अनन्तर श्रीमान बाबा भागीरथजी अधिष्ठाता हो गये। आप विलक्षण त्यागी थे। आपके आजन्म नमक और मीठाका त्याग था। आप निरन्तर स्वाध्यायमें रत रहते थे, कोई हो आप सत्य बात कहनेमें कभी नहीं चूकते थे। आपने मेरठ प्रान्तसे, विद्यालयके लिए हजारों रुपये भेजे। मैं तो आपका अनन्यभक्त प्रारम्भसे ही था।

आपका शासन इतना कठोर था कि अपराधके अनुकूछ दण्ड देनेमें आप स्नेहको तिलाञ्जलि दे देते थे। एकशारकी कथा है कि—सिरसी जिला लिलतपुरके एक छात्रने होलीके दिन एक छात्रके गालपर गुलाल लगा दी। लगाते हुए बाबाजीने आँखसे देख लिया। आपने उसे बुलाया और प्रश्न किया कि तुमने इस छात्रके गालमें क्यों गुलाल लगाई? वह उत्तर देता है—'महा-

राज! होळीका दिवस था इससे यह हरकत हो गई। ये दिन आमोद-प्रमोदके हैं। इनमें ऐसी ब्रुटियाँ होती रहती हैं। वर्ष भरमें यह एक दिन ही तो हम छोगोंको आमोद-प्रमोदके छिए मिछता है। मैंने कोई गुरुतम अपराध नहीं किया, इसपर इतनी कुपितता भव्य नहीं।' वाबाजी महाराजने कहा-'आप किस अवस्थामें हो ?' छात्रने उत्तर दिया—'छात्रावस्थामें हूँ।' तब बाबाजी महाराजने कहा-'तुम छात्र हो, ब्रह्मचारी हो, अध्ययन करना ही तुम्हारा तप है, तुमसे संसारकी भावी उन्नति होनेवाली है, ऐसे कुत्सित कार्य करना क्या तुम्हारे पदके योग्य हैं ? हमारे भारतवर्षके पतनके कारण यही कार्य तो हुए हैं। यदि हमारी छात्र सन्तित समार्गपर आरूढ़ रहती तो यह अवसर भारतवर्षको न आता । आजके दिन जवान ही क्यों बूढ़े और बालक भी अश्लील वाक्यों द्वारा जो अनर्थ करते हैं उसे कहते हुए शर्म आती है। जिस देशमें मनुष्योंकी ऐसी निन्दा प्रवृत्ति हो वहां कल्याण होना बहुत दूर है । अञ्जात्र बोला—'ऐसे अपराधको आप इतना गुरुतम रूप देते हैं यह वृद्धिमें नहीं आता। वाबाजी महाराज बोले- 'आप कुपा कर शीघ ही विद्यालयसे पृथक होकर जहाँ आपकी इच्छा हो चले जाइये। ऐसे छात्रोंसे विद्यालयकी क्या उन्नति होगी ?' वह छात्र चला गया, छात्रहोग एकदम भय-भीत हो गये और उस दिन से हँसी मजाकका नाम न रहा।

सब छात्र बाबाजीकी आज्ञा पालन करते थे। यद्यपि मैं बाबा जीके मुँह लगा था तथापि भयभीत अवश्य रहता था। एक दिनकी बात है—बनारसमें गङ्गाके पार रामनगर है। वहाँ पर महाराज बनारस रहते हैं। गङ्गाके तट पर आपका महल है। आपके रामनगर में आश्विन मास भर रामलीला होती है और उसमें १०००००) ह० खर्च होता है। अयोध्या आदिसे बड़ी बड़ी साधुमण्डली आतो है। आश्विन सुद्दि ६ को मेरे मनमें आया कि रामलीला देखनेके लिये रामनगर जाऊँ। सैकड़ों नौकाएं गङ्गामें रामनगरको जा रही थीं, मैंने भी जानेका विचार कर लिया। ४ या ६ छत्रोंको भी साथमें ले लिया। उचित तो यह था कि बाबाजी महाराजसे आज्ञा लेकर जाता, परन्तु महाराज सामायिकके लिये बैठ गये, बोल नहीं सकते थे। अतः मैंने सामने खड़े होकर प्रणाम किया और निवेदन किया कि 'महाराज! आज रामलीला देखनेके लिये रामनगर जाते हैं, आप सामायिकमें बैठ चुके, अतः आज्ञा न ले सके।'

वहाँसे शनै: शनै: गङ्गाघाट पर पहुँचे और नौकामें बैठ गये। नौका गङ्गाजीमें मल्लाह द्वारा चलने लगी। नौका घाटसे कुछ ही दूर पहुँची थी कि इतनेमें वायुका वेग आया और नौका डगमगान लगी। बाबाजीकी दृष्टि नौका पर गई और उनके निर्मल मनमें एक-दम यह विकल्प उठा कि अब नौका ड्वा। बड़ा अनर्थ हुआ, इस नादानको क्या सूर्मा? जो आज इसने अपना सर्वनाश किया और छात्रोंका भी। हे भगवन ! आप ही इस विघ्नसे इन छात्रोंकी रहा कीजिये। माला भूल गये, सामायिकका यही एक विषय रह गया कि ये छात्र निर्विद्न यहाँ लौट आवें जिससे पाठशाला कलिङ्कत न हो इत्यादि विकल्पोंको पूरा करते करते सामायिकका काल पूर्ण किया। पश्चात सुपरिन्टेन्डेन्टसे कहा कि 'तुमने क्यों जाने दिया?' उन्होंने कहा कि 'महाराज! हमें पता नहीं कब चले गये?' इस प्रकार बाबाजीकी जितने कर्मचारी वहाँ थे सबसे मड़प होती रही। इतनेमें रात्रिके १० बज गये, हम लोग रामनगरसे वापिस आगये। आते ही साथ बाबाजीने कहा—'पण्डजी!कहाँ पथारे थे?'

यह शब्द सुनकर हम तो भयसे अवाक् रह गये, महाराज कभी तो पण्डितजी कहते नहीं थे, आज कौनसा गुरुतम अपराध होगया जिससे महाराज इतनी नाराजी प्रकट कर रहे हैं ? मैंने कहा—'महाराज! रामळीळा देखने गये थे।' उन्होंने कहा— 'किससे छुट्टी लेकर गये थे?' मैंने कहा—'उस समय सुपरिन्टेन्डेन्ट साहव तो मिले न थे और आप सामायिक करने लग गये थे, अतः आपको प्रणाम कर आज्ञा ले चला गया था। मुक्तसे अपराध अवश्य हुआ है, अतः चमाकी भिचा माँगता हूँ।' महाराज बोले-'यदि नौका डूब जाती तो क्या होता ?' मैंन कहा- 'प्राण जाते ।' उन्होंने कहा-'फिर क्या होता ?' मैंने मुसकराते हुए कहा-'महाराज! जब हमारे प्राण ही जाते तब क्या होता वह आप जानते या जो यहाँ रहते वे जानते, मैं क्या कहूँ ?? 'इस गुस्ताखीसे पेश आते हो ..... महाराजने उच्च स्वरमें कहा। मैंने कहा-'महाराज! मैं क्या मिथ्या उत्तर देता, भला आप ही बतलाइये जब मैं इब जाता तब उत्तर कालकी बात कैसे कहता ? हाँ, अब जीवित बच गया हूँ। यदि आप पूछें कि अब क्या होगा? तो उत्तर दे सकता हूँ ?' उन्होंने उपेत्ता भावसे पूछा—'अच्छा, अब क्या होगा ? बताओ ।' मुक्ते कह आया कि 'महाराज! मैं निमित्तज्ञानी नहीं, अवधिज्ञानी भी नहीं तब क्या उत्तर दं कि क्या होगा!' बाबाजीने उच स्वरमें कहा-'वड़े चालाक हो, ठांक ठीक वोलते भी नहीं, अपराध भी करो और विनयके साथ उत्तर भी न दो।' मैंने साहसके साथ कहा—'महाराज! आप ही कहिये—मैंने कौनसी उदण्डता की। यही तो कहा कि मैं क्या जानूँ ? मैं मन:-पर्ययज्ञानी तो नहीं कि हृद्यकी बात बता सकूँ। हाँ, मेरे मनमें जो विकल्प हुआ है उसे बता सकता हूँ, क्योंकि वह मेरे मानस प्रत्यत्तका विषय है और आपके मनमें जो है वह आपकी वास चेष्टासे अनुमित हो रहा है। यदि आज्ञा हो तो कह दं। अच्छा कहो''' बाबाजीने शान्त होकर कहा। मैं कहने छगा-'मेरे मनमें तो यह विकल्प आया कि आज तुमने महान् अपराध किया है जो बाबाजीकी आज्ञाके बिना रामळीला देखनेके लिये रामनगर गये। यदि आज नौका डूब जाती तो पाठशालाध्यक्षोंकी कितनी निन्दा होती ? अतः इस अपराधमें बाबाजी तुम्हें पाठशालासे निकाल देवेंगे। तुम धोबीके कुत्ते जैसे हुए-न घरके न घाटके। फिर भी विचार किया कि एकबार बाबाजीसे अपराध क्षमाकी प्रार्थना करो, संभव है, द्यालु हैं अतः अपराधका दण्ड देकर क्षमा कर देवें "। यह विकल्प तो मेरे मनमें आया और आपकी आकृति देखनेसे यह निश्चय होता है कि इस अपराधका मूल कारण यही छात्र है इसे इस पाठशालासे पृथक कर दिया जावे। शेष छात्रोंका उतना अपराध नहीं, वे तो इसीके वहकाये चले गये, अतः उन छात्रोंका केवल एक मासका घो जुर्माना किया जावे। परन्तु यह बहुत बातें बनावेगा, अतः सुपरिन्टेन्डेन्टसाह्ब अभी द्वात-कलम-कागज छाओ और पं० जैनेन्द्रिशोरजी मंत्री आराको एक पत्र छिखो कि आज गणेशप्रसाद छात्रने महती गलती की अर्थात् गङ्गामें रामनगर गया, बीचमें पहुँचते ही नौका डगमगाने छगी, दैवयोगसे बचकर आया, अतः ऐसे उद्दण्ड छात्रको रखना पाठशालाको कलंकित करना है। यह सब सोचकर आज रात्रिके ११ बजे इसे पृथक करते हैं। आपके मनमें यह है "ऐसा मुक्ते भान होता है।' बाबाजीने कुछ विस्मयके साथ कहा कि 'अन्नरशः सत्य कहते हो।'

उन्होंने सुपरिन्टेन्डेन्ट साहबको बुळवाया और शीघ ही जैसा मैंने कहा था वैसा ही आनुपूर्वी पत्र लिखकर उसी समय लिफाफामें बन्द किया और उसके ऊपर लेटफीस लगाकर चप-रासीके हाथमें देते हुए कहा कि 'तुम इसे इसी समय पोस्ट-आफिसमें डाल आओ।' मैंने बहुत ही विनयके साथ प्रार्थना की कि 'महाराज! अबकी बार माफी दो जावे आयित-कालमें अब ऐसा अपराध न होगा। यहाँसे पृथक् होने पर मेरा पढ़ना-लिखना सब चला जावेगा। अनजान मनुष्यसे अपराध होता है और महाराज! आपसे ज्ञानी महात्मा उसे ज्ञमा करते हैं। आप महात्मा हैं, हम जुद्र लात्र हैं। यदि जुद्र प्रकृतिके न होते तो आपकी शरणमें न आते। हमने कोई अनाचार तो किया नहीं,

रामलीला ही तो देखने गये थे। यदि अपराध न करते तो यह नौवत न आती।' महाराजने यही उत्तर दिया कि अपील कर लेना । मैंने कहा-'न मुभे अपील करना है और न सपील । जो कुछ कहना था आपसे निवेदन कर दिया। यदि आपके दयाका संचार हो तो हमारा काम बन जावे, अन्यथा जो श्रीवीरप्रभुने देखा होगा वही ।। वाबाजीने बीचमें ही रोकते हुए कहा - 'चुप रहो, न्यायमें अनुचित दया नहीं होती। यदि अनुचित दयाका प्रयोग किया जावे तो संसार कुमार्गरत हो जावे, समाजका बन्धन टट जावे। प्रबन्धकर्ताओं को बहे-बहे अवसर आते हैं। यदि वे द्यावश न्यायमार्गका उल्लंघन करने लग जावें तो कोई भी कार्य व्यवस्थित नहीं चल सके।' मैंने कहा-'महाराज! अब तो एक बार क्षमा कर दीजिये, क्या अपवाद शास्त्र नहीं होता ?' बाबाजी एकदम गरम हो गये - जोरसे बोले - 'तुम बड़े नालायक हो, यदि अब बहुत वकवक किया तो वेत लगाके निकलवा दूँगा। तुम नहीं जानते मेरा नाम भागीरथ है और मैं ब्रजका रहनेवाला हूँ। अब तुम्हारी इसीमें भलाई है कि यहाँसे चले जाओ।' मैंने कुछ तने हुए स्वरमें कहा—'महाराज! जितनी न्यायकी व्यवस्था है वह मेरे ही वास्ते थी ? अच्छा, जो आपको इच्छा । मैं जाता हूँ, किन्तु एक बात कहता हूँ कि आप पीछे पछतावेंगे।'

बाबाजीने पुनः बीचमें हो बात काट कर कहा 'चुप रहो, उपदेश देने आया है।' 'अच्छा महाराज! जाता हूँ '''कहकर शीघ्र ही बाहर आया और चपरासीसे, जो कि बाबाजीकी चिट्ठी डाँकमें डालनेके लिये जा रहा था, मैंने कहा—'भाई क्यों चिट्ठी डालते हो, बाबाजी महाराज तो चिंगिक रुष्ट हैं, अभी प्रसन्न हो जावेंगे, यह एक रुपया मिठाई खानेको लो और चिट्ठी हमें दे दो।' वह मला आदमी था, चिट्ठी हमें दे दी और दस मिनट बाद आकर बाबाजीसे कह गया कि 'चिट्ठी डाल आया हूँ।' बाबाजी

बोले—'अच्छा किया पाप कटा।' मैं इन विरुद्ध वाक्योंको श्रवण कर सहम गया। हे भगवन ! क्या आपित आई जो मुफे हार्दिक स्नेह करते थे। आज उन्हींके श्रीमुखसे यह निकले कि पाप कटा, अर्थात् यह इस स्थानसे चल जावेगा तो पाठशाला शान्तिसे चलेगी।

### छात्रसभामें मेरा भाषण

मैंने कहा--'महाराज ! प्रणाम, अब जाता हूँ। क्या मैं छात्र-गणोंसे अन्तिम समा माँग सकता हूँ। यदि आज्ञा हो तो छात्र-समुदायमें कुछ भाषण करूँ और चला जाऊँ।' बाबाजीने कुछ उदासीनतासे कहा--'अच्छा जो कहना हो शीघ्रतासे कहकर १४ मिनटमें चले जाना।'

घण्टी बजी, सब छात्र एकत्र हो गये, एक छात्रने मङ्गळाचरण किया। मैंने कहा—'सनियम सभा होनेकी आवश्यकता है, अतः एक सभापति अवश्य होना चाहिये, अन्यथा हुल्लड़बाजी होनेकी सम्भावना है।' एक छात्रने प्रस्ताव किया कि सभापतिका आसन श्रीयुत पूच्य बाबाजी प्रहण करें, एकने समर्थन किया, सबने अनुमोदना की, मैं विरोधमें रहा, परन्तु मेरी कौन सुनता था? क्योंकि मैं अपराधी था।

मैंने बाबाजी महाराजसे अनुमित माँगी, उन्होंने कहा—'१४ मिनट भाषण करके चले जाओ।' 'चले जाओ' शब्द सुनकर बहुत खिन्न हुआ। अन्तमें साहस बटोर कर भाषण करनेके लिये खड़ा हुआ। प्रथम ही मङ्गलाचरणका पाठ किया—

'जानासि त्वं मम भवभवे यञ्च याद्यक् च दुःखं जातं यस्य स्मरणमि मे शस्त्रवन्निधिनिष्ट । त्वं सर्वेशः सकुप इति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या यत्कर्तव्यं तदिह विषये देव एव प्रमाण्म्॥

'हे भगवन ! हमको भव भवमें जो और जिस प्रकारके दुःख हुए हैं उन्हें आप जानते हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यदि उन दुःखों का स्मरण किया जावे तो शक्षके घाव सदृश पीड़ा देते हैं, अतः इस विषयमें क्या करना चाहिये ? वह आप ही के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ ही नहीं सबके ईश हैं, ईश ही नहीं कुपावान भी हैं। यदि केवल जाननेवाले होते तो हम प्रार्थना न करते। आप जाननेवाले भी हैं और तीर्थंकर प्रकृतिके उद्यसे मोज्ञमार्गके नेता भी। आशा है मेरी प्रार्थना निष्फल न होगी।'

महानुभाव बाबाजी महोदय! श्रीसुपरिन्टेन्डेन्ट महाशय! तथा छात्रवर्ग! मैं आपके समन्न भन्य भावनासे प्रेरित होकर कुछ कहनेका साहस करता हूँ। यद्यपि सम्भव है कि मेरा कहना आपको यथार्थ प्रतीत न हो, क्योंकि मैं अपराधी हूँ, परन्तु यह कोई नियम नहीं कि अपराधी सदैव अपराधी ही बना रहे। जिस समय मैंने अपराध किया था उस समय अपराधी था न कि इस समय भी। इस समय तो मैं भाषण करनेके लिये मञ्ज पर खड़ा हुआ हूँ अतः वक्ता हूँ, इस समय जो भी कहूँगा विचार पूर्वक ही कहूँगा।

पहले मैंने इष्टरेवको नमस्कार किया उसका यह तात्पर्य है कि मेरे विघ्न पलायमान हों, क्योंकि मङ्गलाचरणका करना विघ्न विनाशक है। आप लोग यह न सममें कि मैं यहाँ से जो पृथक् किया जानेवाला हूँ वह विघ्न न आवे। वह तो कोई विघ्न नहीं ऐसे विघ्न तो असाता कर्मकी उद्यसे आते हैं और असाता कर्मकी गणना अघातिया कर्ममें है वह आत्मगुणघातक नहीं। उस विघ्न से हमारी कोई चृति नहीं। कल्पना करो कि यहाँ से पृथक् हो

गये—क्षेत्रान्तर चले गये। इसका यह अर्थ नहीं कि बनारससे ही चले गये। यहाँसे जाकर भेट्य पुर ठहर सकते हैं और वहाँ रहकर भी अभ्यास कर सकते हैं। मङ्गलाचरण इसलिए किया है कि मैं बाबाजीके प्रति शत्रुत्वका भाव न रख़ँ, क्योंकि वे मेरे परम मित्र हैं। ऐसी अवस्थामें उनसे मेरा वैरभाव हो सक्ता है, वह न हो इसीलिये मङ्गलाचरण किया है।

आप इससे यह व्यङ्गय भी न निकालना कि बाबाजी महा-राज! आप मेरे अवगुणोंको जानते हैं, मेरे स्वामी भी हैं और साथ ही दयालु भी, अतः मेरा अपराध चमा कर निकालनेकी आज्ञाको वापिस ले लेवें "कदापि मेरा यह अभिप्राय नहीं है।

जैनधर्म तो इतना विशाल और विशद है कि परमार्थ दृष्टि से परमात्मासे भी याचना नहीं करता, क्योंकि जैन सम्मत परमात्मा वीतराग सर्वज्ञ है। अब आप ही बतलावें कि जहाँ परमात्मामें वीतरागता है वहाँ याचनासे क्या मिलेगा? फिर कदाचित् आप लोग यह शंका करें कि मङ्गलाचरण क्यों किया? उसका उत्तर यह है कि यह सब निमित्त कारणकी अपेन्ना कर्तव्य है न कि उपादानकी अपेना। तथाहि—

'इति स्तुतिं देव विधाय दैन्याद् वरं न याचे त्वसुपेच्चकोऽसि । छायातरुं संश्रयतः स्वतः स्यात् करुद्धायया याचितयात्मलाभः॥

जब श्री धनंजय सेठ श्रीआदिनाथ स्वामीकी स्तुति कर चुके तब अन्तमें कहते हैं कि हे देव ! इस प्रकार मैं आपकी स्तुति करके दीनतासे कुछ वर नहीं माँगता, क्योंकि वर वहाँ माँगा जाता है जहाँ मिछनेकी सम्भावना होती है। आप तो उपेचक हैं—अर्थात् आपके न राग है न द्वेष है—आपके भाव ही देनेके

नहीं, क्योंकि जिसके भक्तमें अनुराग हो वह भक्तकी रचा करनेमें अपनी शक्तिका उपयोग कर सकता है, अतः आपसे याचना करना व्यर्थ है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यदि वस्तुकी परिस्थिति इस प्रकार है तो स्तुति करना निष्फल हुआ। सो नहीं, उसका उत्तर यह है कि जैसे जो मनुष्य छायावृत्तके नीचे बैठ गया उसे छायाका लाभ स्वयमेव हो रहा है, उसको वृत्तसे छायाकी याचना करना व्यर्थ है। यहाँपर विचार करो कि जो मनुष्य वृत्तके निम्न भागमें बैठा है उसे छाया स्वयमेव मिछती है क्योंकि सूर्यकी किरणोंके निमित्तसे जो प्रकाश परिणमन होता था वह किरणें बुक्षके द्वारा एक गई, अतः वृक्षके तलकी भूमि स्वयमेव छ।याह्म परिणमनको प्राप्त हो गई। यद्यपि तथ्य यही है फिर भी यह व्यवहार होता है कि वृत्तकी छाया है। क्या यथार्थमें छाया वृक्तकी है ? छायारूप परिणमन तो भूमिका हुआ है। इसी प्रकार जब हम रुचिपूर्वक भगवानको अपने ज्ञानका विषय बनाते हैं तब हमारा शुभोषयोग निर्मल होता है। उसके द्वारा पाप प्रकृतिका उदय मन्द पड़ जाता है अथवा अत्यन्त विश्रद्ध परिणाम होनेसे पाप प्रकृतिका संक्रमण होकर पुण्यरूप परिणमन हो जाता है। यद्यपि इस प्रकारके परिणमनमें हमारा शुभ परिणाम कारण है, परन्तु व्यवहार यही होता है कि प्रभु-वीतराग द्वारा शुभ परिणाम हुए अर्थात् सर्वज्ञ वीतराग शुभ परि-णामोंमें निमित्त हुए। यदापि उन शुभ परिणामोंके द्वारा हमारा कोई अनिष्ट दूर होता है, परन्तु व्यवहार ऐसा ही होता है कि भगवान्ने हमारा सङ्कट टाल दिया। जब कि यह सिद्धान्त है तब हम आप लोगोंसे कदापि यह प्रार्थना नहीं सकते कि आप बाबाजीसे यह सिफारिश करें, कि वे हमारा अपराध समा कर पाठशालामें ही रहनेकी अनुमति दे देवें, क्योंकि समयसार में कहा है-

'सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय— कमोंदयात्मरणजीवनदुःखसौख्यम् । अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य कुर्यात्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ॥'

इस छोकमें जीवोंके जो मरण जीवन दुःख और मुख होते हैं वे सब स्वकीय स्वकीय कमों के उदयसे होते हैं ... ऐसा होनेपर भी जो ऐसा मानते हैं कि परके द्वारा परके जीवन, मरण, दुःख और मुख होते हैं ... यह अज्ञान है। '

बाबाजीके प्रति मेरी यह दृढ़ श्रद्धा है कि उन्होंने मेरा कुछ नहीं किया और न अब आगे ही कुछ कर सकते हैं। मेरा असाताका उदय था उन्होंने पृथक करनेका आदेश दे दिया और कौन देख आया साताका उदय आ जावे तो उनके ही श्रीमुखसे निकछ पड़े कि तुम्हारा अपराध चमा किया जाता है। यह बात असम्भव भी नहीं, कर्मोंकी गति विचित्र है। जैसे देखिये प्रातः काछ श्रीरामचन्द्रजी महाराजको युवराज तिलक होनेवाला था, जहाँ बड़े से बड़े ऋषिलोग मुहूर्त शोधन करनेवाले थे, किसी प्रकारकी सामग्रीकी न्यूनता न थी पर हुआ क्या ? सो पुराणोंसे सबको विदित है। किसी कविन कहा भी है।

'यचिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति
यच्चेतसापि न कृतं तदिहाभ्युपैति ।
प्रातभैवामि वसुधाधिपचक्रवर्ती
सोऽहं बजामि विपिने जटिलस्तपस्यी ।

इत्यादि बहुत कथानक शास्त्रोंमें मिलते हैं। जिन कार्योंकी सम्भावना भी नहीं वह आकर हो जाते हैं और जो होनेवाले हैं वह चणमात्रमें विलीन हो जाते हैं, अतः मैं आप लोगोंसे यह भिक्षा नहीं चाहता कि बाबाजीसे मेरे विषयमें कुछ कहें।

कहाँ तो यह मनोरथ कि इस वर्ष अष्टसहस्रीमें परीचा देकर अपनी मनोवृत्तिको पूर्ण करेंगे एवं देहातमें जाकर पद्मपुराणके स्वाध्याय द्वारा प्रामीण जनताको प्रसन्न करनेकी चेष्टा करेंगे और कहाँ यह बाबाजीका मर्मघाती उपदेश। "कहाँ तो बाबाजी से यह घनिष्ट सम्बन्ध कि बाबाजी मेरे बिना भोजन न करते थे और कहाँ यह आज्ञा कि निकल जाओ "पाप कटा। यह उनका दोष नहीं, जब अभाग्यका उदय आता है तब सबके यही होता है। अब इस रोनेसे क्या छाभ ? आप छोगोंसे हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा, आप छोगोंके सहवाससे अनेक प्रकारके छाभ उठाये । अर्थात् ज्ञानार्जन, सिंहपुरी-चन्द्रपुरीकी यात्रा, पठन-पाठनका सौकर्य और सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि आज स्याद्वाद पाठशाला विद्यालयके रूपमें परिणत हो गई, जिन यन्थोंके नाम सुनते थे वे आज पठन-पाठनमें आगये। जैसे आप्तमीमांसा, आप्तपरीचा, परीचामुख, प्रमेयकमलमार्तण्ड, अष्टसहस्री, साहित्यमें चन्द्रप्रभ, धर्मशर्माभ्युद्य, यशस्तिलकचम्पू आदि। इन सबके प्रचारसे यह लाभ हुआ कि जहाँ काशीमें जैनियोंके नामसे पण्डितगण नास्तिक शब्दका प्रयोग कर बैठते थे आज उन्हीं लोगों द्वारा यह कहते सना जाता है कि जैनियोंमें प्रत्येक विषयका उच्चकोटिका साहित्य विद्यमान है। हम लोग इनकी व्यर्थ ही नास्तिकोंमें गणना करते थे। इनके यहाँ परमात्माका स्वरूप बहुत ही विशेषरूपसे प्रतिपादित किया गया है। न्यायशास्त्रमें तो इनकी वर्णनशैली कितनी गम्भीर और सरल है कि जिसको देखते ही जैनाचार्यों के पाण्डित्यकी प्रशंसा बृहस्पति भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। अध्यात्मका वर्णन वर्णनातीत हैं "। यह सब आप छात्र तथा बाबाजीका उपकार है जिसे समाजको हृदयसे मानना चाहिये। मैं बाबाजीको कोटिशः धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने धर्मध्यानके कालको गौण कर

दिल्ली प्रान्तसे पाठशालाको धनकी महती सहायता पहुँचाई। इतना ही उपकार आपका नहीं, किन्तु बहुत काल यहाँ रहकर छात्रोंको सम्वरित बनानेमें आप सहयोग भी देते हैं। यह ही नहीं, आपके द्वारा जो यात्रीगण पाठशालाका निरीचण करनेके लिये आते हैं उन्हें संस्थाका परिचय देकर उनसे सहायता भी कराते हैं। आपका छात्रोंसे लेकर अध्यापकवर्ग तथा समस्त कर्मचारीवर्गके साथ समान प्रम रहता है। मेरे साथ तो आपका सर्वदा स्नेहमय ज्यवहार रहा, परन्तु अब ऐसा अभाग्योदय आया कि आपने एकदम मुमे पाठशालासे पृथक कर दिया।

बन्धुवर ! यहाँ पर मुक्ते दो शब्द कहना है, आशा है आप लोग उन्हें ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे । मैंने इस योग्य अपराध नहीं किया है कि निकाला जाऊँ । प्रथम तो मैंने आज्ञा ले ली थी । हाँ, इतनी गलती अवस्य हुई कि सामायिकके पहले नहीं ली थी । फिर भी इस बातकी चेष्टा की थी कि सुपरिन्टेन्डेन्ट साहबसे आज्ञा ले लूँ, परन्तु वे समय पर उपस्थित न थे, अतः मैं बिना किसी की आज्ञाके ही चला गया ।

आज रामलीलाका अन्तिम दिवस था। रामचन्द्रजी रावण पर विजय प्राप्त करेंगे यह देखना अभीष्ट था और इसका अभिप्राय यह था कि इतना वैभव-शिक्तराली रावण श्रीरामचन्द्रजीसे किसप्रकार परास्त होता है। मैंने वहाँ जाकर देखा कि रामके द्वारा रावण पराजित हुआ। मैंने तो यह अनुभव किया कि रावणने श्रीरामचन्द्रजी महाराजकी सीताका अपहरण किया अतः वह चोर था, तथा उसके भाव मिलन थे, निन्दा थे जो मन्दोद्री आदि अनेक विद्याधरी महिलाओं के रहने पर भी सीताको बलात्कार हे गया।

पापके सुनते ही मनुष्यकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। जटायु पत्तीने अपनी चोंचसे सीताजीकी रत्ता करनी चाही, परन्तु उस दुष्टने अनाथ पत्ती पर भी आघात कर दिया। इस महापापका फल यह हुआ कि पुरुषोत्तम रामचन्द्रजीके द्वारा एक महाप्रतापी रावणका चात हुआ। यह कथा रामायणकी है। हमारे यहाँ रावणका घात श्री छत्तमणके चक्रद्वारा हुआ। यह चक्र रावणका ही था। जब उसके समस्त अख-शस्त्र विफल हो चुके तब अन्तमें उसने इस महाशस्त्र-चकका उपयोग छत्त्मण पर किया, परन्तु श्री लद्मणके प्रबल-पुण्यसे वह चक्र इनके हाथमें आ गया। उस समय श्रीरामचन्द्रजी महाराजने अतिसरल-निष्कपट-मधुर-परहितरत वचनोंके द्वारा रावणको सम्बोधनकर यह कहा कि हे रावण ! अब भी कुछ नहीं गया। अपना चकरत्र वापिस ले लो।आपका राज्य है, अतः सब ही वापिस लो । आपके भ्राता कुम्भकर्ण आदि तथा पुत्र मेघनाद आदि जो हमारे यहाँ वन्दीरूपमें हैं उन्हें वापिस हे जाओ । आपका जो भाई विभीषण हमारे पत्तमें आगया है उसे भी सहर्ष हे जाओ। केवछ सीताको दे दो। जो नरसंहारादि तुम्हारे निमित्तसे हुआ है उसकी भी हम अब समाछोचना नहीं करना चाहते। हम सीताको लेकर किसी वनमें कुटी बनाकर निवास करेंगे और तुम अपने राजमहरूमें मन्दोदरी आदि पट्ट-रानियोंके साथ आनन्दसे जीवन बिताओ। हजारी स्त्रियोंकी वैधव्यका अवसर मत आने दो। आशा है हमारे प्रस्तावको अङ्गेकार कर उभय लोकमें यशके भागी बनोगे।

रावण महाराज रामचन्द्रजीका यह भाषण मुनकर आग बबूला हो गया और कहने लगा कि आपने यह कुम्भकारका चक्र पाकर इतने अभिमानसे सम्भाषण किया? आपकी जो इच्छा हो सो करो। रावण कभी भी नतमस्तक नहीं हो सकता 'महतां हि मानं धनम्।' हमको मरना स्वीकार है, परन्तु आपके सामने नतमस्तक होना स्वीकार नहीं। जो लद्दमणकी इच्छा हो उसे करे।

इसके बाद जो हुआ सो आप जानते ही हैं। यह कथां छात्रोंसे

कही और वाबाजी महाराजसे कहा कि 'आज इस रामछीछाको देखकर मेरे मनमें यह भावना हो गई कि पापके फछसे कितना ही वैभवशाछी क्यों न हो अन्तमें पराजित हो ही जाता है। जितने दर्शक थे सबने रामचन्द्रजीको प्रशंसा और रावण तथा उसके अनुयायीवर्गको निन्दा की। वह बात प्रत्येक दर्शकके हृद्यमें समा गई कि परस्रो विषयक इच्छा सर्वनाशका कारण होती है। जैसा कहा भी है—

> 'जाही पाप रावणके न छोना रहो भौना मांहि। ताही पाप लोकन खिलौना कर राख्यो है।'

इत्यादि लोगोंमें परस्पर वार्तालाप होती थी। यह बात, जिसने उस समयका दृश्य देखा, वही जानता है। मेरे कोमल हृदयमें तो यह अच्छी तरह समा गया कि पाप करना सर्वथा हेय है। इस रामायणके वांचनेसे यही शिचा मिलती है कि रामचन्द्रजीके सदश व्यवहार करना, रावणके सदृश असत्कार्यमें नहीं पड़ना। जो श्री रामचन्द्रजी महाराजका अनुकरण करेगा वही संसारमें विजयी होगा और जो रावणके सदृश व्यवहार करेगा वह अधःपतनका भागी होगा। इत्यादि शिचाको लेकर आ रहा था और यह सोच सोचकर मनमें फूला न समाता था कि बाबाजी महाराजको आजके दृश्यका समाचार सुना कर कुछ विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त कहाँगा। पर यहाँ आकर विपरीत ही फल पाया। 'गये तो छुड्बे होनेको पर रह गये दुवे' या पांसा पाइते समय इरादा तो किया था 'पौ बारह आवें पर आ गये तीन काना।' अस्तु, किसीका दोष नहीं, अपने कर्त्तव्यका फल पाया, परन्तु 'ककरीके चोरको कटार मारिये नहीं' इसे महाराज एकदम भूल गये। आप लोग ही बतावें कि मैंने ऐसा कौनसा अपराध किया कि पाठशालासे निकाला जाऊँ, आप सबने इस विषयमें बाबाजीसे अणुमात्र भी प्रार्थना न की कि महराज ! इतना दण्ड देना उचित नहीं । आखिर यही न्याय किसी दिन आप

के ऊपर भी तो होगा। आप छोग साधुतो हैं नहीं कि किसी तमाशा आदिको देखने न जाते हों, परन्तु बछवानके समन्न किसीकी हिम्मत नहीं पड़ती।

बाबाजीका यह कहना है कि यदि नौका डूब जाती तो क्या होता? सो प्रथम तो वह डूबी नहीं, अतः अब वह सम्भावना करना व्यर्थ ही है। हाँ, हमारा दण्ड करना था जिससे भविष्यमें यह अपराध नहीं करते और विद्याध्ययनमें उपयोग लगाते। परन्तु बाबाजी क्या करें? हमारा तोत्र पापका उदय आ गया जिससे बाबाजी जैसे निर्मल और सरल परिणामी भी न्यायमार्गकी अविद्यालयके प्रारम्भमें बाबाजीको बनारस बुलानेमें निमित्त था और निमन्त्रण पत्रिकामें बाबाजीको बनारस बुलानेमें निमित्त था और निमन्त्रण पत्रिकामें बाबाजीको बनारस बुलानेमें निमित्त था और निमन्त्रण पत्रिकामें बाबाजीको नीचे जिसका नाम भी था, आज वार्षिक रिपोर्टमें उसी मेरे लिये लिखा जावेगा कि बाबा भागीरथ जीकी अध्यक्तामें गणेशप्रसादको अमुक अपराधमें पृथक किया गया। अब मैं क्या प्रार्थना कहाँ कि मेरा अपराध क्तमा कीजिये। यदि कोई अन्य होता तो उसकी अपील भी करता, परन्तु यह तो निरपेक्त साधु ठहरे, इनकी अपील किससे की जावे। केवल अपने परिणामों द्वारा अपने ही से अपील करता हूँ।

#### महान् प्रायश्वित्त

'हे आत्मन्! यदि तूने पृथक् होने योग्य अपराध किया है तो व्याख्यान समाप्त होनेके बाद सबसे त्तमा याचना कर इसी समय यहाँ से चला जाना और और यदि ऐसा अपराध नहीं है कि तू पृथक् किया जावे तो बाबाजीके श्रीमुखसे यह ध्वनि निकले कि तुम्हारा अपराध त्तमा किया जाता है, भविष्यमें ऐसा अपराध न करना" 'इत्यादि विकल्प मनमें हो ही रहे थे कि बाबाजी उच्च-

स्वरसे बोल उठे 'बैठ जाओ समय हो गया, १४ मिनटके स्थान पर ३० मिनट ले लिये।' मैंने नम्नताके साथ कहा-'महाराज ! बैठा जाता हूँ, अब तो जाता ही हूँ, इतनी नाराजी क्यों प्रदर्शित करते हैं. मुक्ते एक रलोक याद आ गया है, यदि आज्ञा तो कह दूँ।' 'लज्जा नहीं आती, जो मनमें आया सो बोल दिया। व्याख्यान देनेकी भी कला है, अभी कुछ दिन सीखी। आज कल विद्यालयोंमें एक यह भी रोग लग गया है कि लात्रगणोंसे व्याख्यान देनेका भी अभ्यास कराया जाता है, शास्त्र प्रवचन कराया जाता है, व्याख्यानकी भी मुख्यता हो रही है। पाठ्य पुस्तकोंका अभ्यास हो चाहे न हो, पर यह विषय होना ही चाहिये। अच्छा, कह लो, अन्तिम समय है फिर यह अरसर न आवेगा' बाबाजीने उपेचा भावसे कहा। मैंने कहा- 'महाराज! यह नहीं कहिये। नहीं माऌम अन्तमें क्या हो ? इसका निश्चय न तो आपको है और न मुक्ते ही। मरते मरते हेमगर्भ दिया जाता है कौन जाने बच जावे, अतः यह कहना आप जैसे त्यागी विवेकी पुरुषों द्वारा अच्छा नहीं छगता कि अन्तिम समय है जो कुछ कहना हो कह छो।' बाबाजी महाराज बोले-'रात्रि अधिक हो गई, सब छात्रोंको निद्रा आती है। यदि जल्दी न बोलेगे तो सभा भंग कर दी जावेगी।' मैं बोला-'महा-राज ! इन छात्रोंको तो आज ही निद्रा जानेका कष्ट है, परन्त मेरी तो सर्वदाके छिये निद्रा भंग हो गई। तथा आपने कहा कि रात्रि बहुत हो गई सो ठीक है, परन्तु रात्रिके बाद दिन तो आवेगा. मुमे तो सदाके लिए रात्रि हो गई।' बाबाजी बोले—'बोलता क्यों नहीं, व्यर्थको बहस करता है।' मैंने कहा-'महाराज! आप जानते हैं मेरा तो सर्वनाश हो रहा है, आपकी तो दो घण्टा ही राजि गई। आखिर बोलना ही पडा ।' मैंने कहा-

> 'अपराधिनि चेत्कोधः कोधे कोधः कथं न हि । धर्मार्थकाममोद्याणां चतुर्णां परिपन्थिनि ॥'

किसी किबने कहा है—'यदि अपराधी व्यक्तिपर क्रोध करतें हो तो सबसे बड़ा अपराधी क्रोध है, क्योंकि वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका शत्रु है। उसी पर क्रोध करना चाहिये।' कहनेका तात्पर्य यह है कि मैं आपके ऊपर क्रोध कर रहा हूँ और इसी कारण आप मुमे यहाँ से पृथक् कर रहे हैं, परन्तु सबसे बड़ा अपराध तो क्रोध है। वहीं मेरे धर्म, अर्थ, काम और मोच्च सबका नाश कर देगा अतः महाराज! मैं सानन्द यहाँ से जाता हूँ। न आपके ऊपर मेरा कोई वैरभाव है और न छात्रोंके ही ऊपर। बोलो श्री महावीर स्वामीकी जय।

अन्तमें महाराजजीको प्रणाम और छात्रोंको सस्नेह जयजिनेन्द्र कर जब चलने लगा तब नेत्रोंसे अश्रुपात होने लगा। न जाने बाबाजीको कहाँ से दयाने आ दवाया। आप सहसा बोल डठे— 'तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाता है तथा इस आनन्दमें कल विशेष भोजन खिलाया जावेगा।' मैंने भूली हुई बातकी याद दिलाते हुए कहा—'महाराज! यह सब तो ठीक है, परन्तु जो लिफाफा आरा गया है उसका क्या होगा? अतः मैं अन्तिम प्रणाम कर जाता हूँ, इसी प्रकार मेरे ऊपर कृपा रखना, संसारमें उद्यकी बलवत्ता द्वारा अच्छे अच्छे महानुभाव आपत्तिके जालमें फँस जाते हैं, मैं तो कोई महान् व्यक्ति नहीं।'

बाबाजी महाराज चुप रहे और कुछ देर बाद कहने छगे 'बात तो ठीक है, परन्तु हम तुम्हारा अपराध चमा कर चुके।' बादमें सुपरिन्टेन्डेन्ट साहबसे कहने छगे कि दबात कछम छाओ और एक पत्र फिर मन्त्रीजीको छिख दो कि आज मैंने गणेशप्रसादको पाठशालासे पृथक् करनेकी आज्ञा दी थी और उसका पत्र भी आप को डाल चुका था, परन्तु जब यह जाने छगा और सब छात्रोंसे माफी माँगनेके छिये व्याख्यान देने छगा तब मेरा चित्त द्रवीभूत हो गया, अतः मैंने इसका अपराध क्षमा कर दिया तथा प्रसन्न होकर दूसरे दिन विशिष्ट भोजनकी आज्ञा दी। अब आप प्रथम पत्रको सिथ्या मानना और नवीन पत्रको सत्य सममना। इस विषयमें कोई सन्देह नहीं करना, हम लोग त्यागी हैं—हमारी कषाय गृहस्थोंके सहश स्थायी नहीं रहती। और चूँ कि ऐसा करनेसे प्रबंध में गड़बड़ी हो जानेकी सस्भावना है, अतः आपको चाहिये कि मेरे स्थान पर अन्यको अधिष्ठाता बनावें।

जब बाबाजी महाराज यह कह चुके तब मैंने नम्नता पूर्वक मायाचारी वाक्योंसे यह निवेदन किया कि 'महाराज! मैं तो आपके द्वारा निरपराधी हो चुका, अब आप यह पत्र न डाछें और आपकी जब मेरे ऊपर द्या है तब मेरा पठन-पाठन भी असाध्य महीं। मैं आपका आभारी हूँ। बाबाजी बोळे—'तुम्हें बोळनेका अधिकार नहीं, अनन्तर मैंने जो पत्र चपरासीके हाथसे हे लिया था उसे हाथमें लेकर बाबाजीसे निवेदन किया-'महाराज! यदि आप मेरे अपराधको ज्ञमा कर दें तो कुछ कहँ।' महाराज बोले-'अच्छा, कही।' मैं बोला-'महाराज ! आपने जो पत्र चपरासीके हाथ पोस्ट आफिसमें डालनेके लिये दिया था उसे मैंने किसी प्रकार उससे ले लिया था। प्रथम तो उस चपरासीका अपराध न्नमा किया जाने, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत ही मायाचारीका व्यवहार किया, परन्त उसने दया कर मुर्फ़ दे दिया। यह पत्र जो कि मेरे हाथमें है वही है, लीजिये, आपके श्री चरणोंमें समर्पित करता हूँ तथा इस अपराधका दण्ड चाहता हूँ। बहत भारी अपराध मैंने किया कि इस प्रकार आपके पत्रको मैंने दूसरेसे छे छिया। ऐसा भयंकर आदमी न जाने कब क्या कर बैठे ? "यह आपके मनमें शङ्का हो सकती है, परन्तु महाराज ! बात तो असलमें यह है कि मुक्ते विश्वास था-आप द्याल प्रकृतिके हैं। यदि मैं नम्न शब्दोंमें इनके समत्त प्रार्थना करूँगा तो बाबाजी महाराज समा देनेमें विलम्ब न करेंगे। अन्तमें बही हुआ। अब

पत्र डाळनेकी आवश्यकता नहीं और न आपको अधिष्ठाता पद्के त्यागकी इच्छा करना भी उचित है।

बाबाजी मेरे वाक्योंको सुनकर प्रथम तो कुछ ध्यानस्थ रहे। बादमें बोले कि-'आपत्ति कालमें मनुष्य क्या-क्या नहीं करता'' इसका आज प्रत्यत्त हो गया। धिकार इस संसारको जो कपटमय व्यवहारसे पूर्ण है। भाई! मैं तो माफी दे चुका, अब यदि दण्ड देता हूँ तो यह सब विवरण छिखना होगा। अन्ततो गत्वा तुम सदा अपराधी सममे जाओरो और मैं भी अयोग्य शासक। अतः अब न तो तुम्हें दण्ड देनेके भाव हैं और न ही इस पद पर मेरी काम करनेकी इच्छा है। मैं तुम्हें परम मित्र समकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे ही निमित्तसे आज मैंने आत्मीय पदको समभा है। भविष्यमें कभी किसी संस्थाके अध्यत्तका पर प्रहण न करूँगा और इस पद्से आज ही स्तीफा देता हूँ। चूँकि तुम मेरे परम मित्र हो, अतः तुम्हें भी यह शिचा देता हूँ कि परोपकार करना परन्तु अध्यक्त न बनना, आगे तुम्हारी जो इच्छा हो सो करना। अभी इस अपराधका दण्ड स्वयं छे छो।' मैं बोला—'महाराज! मैंने जो किया सो इसी लोभसे कि बाबाजी महाराजके पत्रोंमें परस्पर विरोध न हो। जेब काटनेवालोंकी तरह यह मेरा पेशा नहीं था, फिर भी बाह्य दृष्टिसे देखनेवाले इसे न मानेंगे और मुफो इस अपराधका दण्ड ही देवेंगे, अतः आपकी जो आज्ञा है कि इस अपराधका प्रायश्चित स्वयं कर छो "वह मुक्ते मान्य है। महा-राज! कल जो सामृहिक भोजन होगा, मैं उसमें छात्रोंकी पङ्किसे बाह्य स्थान पर बैठ कर भोजन कहाँगा और भोजनोपरान्त छात्र-गणके भोजनका स्थान पवित्र करूँगा । पश्चात् स्नान कर श्रीपार्श्व-प्रभुका वन्दन कहँगा तथा एक मास पर्यन्त मधुर भोजन न करूँगा।

बाबाजी बहुत प्रसन्न हुए और छात्रगण भी हर्षित हो धन्यवाद

देने छगे। अनन्तर हम सब छोग सो गये। प्रातःकाल विशेष भोजन हुआ। सब छोग आनन्दसे पिङ्क्त भोजनमें एकत्रित हुए। मैंने जैसा प्रायिश्वत छिया था उसीके अनुकूछ कार्य किया। इसके बाद मैं आनन्दसे अध्ययन करने छगा और महाराज दूसरे ही दिन इस्तीफा देकर चल गये।

### लाला प्रकाशचन्द्र रईस

कुछ दिनके बाद सहारनपुरसे म्बर्गीय छाला रूपचन्द्रजी रईसके सुपुत्र श्रीप्रकाशजी बनारस विद्यालयमें अध्ययनके लिये आये। आप बड़े भारी गण्यमान्य प्रसिद्ध रईसके पुत्र थे, अतः जहाँ मैं रहता था उसीके सामनेकी कोठरीमें रहने लगे। जिसमें मैं रहता था वह श्रीमान् बाबू छेदीलालजी रईस बनारसवालोंका मन्दिर है। गङ्गाके तटपर बना हुआ मन्दिरका अनुपम और सुन्दर भवन अब भी बड़ा भला मालुम होता है। मन्दिरके नीचे धर्म-शाला थी। वहीं पर एक कोठरीमें मैं ठहरा था और सामनेवाली कोठरीमें श्रीप्रकाशचन्द्रजी साहब ठहर गये। आप रईसके पुत्र थे तथा पढनेमें कुशामबुद्धि थे। आपकी भोजनादि किया रईसींके समान थी। यदि आप छात्र बनकर बनारस रहते और विद्या-ध्ययनमें उपयोग लगाते तो इसमें सन्देह नहीं कि गिनतीके विद्वान् होते और इनके द्वार। जैनधर्मका विशेष प्रचार होता। परन्तु भवितव्य दुर्निवार है। आपको विद्यालयका भोजन रुचिकर नहीं हुआ, अतः आपकी पृथक् रसोई बनने लगी तथा रसोइया लोग भी उनकी रुचिके अनुकूछ ही सब कार्य करने छगे। पर यह निश्चित सिद्धान्त है कि पठन कार्यमें रसनालम्पटता भी बाधक है। यहाँ तक ही सीमा रहती तो कुछ हानि न थी पर आप बहुत कुछ आगे बढ़ चुके थे।

एक दिन छात्रगण, मैं तथा आप प्रतिपदाकी छुट्टी होनेसे सार्थकालके समय मन्दािकनीके मन्दिर गये थे। वन्दना कर जिस मार्गसे वािपस लीट रहे थे इसमें एक नाटकगृह था। इस दिन 'हसीरे हिर्स' नाटक था। आप बोले—'चलो नाटक देख आवें।' हम छात्र लोगोंने कहा—'प्रथम तो हम लोगोंके पास पैसा नहीं, दूसरे सुपरिन्टेन्डेन्ट साहबसे छुट्टी नहीं लाये, अतः हम तो जाते हैं।' परन्तु आप तो स्वतन्त्र प्रकृतिके निर्भय रईस पुत्र थे, अतः कहने लगे—'हम तो नाटक देखकर ही आवेंगे।' हम लोग तो उसी समय चले गये पर आप नाटक देखकर रात्रिके दो बजे भदेनीघाट पहुँचे। प्रातःकाल शौचािदसे निवृत्त होकर पढ़नेके लिये चले गये।

लाला प्रकाशचन्द्रजी केवल साहित्यमन्य पढ़ते थे। घनिक होनेसे सुपरिन्टेन्डेन्ट साहबका भी आप पर कोई विशेष द्वाव नहीं था। अध्यापकगण यद्यपि आप पर इस बातका बहुत कुल प्रभाव डालते थे कि केवल साहित्य पढ़नेसे विशेष लाभ नहीं। इसके साथ न्याय और धर्मशास्त्रका भी अध्ययन करो, परन्तु आप बातोंमें ही टाल देतेथे और धर्मशाभ्यद्यके चार या पाँच रलोक पढ़कर अपनेको छात्र-गणोंमें मुख्य सममने लगे थे।

जिस दिनसे आप नाटक देखकर आये, न जाने क्यों उस दिनसे आपको प्रवृत्ति एकदम विरुद्ध हो गई। आपके दो ही काम सुख्य रह गये—१ दिनको भोजनके बाद चार बजे तक सोना और रात्रिको बारह बजे तक नाटक देखना, पश्चात् दो घण्टा कहाँ पर बिताते थे ? भगवान् जाने, ढाई बजे निवास स्थान पर आते थे।

एक दिन बड़े आमहके साथ हमसे बोले—'नाटक देखने चलो।' मैंने कहा—'मैं नहीं जाता, आप तो ३) की कुर्सी पर आसीन होंगे और हम।।) के टिकटमें गँवार मनुष्योंके बीच बैठ कर सिगरेट तथा बीड़ीकी गन्ध सूँघेंगे "यह हमसे न होगा।' आप बोले—'अच्छा ३) की टिकट पर देखना।' मैंने कहा—'एक दिन देखनेसे क्या होगा ?' आपने मट १०००) का नोट मेरे हाथमें देते हुए कहा—'लो बारह मासका जिम्मा मैं लेता हूँ।' मैं डर गया, मैंने उनका नोट उन्हें देते हुए कहा कि 'जब रात्रिभर नाटक देखेंगे तब पाठ्यपुस्तक कब देखेंगे। अतः कृपा कीजिये, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना अच्छा नहीं। तथा आपको भी उचित हैं कि यदि बनारस आये हो तो विद्यार्जन द्वारा पण्डित बनकर जाओ, जिसमें आपके पिताको आनन्द हो और आपके द्वारा जैन-धर्मका प्रचार भी हो क्योंकि आप धनाट्य हैं, आपका कण्ठ भी उत्तम हैं, बुद्धि भी निर्मल हैं और रूप-सौन्द्यमें भी आप राज-कुमारोंको लिजत करते हैं। आशा है आप हमारी सम्मितको अपनावेंगे। यदि आप हमारी सम्मितका अनादर करेंगे तो उत्तर कालमें पश्चात्तापके पात्र होंगे।'

पर कौन सुनता था, उन्होंने हमारी सम्मितका अनाइर करते हुए कहा कि हमारे पास इतना विभव है कि वीसों पण्डित हमारा दरवाजा खटखटाते हैं। मैंने कहा—'आपका दरवाजा ही तो खटखटाते हैं अर्थात् आपको (?) बना आपसे कुछ ले जाते हैं, तुम तो उनसे कुछ नहीं ले पाते, बुद्धू के बुद्धू ही बने रहते हो। स्वयं पण्डित बनो, भाग्यने तुम्हारे लिये सब अनुकृष्ठ योग्यता दी है, आपका कुछ धार्मिक है, पूजा प्रभावनामें प्रसिद्ध है। आप ही के दादा भारूमञ्ज्ञजीने शिखरजीका संघ निकाला, आप ही के चाचाने अलीगढ़ पाठशालामें १००) मासिककी सहायता दी, आप ही के चाचा लाला उपसेनजीने १००) मासिक देकर महाविद्यालय मथुराका सम्चालन कराया, आप ही के चाचाके यहाँ न्यायदिवाकर पं० पन्नालालजी साहब अधिकांश निवास करते थे तथा पण्डित लालमनजी साहब और फारसीके पण्डित उनके

सहयोगमें अपना समय देते थे, आप हो के भाई साहब लाला जम्बूप्रसादजी आदि जैनधर्मके प्रमुख विद्वान हैं, विद्वान ही नहीं प्रतिदिन चार घण्टा नित्य नियममें लगाते हैं, आपके ही भाई लाल हुलासरायजी कितने धर्मात्मा हैं यह किसीसे लिपा नहीं, तथा आपके यहाँ दो या चार धर्मात्मा त्यागी लोग आपके चौकामें भोजन कर धर्मसाधन करते हैं, आपके पिता अपना समय निरन्तर धर्मध्यानमें लगाते हैं। कहनेका तात्पर्य यह कि आपके वंशमें निरन्तर धर्मकियाओंका समादर है, पर आप क्या कर रहे हैं? आपकी यह निन्ध—धर्मविकद्ध प्रवृत्ति आपके पतनमें कारण होगी अतः इसे त्यागो।

मैंने सब कुछ कहा परन्तु सुनता कौन था? जब आदमी मदान्ध हो जाता है तब हितकी बात कहनेवालेको भी शत्रु सम-भने लगता है। आप बोले-'अभी तुमने इन कार्योंका स्वाद नहीं पाया, प्रथम तो तुम छात्र हो, छात्र ही नहीं, पराधीन वृत्तिसे अध्य-यन कर रहे हो, पासमें पैसा नहीं, तुम्हें ऐसे नाट्यकलाके दृश्य कहाँ नसीव हैं ? देहाती आदमी हो, कभी तुम्हें नगरनिवासी जनका सम्पर्क नहीं मिला, तुम राग-रंगमें क्या जनो ? तथा तुम बुन्देळखण्डी हो जहाँ ऐसे सरस नाटक आदि करनेवाळांका प्रायः अभाव ही है, अतः हमको शिचा देने आये, अपनी शिक्षा अपने ही में सीमित रक्खो, हम रईसके बालक हैं, हमारा जीवन निरन्तर आमोद-प्रमोदमें जाता है। देखो हमारी चर्या, जब प्रातःकाल हुआ और हमारी निद्रा भंग हुई नहीं कि एक नौकर छोटा छिये खड़ा, हम शौचगृहमें गये नहीं कि लोटा रखा पाया, शौचगृहसे बाहर आये कि लोटा उठानेके लिये आद्मी दौड़ा, अनन्तर एक आद्मी ने पानी देकर हाथ-पैर धुळाये तो दूसरेने फटसे तौळियासे साफ किये, उसी समय तीसरे नौकरने आकर हाथमें दन्तधाबन दी, हमने मुखमार्जन किया, पश्चात् नाई आया, वह शिरमें तथा सम्पूण

शरीरमें मालिश कर जानेको उद्यत हुआ कि पाँचवाँ नौकर गरम पानीसे स्नान कराने छगता है, स्नानके अनन्तर सर्वांगको तौछियासे मार्जन कर कंघासे शिरके बाल संभारनेके लिये तैयार हुआ कि एक आदमीने सम्मुख हाथमें दुर्पण ढिया, एक आदमी घोती छिये अलग खड़ा रहता है, हमने धोती पहिन कर कुरता पहना और द्र्पणमें मुख देख सब कार्योंसे निर्वृत्त हो मन्दिर जानेके लिखे तैयार हए कि एक आदमी छतरी छिये पीछे-पीछे चलने लगा, मन्दिर पहुँच कर श्रीजिनेन्द्रप्रभुके दर्शन कर नाममात्रको स्वाध्याय किया, फिर उसी रीतिसे घर आ गये, अनन्तर दुग्धपानादि कर पश्चात् अध्यापको द्वारा कुछ पढकर शिक्षाकी रस्मको अदा किया. पश्चात् मध्याह्नके भोजनकी क्रियासे निर्वत्त होकर सो गये. सोनेके बाद सन्तरा, अनार, मौसंबीका शर्वत पान कर कुछ जल पान किया, अनन्तर खेल-फ़दके बागमें चले गये, वहाँ से आकर सायंकालका भोजन किया, फिर गल्प बाजारको हरा भरा कर यद्वा तद्वा गोष्ठी कथा करने लगे, रात्रिके नौ बजेके बाद किसी नाटक गृह अथवा सिनेमामें चले गये और वहाँसे आकर दुग्धादि पान कर सो गये। यह हमारी दिन रात्रिको चर्या है। तुम लोगोंको इन राजकीय सुखोंका क्या अनुभव ? इसी छिये हमसे कहते हो कि इस कार्यको त्यागो, कल्पना करो यदि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अनुकूछ होता और जो सामग्री हमें सुलभ है, तुमको भी सुलभ होती तो आप क्या करते ? न होने पर यह सब शिक्षा सुभती है। 'वस्ताभावे ब्रह्मचारी।' अथवा किसी कविने ठीक कहा है—

> 'कहा करूँ धन है नहीं होता तो किस काम। जिनके है उन सम कहा होत नहीं परिणाम॥'

भावार्थ इसका यह है—'कोई मनुष्य मनमें सोचता है कि क्या करूँ ? पासमें धन नहीं हैं, अन्यथा संसारमें अपूर्व दान कर दीन दरिद्रोंको संतुष्ट कर देता। परन्तु फिर विचारता है कि यदि धन होता भी तो किस कामका ? क्योंकि जिनके पास धन है, क्या उनके सदश मेरे भी परिणाम न हो जाते ?' कहनेका तात्पर्य यह है कि यदि तुम्हारे पास धन होता तो इसी तरहके कार्योंमें प्रवृत्ति तुम्हारी भी हो जाती, परन्तु पासमें यथेष्ट पैसा नहीं, अतः हमको ही शिक्षा देनेमें अपनी प्रभुता दिखाना जानते हो। अथवा किसीने ठीक कहा है—

'जो धनवन्त सो देय कुछ देय कहा धनहीन। कहा निचोरे नग्न जन नहाय सरोवर कीन ॥'

अर्थात् जो कुछ दे सकता है वह धनवन्त ही दे सकता है, जो धनहीन-दरिद्र है वह क्या देगा ? जैसे सरोवरमें स्नान करनेवाला नग्न जन वस्न न होनेसे क्या निचोड़ेगा ? अतः तुम्हारे पास कुछ पैसा तो है नहीं, इसीलिये हमें शिक्षा देने आये हो। तुम्हारा माग्य था कि हम जैसे वैभवशाली तुम्हें मिल गये थे, हम तुम्हें नाटक ही नहीं सब रस का आस्वादन करा देते, परन्तु तुम क्या करो, भाग्य भी तो इस योग्य होना चाहिये। अब हमने यह निश्चय कर लिया कि तुम रसास्वादों पात्र नहीं।

छाछा प्रकाशचन्द्रजी जब इतना कह चुके तब मैंने कहा— 'छाछाजी! तुम बड़ी भूछ कर रहे हो, इसका फळ अत्यन्त ही कटुक होगा। अभी तो तुम्हें नाटक की चाट छगी है, कुछ दिन बाद बेश्या और मद्य की चाट छगेगी और तब तुम अपनी कुछ परम्पराकी रचा न कर सकोगे। बड़े-बड़े राजा महाराजा इन व्यस-नोंमें अनुरक्त होकर अधोगतिके भाजन हुए, आप तो उनके समच कुछ भी नहीं, क्या आपने चारुद्त्तका चरित नहीं पढ़ा है जो कि इस विषयमें करोड़ों दीनारें खो चुका था। हमें तुम्हारे रूप और ज्ञान पर तरस आता है तथा आपके वंश परम्परा की निर्मछ कीर्तिका स्मरण होते ही एकदम खेद होने छगता है। मनमें आता है कि हे भगवन! यह क्या हो रहा है हि हमारा आपसे कोई

सम्बन्ध नहीं, फिर भी मनुष्यताके नाते आपकी कुत्सित प्रवृत्ति देख उद्विग्न हो जाता हूँ, साथ ही इस बातका भय भी छगता है कि आपके पूज्य पिताजी व भाई साहब क्या कहेंगे कि तुम वहाँ पर थे फिर चिरजीवी प्रकाशकी ऐसी प्रवृत्ति क्यों हुई ? अतः आप हमारी शिक्षा मानो या न मानो, परन्तु आगममें जो छिखा है उसे तो मानो। छात्रोंका काम अध्ययन करना ही मुख्य है, नाटकादि देखकर समयको बरबाद करना छात्र जीवनका घातक है। तुम्हारी बुद्धि निर्मल है, अभी वय भी छोटी है, अभी तुम समीचीन मार्गमें आ सकते हो, अभी तुम्हें लजा है, गुरुजीका भय है और यह भी भय है कि पिताजी न जान सकें। खर्चके खिये आपके पिताजी २४०) मासिक ही तो भेजते हैं, पर तुम २४०) की एवजमें ४००) मासिक व्यय करते हो। यदि ऐसा न होता तो दो मासमें तुम्हें ५००) कर्ज कैसे हो जाते ? तुमने इमसे उधार माँगे, यद्यपि मेरे पास न थे तो भी मैंने बाईजी की सोनेकी सँकली गहने रख कर ५००) तुम्हें दिये, फिर भी तुम निरन्तर व्यय रहते हो। अब दो मास हो गये, तुन्हें ४००) और चाहिये तथा बाईजी कहती हैं कि भैया संबद्धी छाओ, अतः मैं भी असमंजसमें पड़ा हूँ।' दैवयोगसे उसी दिन लाला प्रकाशचन्द्रका १०००) एक हजार रुपया आ गया, ४००) मुक्ते दे दिये, मैं बाईजी की चिन्तासे उन्मुक्त हुआ।

बातचीतका सिलसिला जारी रखते हुए मैंने फिर कहा—'कहो प्रकाश! अब क्या इस कुटेवको छोड़ोगे या गर्तमें पड़ोगे?' बहुत कुछ कहा, परन्तु एक भी न सुनी और निरन्तर प्रतिरात्रि नाटक देखनेके लिये जाना और रात्रिके दो बजे वापिस आना यह उनका मुख्य कार्य जारी रहा। कभी-कभी तो प्रातःकाल आते थे, अतः अन्य पापको भी शङ्का होने लगी और वह भी सत्य ही निकली। एक दिन मैं अचानक उनकी कोठरीमें पहुँच गया, उस समय

आप एक ग्लासमें कुछ पान कर रहे थे, मुक्ते देखते ही उन्होंने वह ग्लास गङ्गा तटपर फेक दिया। मैंने कहा—'क्या था?' आप बोले—'गुलाब शर्वत था।' मैंने कहा—'फेंकनेकी क्या आवश्यकता थी?' आप बोले—'उसमें कीड़ी निकल आई थी।' मैंने कहा—'ठीक, पर ग्लास फेंकनेकी आवश्यकता न थी।' आपने कुछ अभिमानके साथ कहा—'हम लोग रईस हैं। ऐसी पर्वाह नहीं करते।' मैंने कहा—'ठीक, परन्तु यह जो गन्ध महक रही हैं किसकी हैं?' आप बोले—'तुम्हें यदि सन्देह हैं तो पीकर देख लो, महाराज! लाओ एक ग्लास शर्वत गुलावका इनको पिला दो, तब इनको पता लग जावेगा क्या है ? यह जो सन्देह करते हैं, आज इन्हें जाने मत दो।'

में तो डर गया और पेशावका बहाना कर भाग आया। उस दिनसे लाला प्रकाशचन्द्रसे मेरा संसर्ग छूट गया। उसके बाद उनकी जो अवस्था हुई वह गुप्त नहीं। उनके पिता व भाई साहब आदि सबको उनका कृत्य विदित हो गया। उसी वर्ष उनकी शादी राजा दीनद्याल जो नवाब हैदराबादके यहाँ रहते थे उनके यहाँ हो गई। उनका चरित्र सुधारनेके लिये सब कुछ उपाय किये गये, परन्तु सब विफल हुए। अन्तमें आप सहारनपुर पहुँच गये और वहाँ रहनेका जो महल था उसे छोड़कर एक स्वतन्त्र भवनमें रहने लगे।

जब एक बार मैं सहारनपुर लाला जम्बूप्रसादजीके यहाँ गया था तब अचानक आपसे भेंट हो गई। आप बलात्कार मुर्भे अपने भवनमें ले गये और नाना प्रकारके उपालम्भ देने लगे—'तुम्हें इचित था कि हमें सुमार्ग पर लानेका प्रयत्न करते, परन्तु तुमने हमारी उपेत्ना की। आज हमारी यह दशा हो गई कि हमारा १०००) मासिक ज्यय है फिर भी बुटि रहती है। ये ज्यसन ऐसे हैं कि इनमें अरबोंकी सम्पत्ति बिला जाती है।' मैंने कहा—'मैंने तो

काशीमें आपको बहुत ही समकाया था कि छाछाजी ! इस कुकृत्यमें न पड़ो, परन्तु आपने एक न मानी और मुक्ते ही डाटा कि तुम छोग दरिद्र हो, तुम्हें इन नाटकादि रसोंका क्या स्वाद ? मैं चुप रह गया, भवितव्य दुर्निवार है।

मेरी बात पूरी न हो पाई थी कि लालाजीने मट बोतलोंमंसे कुछ लाल लाल पानी निकाला और एक ग्लास जो छोटा-सा था पी गये तथा मुमसे भी बलात्कार पीनेका आग्रह करने लगे। मैंने कहा—'भाई साहब! मुमे दीर्घशङ्का जाना है, जाकर आता हूँ।' उन्होंने कहा—'अच्छा यहीं चले जाओ।' मैं लोटा लेकर मय कपड़ोंके शौचगृहकी ओर जाने लगा। देखते ही आपने टोका 'मले मानुष! कपड़ा तो उतार दे।' मैंने कहा—'जल्दी जाना है।' इत्यादि कहकर मैंने जोड़ा तो वहीं छोड़ा और शीघ शीघ चलकर दरवाजे तक आया वहाँ लोटा छोड़ा और शी लाला जम्बूप्रसादजो रईसके घर सकुशल पहुँच गया।

लालाजीने हांफते देखकर कहा—'भयभीत क्यों हो ?' मैंने आद्योपान्त सब समाचार सुना दिया। लालाजीने उसी समय बादामका रोगन शिरमें मलवाया और कहा कि 'अब आइन्द्रह भूलकर भी उस ओर न जाना।' मैंने कहा—'श्री जिनेन्द्रदेवके धर्मका प्रसाद था जो आज बच गया। अब कदापि उस मार्गसे न निकल्रँगा।' मनमें आया कि 'हे भगवन्! तुम्हारी महिमा अपार है । यद्यपि आप तटस्थ हैं तथापि आपके नामके प्रसाद्से ही मैं आज पापपङ्कसे लिप्त नहीं हुआ।' कहनेका तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य बालकपनसे अपनी प्रवृत्तिको सुमार्ग पर नहीं लाते उनकी यही गित होती है जो कि हमारे अभिन्न मिन्नकी हुई। मां बाप सहस्रों-लाखों रुपया बालक बालिकाओंके विवाह आदि कार्योमें पानीकी तरह वहा देते हैं, परन्तु जिसमें उनका जीवन सुखमय वीते ऐसी शिक्तामें पैसा व्यय करनेके लिये क्रपण ही रहते हैं। यही

कारण है कि भारतके बालक प्रायः बालकपनसे ही कुसंगितिमें पड़कर अपना सर्वस्व नष्ट कर छेते हैं। इस विषयमें विशेष लिखकर पाठकोंका समय नहीं लेना चाहता।

अन्तमें छाछा प्रकाशचन्द्रजीका जीवन राग-रङ्गमें गया। आपके कोई पुत्र नहीं हुआ। इस प्रकार संसारकी दृशा देखकर उत्तम पुरुषोंको उचित है कि अपने बालकोंको सुमार्ग पर छानेके लिये स्कूली शिक्षाके पहले धार्मिक शिक्षा दें और उनकी कुत्सित प्रवृत्ति पर प्रारमसे ही नियन्त्रण रखें। अस्तु,

# हिन्दी यूनीवरसिटीमें जैन कोर्स

में श्री शास्त्रीजीसे न्यायशास्त्रका अध्ययन करने लगा। अष्ट-सहस्री प्रनथ, जो कि देवागम स्तोत्रपर श्री अकलक्क स्वामी विरचित आठ सौ (अष्टशती) भाष्यके ऊपर श्री विद्यानिन्द स्वामी कृत आठ हजार रलोकोंमें गम्भीर विशद विवेचनके साथ आप्त भगवान्के स्वरूपका निर्णय है, पढ़ने लगा। मेरी इस प्रनथके ऊपर महती रुचि थी। उसके ऊपर लिखा है—

'श्रोतव्याष्टसहस्री श्रुतैः किमन्यैः सहस्रसंख्यानैः । विज्ञायेत ययैव स्वसमयपरसमयसद्भावः ॥'

जिसके ऊपर श्री यशोविजय उपाध्यायने लिखा है कि—

श्रीशास्त्रीजीके अनुप्रहसे मेरा यह प्रन्थ एक वर्षमें पूर्ण हो गया। जिस दिन मेरा यह महान् प्रन्थ पूर्ण हुआ उसी दिन मैंने श्रीशास्त्रीजीके चरण-कमलोंमें ४००) की एक हीराकी अंगूठी भेंट कर दो। श्रीयुत पूज्य शास्त्रीजीने बहुत ही आग्रह किया कि यह क्या करता है ? तू मामूली छात्र है, इतनी शक्ति तुम्हारी नहीं जो इतना दान कर सको, हमारी अवस्था अंगूठी पहिननेकी नहीं— इत्यादि बहुत कुछ उन्होंने कहा, परन्तु मैं उनके चरणोंमें छोट गया, मैंन नम्न शब्दोंमें कहा कि 'महाराज! आज मुमे इतना हर्ष है कि मेरे पास राज्य होता तो मैं उसे भी आपके चरणोंमें समर्पित कर द्वप्त नहीं होता, अतः आशा करता हूँ कि आप मेरी इस तुच्छ भेंटको अवश्य ही स्वीकृत कर छं, अन्यथा मुमे अत्यन्त संक्लेश होगा।' मेरा आमह देखकर श्रीमान् शास्त्रीजीने यद्यपि अंगूठी छे छो, परन्तु उनका अन्तरङ्ग यही रहा कि यह किसी तरह वापिस छे छेता तो अच्छा होता।

इन्हीं दिनों भारतके नरस्त्र श्रीमालवीयजी द्वारा हिन्दी युनीवर्रासटीकी स्थापना हुई । उसमें सर्व दर्शनोंके शास्त्रोंके पठन-पाठनके लिये बड़े-बड़े दिगाज विद्वान रक्खे गये। शासीजी महाराज संस्कृत विभागके प्रिन्सपल हुए। उन्होंने श्रीमालवीयजी से कहा कि 'जब इस यूनीवरसिटीमें सब मतों के शास्त्रोंके अध्ययन-का प्रबन्ध है तब एक चेयर जैनागमके प्रचारके छिये भी होना चाहिये।' श्रीमालवीयजीने कहा-'अच्छा सीनेटमें यह प्रस्ताव रिवये, जो निर्णय होगा वह किया जावेगा।' सीनेटकी जिस दिन बैठक थी उस दिन शास्त्रीजीने कहा—'पुस्तकें लेकर तुम भी देखने चला ।' मैं पुस्तकें लेकर शास्त्रीजी महाराजके पीछे पीछे चलने लगा। बीचमें एक महाशयने, जो बहुत ही बृहत्काय एवं सुन्दर शरीर थे तथा सीनेटके भवनकी और जा रहं थे, सुभसे पूछा 'कहाँ जा रहे हो ?' मैंन कहा—'महानुभाव! मैं श्री शास्त्री-जीकी आज्ञासे जैनन्यायकी पुम्तके लेकर कमटीमें जा रहा है। आज वहाँ इस विषयपर ऊहापीह होगा।' आप बोले—'यद्यपि जैनधर्मके अनुकूल प्रायः बहुत मेम्बर नहीं है फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जैनागमको पठन-पाठनमें आना चाहिये, क्योंकि यह मत अनादि है तथा इस मतके अनुयायी बहत ही सन्नरित्र होते हैं। ''इस मतके माननेवालोंकी संख्या चूँकि अल्प रह गई है, इसीढिये यह सर्व-कल्याणप्रद होता हुआ भी प्रसारमें नहीं आ रहा है' ''इत्यादि कहनेके बाद मुभसे कहा—'चलो।'

में भवनके अन्दर पहुँच गया, पुस्तक मेज पर रख दीं और में शास्त्रीजीको आज्ञानुसार एक बंच पर बैठ गया। मीटिंगकी कार्रवाई प्रारम्भ हुई। महाराज मालवीयजी भी उस सभामें विराजमान थे। डाक्टर गङ्गानाथ का, डाक्टर भगवानदासजी साहब तथा अन्य बड़े-बड़े विद्वान भी उस समितिमें उपस्थित थे। जो महाशय मुक्ते मार्गमें मिले थे वे भी पहुँच गये। पहुँचते ही उन्होंने सभापति महोदयसे कहा कि 'आजकी सभामें अनेक विषयों पर विचार होना है, एक विषय जैनशास्त्रोंका भी है, सची-कटाहन्यायेन सर्वे प्रथम इसी विषय पर विचार हो जाना अच्छा है, क्योंकि यह विषय शीघ्र ही हो जावेगा और यह छात्र जो कि पुस्तकें लेकर आया है चला जावेगा। चूँकि यह जैन छात्र है, अतः रात्रिको नहीं खाता। दिनको ही चले जानेमें इसका भोजन नहीं चूकेगा।' पश्चात् श्रीअम्बादासजी शास्त्रीसे आपने कहा 'अच्छा, शास्त्रीजी! आप बताइये कि प्रवेशिकामें पहले कौन-सी पुस्तक रक्खी जावे ?' शास्त्रीजीने न्यायदीपिका पुस्तक लेकर आपको दी। आपने उस समितिमें जो विद्वान् थे उन्हें देते हुए कहा-'देखिये यह पुस्तक कैसी है ? क्या इसके पढ़नेसे छात्र मध्यमाके विषयोंमें प्रवेश कर सकेगा ?' पाण्डत महाशयने पुस्तकको सरसरी दृष्टिसे अद्योपान्त देखा और ४ मिनटके बाद मेजपर रखते हुए कुछ अरुचि-सी प्रकट की। आपने उपस्थित महाशयोंसे पृछा- 'क्या बात है ? क्या पुस्तक ठीक नहीं है ?' पण्डितजी बोले—'पुस्तक तो उत्तम है, इसका विषय भी प्रथमाक योग्य है और इसे पढ़नेके अनन्तर छात्र मध्यमामें अच्छी तरह प्रवेश भी कर सकेगा, परन्तु इसमें प्रनथकारने जो कुछ लिखा है वह अत्यन्त सरल भाषामें लिखा

है, अतः इससे छात्रको प्रत्थ छगानेकी व्युत्पत्ति देरसे होगी।' इसके बाद जो महाशय मुमे लाये थे वे हँसते हुए बोले 'पण्डितजी! आप जानते हैं, आजकल उसी पुस्तकका महान् आदर होता है जिसमें विषय अत्यन्त सरल भाषामें समभाया जाता है। आपके कहनेसे विदित हुआ कि यह पुस्तक सरल भाषामें लिखी गई है, अतः अवश्य ही आदरणीय है। कहिये मालवीयजी! प्रारम्भमें तो छात्रोंको ऐसी ही पुस्तकोंका अध्ययन कराना चाहिये, क्योंकि प्रथम अवस्थामें छात्रोंको बुद्धि सुकुमार होती है। पुस्तक जितनी सरल भाषामें छात्रोंको बुद्धि सुकुमार होती है। पुस्तक जितनी सरल भाषामें होगी, छात्र उतने ही जल्दी व्युत्पन्न हो सकेगा। अपदार्थ नहीं होना चाहिये।' इस प्रकार १ मिनटकी बहसके बाद प्रथम परीज्ञामें वह पुस्तक रखी गई। इसके बाद १४ मिनट और बहस हुई होगी कि उतनेमें ही शास्त्री परीज्ञा तकका कोर्स निश्चित हो गया।

पाठकोंको यह उत्कण्ठा होगी कि वे महाशय कौन थे जिन्होंने कि जैन अन्थोंके विषयमें इतनी दिलचरपी ली। वे महाशय थे श्रीमान् स्वर्गीय मोतीलालजी नेहरु जिनके कि सुपुत्र जगत्म्रख्यात श्रीजवाहरलालजी नेहरू आज भारतके सिरताज हैं।

## सहस्रनामका अद्भुत प्रभाव

संबत् १६७७ की बात है। मैं श्री शास्त्रीजी महोदयसे न्याय-शास्त्रका अध्ययन विश्वविद्यालयमें करने लगा और वहाँकी शास्त्रीय परीज्ञाका छात्र हो गया। दो वर्षके अध्ययनके बाद शास्त्री परीज्ञाका फार्म भर दिया।

उन्हीं दिनों हमारे प्रान्तके छिछतपुर नगरमें गजरथ महोत्सव था, अतः फार्म भरनेके बाद वहाँ चला गया। बादमें दो स्थानोंमें भीर भी गजरथ थे। इस तरह दो माससे अधिक समय लग गया। यही दिन अभ्यासके थे, शास्त्रीजी महाराज बहुत ही नाराज हुए। बोले—'यह तुमने क्या किया ?' मैंने कहा—'महाराज! अपराध तो महान् हुआ इसमें सन्देह नहीं। यदि आज्ञा हो तो परीचामें न बैटूँ।' शास्त्रीजी बोले—'कितने परिश्रमसे तो जैन शास्त्रके न्याय- प्रन्थोंका यूनीवरिसटीमें प्रवेश कराया और फिर कहता है— परीक्षामें न बैटूँगा।' मैंने कहा—'जो आज्ञा।' उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि 'अच्छा परिश्रम करो, विश्वनाथ भला करेगा।'

बीस दिन परीज्ञाके रह गये थे, कई प्रन्थ तो ज्यांके त्यों सन्दूकमें रखे रहे जैसे सन्मतितर्क आदि। फिर भी परीज्ञाका साहस किया। मेरा यह काम रह गया कि प्रातःकाल गङ्गास्नान करना, वहाँसे आकर श्रीपार्श्वप्रभुके दर्शन करना, इसके बाद महामन्त्रकी एक माला जपना, इसके अनन्तर सहस्रनामका पाठ करना, फिर पुस्तकोंका अवलोकन करना, इसके बाद भोजन करना और फिर सहस्रनामका पाठ करना। इसी प्रकार सायंकालको भोजन करना, पश्चात् गङ्गा तटपर श्रमण करना और वहींपर महा-मंत्रकी माला करनेके बाद सहस्रनामका पाठ करना। इस तरह पन्द्रह दिन पूर्ण किये।

सम्बत् १६८० की बात है कि जिस दिन परी हा थी उस दिन प्रातःकाल शौचादिसे निवृत्त होकर श्री मन्दिरजी गये और श्री पार्श्वप्रभुके दर्शन कर सहस्रनामका पाठ किया। परचात् पुस्तक लेकर परी हो देने ले लिये विश्वविद्यालय चले गये। मार्ग में पुस्तक पे-६ स्थल देख लिये। आठ बजे परी हा प्रारम्भ हो गई, परचा हाथ में आया, श्रीमहामन्त्रके प्रसादसे पुस्तक के जो स्थल मार्ग में देखे थे वे ही प्रश्न पत्र में आ गये। फिर क्या था? आनन्दकी सीमा न रही। तीन घण्टा तक प्रश्नोंका अच्छे प्रकार उत्तर लिखते रहे। अनन्तर पाठशाला में आ गये। इसी प्रकार आठ दिनके पर चे आनन्दसे किये और परी हाफलकी वाट जो हने लगे।

,

सात सप्ताह वाद परी ज्ञाफळ निकला। मैंने बड़ी उत्सुकताके साथ शास्त्रीजीके पास जाकर पूळा—'महाराज! क्या मैं पास हो गया ?' महाराजने बड़ी प्रसन्नतासे उत्तर दिया—'अरे बेट! तेरा भाग्य जबर्दस्त निकला, तू फर्ट डिवीजनमें उत्तीर्ण हुन्ना। अरे, इतना ही नहीं फर्ट पास हुन्ना। तेरे ८०० नम्बरोमें ६४० नम्बर आये। अब तू शास्त्राचार्य परी ज्ञा पास कर। तुफे २५) मासिक छात्रवृत्ति मिलेगी। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि मेरे द्वारा एक वैश्य छात्रको यह सम्मान मिला। अब बेटा ? एक बात मेरी मानना, शास्त्राचार्य परी ज्ञांका अभ्यास करना, इतने में ही सन्ताप मत कर लेना। तेरी बुद्धि चिणिक है। विणिक ही नहीं को मल भी है। तू प्रत्येकके प्रभावमें आ जाता है, अतः मेरी यह त्राज्ञा है कि अब तुम बालक नहीं। कुछ दिनके बाद कार्यच्चेत्रमें आओगे, इससे चित्त को स्थिर कर कार्य करे। ' मैं प्रणाम कर स्थान पर आ गया। कोन्स कालेज बनारसकी न्याय मध्यमामें तो मैं पहले ही संबत् १६६४ में उत्तीर्ण हो चुका था, अतः आचार्य प्रथम खण्डके पढ़नेकी कोशिश करने लगा।

### बाईजीके शिरश्शूल

मुक्ते कोई व्यम्रता न हो, आनन्द्से पठन-पाठन हो इस अभिष्ठायसे बाईजी भी बनारसके नेस्न पुरमें रहा करती थीं। उनकी कृपासे मुक्ते आर्थिक व्यम्रता नहीं गहती थी तथा मोजनादिक व्यवस्थाकी भी आकुलता नहीं करनी पड़ती थी। यह सब सुभीता होनेपर भी ऐसा कठिन संकट उपस्थित हुआ कि बाईजी के मस्तकमें शूलवेदना हो गई और इसी वेदनासे उनकी आँखमें मोतियाबिन्द भी हो गया। इन कारणोंसे चित्तमें निरन्तर व्यमता रहने छगी।

बाईजी बोळीं—'भैया! व्यथ मत हो, कर्मका विपाक है. जो किया है उसे भोगना ही पड़ेगा।' मैंने कहा- बाईजी! यहाँ पर एक डाक्टर आँखके इलाजमें बहुत ही निपण हैं. वे महाराज काशीके डाक्टर हैं, उनके मकान पर लिखा है कि जो घर पर आँख दिखावेगा उससे फीस न छी जावेगी।' बाईजीने फहा-'भैया ! यह सब व्यापारकी नीति है, केवल अपनी प्रतिष्ठाके लिये उन्होंने वह छिख रक्खा है, मेरा विश्वास है कि उनसे कुछ भी लाभ न होगा। मैंने बाईजीकी बात न मानी और ताँगा कर उन्हें डाक्टर साहबके घर छे गया। डाक्टर साहबने ५ मिनट देखकर एक परचा छिख दिया और कहा—'र्नाचे अस्पतालसे दवा ले लो।' मैंने कहा—'चलो, दवाई तो मिल जावेगी।' नीचे आया, कम्पो-टरको दवाका परचा दिया। उसने एक शीशो दी और कहा '१६) इसका मृल्य है लाओ।' मैंने कहा-'वाहर तो लिखा है कि डाक्टर साहब मुफ्तमें नेत्रोंका इलाज करते हैं। यह रूपया किस बातके लेते हो ? कम्पोटर महोदय हड़ताके साथ बोले- 'यही तो लिखा है कि डाक्टर साहब बिना फीसके इलाज करते हैं। यह तो नहीं लिखा कि विना कीमत द्वाई देते हैं। यदि तुम डाक्टर साहबको घर पर बुलाते तो १६) फीस, २) बग्घी भाड़ा तथा दबाईका दाम तुन्हें लगता। यहाँ आनेसे इतना लाभ तो तुन्हें हुआ कि १८) तुम्हारे बच गये और दुवाई लानेके लिये बाजार जाना पड़ता, वह समय बच गया। अपना भाग्य समभो कि तुम्हें यह सभीता नसीब हो गया। अब हमें बात करनेका समय नहीं, अन्य कार्य करना है। दवाई लेकर जाओ और १६) हमें दो।' मैंने चुपचाप उन्हें १६) दे दिये और बाईजीको लेकर भेलपुर चला आया। दैवका विशेष कोप कि हमारा पढ़ना-छिखना छूट गया। हम संतोषके साथ बाईजीकी वैयावृत्त्य करनेमें समयका सदुपयोग करने लगे।

बाईजीकी घीरता सराहनीय थी, यही कारण था कि इस वेदनाकाछमें भी सामायिक समय पर करना, नित्य नियममें जितना काछ स्वस्थ अवस्थामें लगाती थीं उससे न्यून एक मिनट भी न लगाना, किसीसे यह नहीं कहना कि हमको वेदना है और पूर्व तरह हँसमुख रहना आदि उनके कार्य ज्यों-के-त्यों चाल् रहते थे।

एक दिन बोर्छी—'बेटा हमको शूलकी वेदना बहुत है, अतः यहाँ से देश चलो, वहाँ पर इसका प्रतिकार अनायास हो जायगा। हम श्री बाईजीको लेकर बरुआसागर आगये। यहाँ पर एक साधारण आदमोने किसी वनस्पतिकी जड़ लाकर दी और कहा इसे छेरीके दूधमें घिसकर लगाओ, शिरकी वेदना इससे चली जावेगी। ऐसा ही हुआ कि उस दवाईके प्रयोगसे शिरोवेदना तो चली गई परन्तु आँखका मोतियाबिन्द नहीं गया। अन्तमें सबकी यही सम्मति हुई कि भाँसी जाकर डाक्टरको आँख दिखा लाना चाहिए।

#### बाईजीका स्वाभिमान

श्री सर्राफ मूळचन्द्रजीका जो कि एक असाधारण व्यक्ति थे हमारे साथ घनिष्ठ प्रेम हो गया। उनके संसर्गमें हमें कोई प्रकार का कष्ट न रहा। आप साहूकार थे, साहूकार हो नहीं जमींदार भी थे। आपकी रुचि धर्ममें सम्यक् प्रकारसे थी। प्रतिदिन प्रातः-काल श्री जिनेन्द्रकी पूजा करना अनन्तर एक घण्टा शास्त्रस्वाध्याय में लगाना यह आपका नियमित कार्य था।

बाईजीके दिन भी आनन्दसे जाने छगे। यहाँ पर नन्दिकशोर अखया एक विखन्नण बुद्धिका पुरुष था, बड़ा ही धर्मात्मा जीव

था। श्री कामताप्रसादजी जो कि बाईजीके भाई थे बडे ही सज्जन-धार्मिक व्यक्ति थे तथा श्री गुलाबचन्द्रजी जो बाईजीके सम्बन्धी थे बहुत ही योग्य थे। आपको पद्मपुराणके उपाख्यान प्रायः कण्ठस्थ थे। इन सबके संपर्कसे धर्मध्यानमें अन्छी तरह काल जाने लगा, परन्तु बाईजीको आँखमें जो मोतियाबिन्द हो गया था वह ज्योंका त्यों था, अतः चिन्ता निरन्तर रहती थी। बाईजीका कहना था कि 'बेटा! चिन्ता मत करो, प्रकार्थ करो, नेत्र अच्छा होना होगा हो जावेगा, चिन्तासे क्या छाभ ? माँसी चलो । निदान हम, सर्राफ तथा कामताप्रसादजी बाईजीको लेकर भाँसी गये और बड़ी अस्पतालमें पहुँचे। वहाँ पर एक बंगाली डाक्टर आँखके इलाजमें बहत ही निपण था उसे बाईजी की आँख दिखलाई, उसने १० मिनटमें परीचा कर कहा कि 'मोतियाबिन्द है, निकल सकता है, चिन्ता करनेकी कोई बात नहीं, १४ दिनमें आराम हो जावेगा, हमारी ४०) फीस लगेगी, यदि यहाँ सरकारी वार्डमें न रहोगे तो ४) रोज किराये पर एक बँगला मिल जायगा. १४ दिनके ७५) लगेंगे तथा एक कम्पोटरको १४ दिनकी १५) फीस पृथक् देना पड़ेगी।' सर्राफने कहा--'कोई बात नहीं, कबसे आ जावें ?' उसने कहा-'कछसे आ जाओ।'

यह सब तय होनेके बाद जब हमलोग चलनेको तैयार हुए तब डाक्टर साहब बोले—'हमारा भारतवर्ष बहुत चालाक हो गया है।' मैंने कहा—'डाक्टर साहब इंस अनवसर कथाका यहाँ क्या अवसर था। यहाँ तो आँखके इलाजकी बात थी, यह कहाँकी बलाय कि भारतवर्ष बड़ा चालाक है।' डाक्टर साहब बोले—'हम तुमको समभाते हैं, हमारा कहना अनवसर नहीं, तुम व सर्राफजी बाईजीका इलाज करानेके लिये आये, बाईजीके चिह्नसे यह प्रतीत होता है कि इनके पास अच्छी सम्पत्ति होनी चाहिये, परन्तु वे इस प्रकार वस्न पहिन कर आई' कि जिससे दूसरेको

यह निश्चय हो सके कि इनके पास कुछ नहीं ऐसा असद्व्यवहार अच्छा नहीं।' बाईजी बोर्ली—'भैया डाक्टर! क्या यह नियम है कि जो रूपवान हो उसके पास धन भी हो, पर यह कोई सिद्धान्त नहीं है। धनाठ्य और रूपवत्ताकी कोई व्याप्ति भी नहीं है, अतः आपका ज्ञान दृषित है। अब हम आपसे ऑपरेशन नहीं कराना चाहते। अन्धा रहना अच्छा परन्तु लोभी आदमीसे ऑपरेशन कराना अच्छा नहीं।

डाक्टर साहबने बहुत कुछ कहा, परन्तु बाईजीने ऑपरेशन कराना स्वीकार नहीं किया। श्रीमूलचन्द्रजी सर्राफने भी बहुत कुछ कहा, परन्तु एककी न चली और बाईजी वहाँ से क्षेत्रपाल लिलतपुरको प्रस्थान कर गईं और यह नियम किया कि श्री अभि-नन्दन स्वामीका दर्शन-पूजन कर ही अपना जन्म वितावेंगे। यदि कोई निमित्त मिला तो ऑपरेशन करा लेवेंगे, अन्यथा एक जन्म ऐसी ही अवस्थामें यापन करेंगे।

### बाईजीका महान् तत्त्वज्ञान

क्षेत्रपाल पहुँचकर बाईजी आनन्दसे रहने लगी। पासमें ननदकी लड़की थी जो उनकी वैयावृत्त्य करती थी। बाईजीकी दैनिक चर्या इस प्रकार थी—'प्रातःकाल सामायिक करना, उसके बाद शौचादिसे निवृत्त होकर श्री अभिनन्दन स्वामीके द्रान करना और वहीं एक घण्टा पाठ करना, परचात् वन्दना करके १० बजे निवास स्थान पर आकर मोजनसे निवृत्त हो आराम करना, फिर सामायिकादि पाठ करके स्वाध्याय श्रवण करना, अनन्तर शान्तिक्ष्पसे अपने समयकी उपयोगिता करनेमें तत्पर रहना, पश्चात् सायंकालको सामायिक आदि किया करना, यदि

शास्त्र श्रवणका निमित्त मिळ जाय तब एक घण्टा उसमें छगाना, अनन्तर निद्रा लेना।'

उन्होंने कभी किसीसे यह नहीं कहा कि हमें बड़ा कष्ट हैं और न दैनिकचर्यामें कभी शिथिलता की। वे एक दिन मन्दिरजी आ रही थीं कि मार्गमें पत्थरकी ठोकर लगनेसे गिर पड़ीं। सेठ मथुरादासजी टड़ेया जो कि प्रतिदिन क्षेत्रपाल पर श्री अभिनन्दन स्वामीकी पूजा करनेके लिये आते थे, बाईजीको गिरा देख पश्चा-त्ताप करते हुए बोले—'क्यों बाईजी चोट लग गई?' बाईजी हँसती हुई बोलीं—'भैया? थोड़ी दिनकी अंघी हूँ। यदि बहुत दिनकी होती तब कुछ अन्दाज होता। कोई चिन्ताकी बात नहीं, जो अर्जन किया है वह भोगना ही पड़ेगा, इसमें खेद करना व्यथ है, आप तो विवेकी हैं—आगमके रिसक हैं। देखो श्री कार्तिकेय मुनिने श्री कार्तिकेयानुप्रेचामें लिखा है—

> 'जं जस्स जिम्ह देसे जेण विहाणेण जिम्ह कालम्ह । णादं जिणेण णियदं जम्मं वा अह व मरणं वा ॥ तं तस्स तिम्ह देसे तेण विहाणेण तिम्ह कालम्हि । को सक्कड चालेदं इंदो वा अह जिणिदो वा ॥'

जिस जीवके जिस देश और कालमें जिस विधानकर जन्म तथा मरण उपलक्षणसे सुख, दु:ख, रोग, शोक, हर्ष, विषाद आदि श्री जिनेन्द्र भगवान्ने देखा है वह सब उस क्षेत्र तथा उस काल में उसी विधानसे होवेगा—उसे मेटनेको अर्थात् अन्यथा करनेको कोई समर्थनहीं, चाहे इन्द्र हो अथवा तीर्थंकर हो, कोई भी शक्ति संसारमें जन्म, मरण, सुख, दु:ख आदि देनेमें समर्थ नहीं। इसीसे श्री कुन्दकुन्द स्वामीने समयसारके बन्धाधिकारमें लिखा है—

> 'को मण्णदि हिंसामि य हिंसिजामि परेहिं सत्तेहिं। सो मृढो अण्णाणी णाणी एतो दु विवरीदो॥'

जो यह मानता है कि मैं परकी हिंसा करता हूँ अथवा पर जीवोंके द्वारा मैं मारा जाता हूँ वह मृद् है, अझानी है "ऐसा श्रीजिनेन्द्रदेवका आगम है और झानी इसके विपरीत है। इसी प्रकार जो ऐसा मानता है कि मैं पर जीवोंको जिलाता हूँ तथा पर जीवोंके द्वारा मैं जिलाया जाता हूँ वह भी मृद् है, अझानी है। परन्तु झानी जीवकी श्रद्धा इससे विपरीत है। भावार्थ यह है कि न कोई किसीका मारनेवाला है और न कोई किसीका जिलानेवाला है। अपने आयुकर्मके उदयसे ही प्राणियोंका जीवन रहता है और उसके क्षयसे ही मरण होता है। निमित्त कारणकी अपेना यह सब व्यवहार है, तत्त्वहिंग्से देखा जावे तो न कोई मरता है न उत्पन्न होता है। यदि द्रव्यहिंग्से विचार करो तब सब द्रव्य स्थिर हैं पर्यायहिंग्से उदय भी होता है और विचार मी। जैसा कि श्री समन्तभद्र स्वामीने कहा है—

'न सामान्यात्मनोदेति न न्येति न्यक्तमन्वयात् । न्येत्युदेति विशेषात्ते सहैकत्रोदयादि सत्॥'

जब कि इसप्रकार वस्तुकी परिस्थिति है तब दुःखके समय खेद करना व्यर्थ ही है। क्या आपने श्री समयसारके कलशामें नहीं पढ़ा ?

> 'सवं सदैव नियतं भवित स्वकीय— कर्मोदयान्मरण्जोवितदुःखसौद्ध्यम् । अज्ञानमेतिद्द्दं यतु परः परस्य कुर्यात्पुमान्मरण्जीवितदुःखसौख्यम् ॥'

सम्पूर्ण प्राणियों के मरण, जीवन, दुःख और सुख जो कुछ भी होता है वह सब अपने कमें विपाकसे होता है। जो मनुष्य ऐसा मानते हैं कि परसे परका मरण जीवन सुख और दुःख होता है वे सब अज्ञानी हैं। भावार्थ यह है कि न तो कोई किसीका रचक है, न भन्नक है। तुम्हारी जो यह मान्यता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं यह सब अज्ञानको महिमा है। यह जीव अनादि कालसे पर्यायको ही अपना मान रहा है। जो पर्याय पाता है उसीमें निजत्व कल्पना कर अहम्बुद्धिका पात्र होता है और उसी अहम्बुद्धिसे पर पदार्थमें ममता कर लेता है। जो पदार्थ अपने अनुकूल हुए उन्हें इष्ट और जो प्रतिकृल हुए उन्हें अनिष्ट मानकर इष्ट पदार्थकी रक्षा और अनिष्ट पदार्थकी अरक्षामें व्यय रहता है।

बाईजीका तत्त्वज्ञानपूर्ण उत्तर सुनकर श्री सेठ मथुरादासजी दंग रह गये। सेठजीको उत्तर देनेके बाद बाईजी अपने स्थानपर आई और भोजनादिसे निवृत्त होकर मध्यान्हकी सामायिकके अनन्तर मुक्तसे बोली—'बेटा! अभी हमारा असाताका उदय है, अतः मोतियाबिन्दकी औषधि व ऑपरेशन न होगा, तुम मेरे पीछे अपना पढ़ना न छोड़ो और शीघ ही बनारस चले जाओ।' मैंने कहा—'बाईजी! मुक्ते धिकार है कि आपकी ऐसी अवस्थामें जब जि आंखोंसे दिखता नहीं मैं बनारस चला जाऊँ। यद्यपि मैं आपकी कुछ भी वैयावृत्त्य नहीं कर सकता पर कमसे कम स्वाध्याय तो आपके समज्ञ कर देता हूँ।' उन्होंने उपेक्षाभावसे कहा—'यह सब ठीक है पर यह काम तो पुजारी कर देवेगा। तुम विलम्ब न करो और शीघ बनारस चले जाओ, परीज्ञा देकर आ जाना।'

में बाईजोके विशेष आम्रहसे बनारस चला गया और श्री शास्त्रीजीसे पूर्ववत् अध्ययन करने लगा, परन्तु चित्त बाईजीकी बीमारीमें था, अतः अभ्यासकी शिथिलता रहती थी। फल यह हुआ कि परीक्षामें अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा देनेके बाद शीघ्र ही मैं लिलतपुर छौट आया।

#### डाक्टर या सहृदयताका अवतार

एक दिन बाईजी बगीचेमें सामायिकपाठ पढ़नेके अनन्तर— 'राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार। मरना सबको एक दिन अपनी-अपनी बार॥'

आदि बारह भावना पढ़ रही थीं। अचानक एक अंग्रेज, जो उसी बागमें टहल रहा था, उनके पास आया और पूछने लगा— 'तुम कौन हो' बाईजीने आगन्तुक महाशयसे कहा—'पहले आप बताइये कि आप कीन हैं? जब मुफ्ते निश्चय हो जावेगा कि आप अमुक व्यक्ति हैं तभी मैं अपना परिचय दे सकूँगी।' आगन्तुक महाशयने कहा—'हम भाँसीकी बड़ी अस्पतालके सिविलसर्जन हैं, आँखके डाक्टर हैं और लन्दनके निवासी अंग्रेज हैं।' बाईजीने कहा—'तब मेरे परिचयसे आपको क्या लाभ ?' उसने कहा कुछ लाभ नहीं, परन्तु तुम्हारे नेत्रोंमें मोतियाबिन्द हो गया है। एक आँखका निकालना तो अब व्यर्थ हैं, क्योंकि उसके देखनेकी शक्ति नष्ट हो चुकी है। पर दूसरे आँखमें देखनेकी शक्ति है। उसका मोतियाबिन्द दूर होनसे तुम्हें दीखने लगेगा।'

अब बाईजीने उसे अपनी आत्मकथा सुनाई, अपनी द्रव्यकी व्यवस्था, धर्माचरणकी व्यवस्था आदि सब कुछ उसे सुना दिया और मेरी ओर इशारा कर यह भी कह दिया कि इस बालकको मैं पाल रही हूँ तथा इसे धर्मशास्त्र पढ़ानेके लिये बनारस रखती हूँ। मैं भी वहाँ रहती थी पर आँख खराब हो जानेसे यहाँ चली आई हूँ।

उसने पूछा--'तुम्हारा निर्वाह कैसे होता है ?' बाईजीने कहा--'मेरे पास १००००) रुपये हैं, उसका १००) मासिक सूद आता है, उसीमें मेरा, इस लड़कीका, इसकी माँका और इस बच्चेका निर्वाह होता है। आँखके जानेसे मेरा धर्म-कार्य स्वतन्त्रतासे नहीं होता ।' डाक्टर महोदयने कहा--'तुम चिन्ता मत करो, हम तुम्हारी आँख अच्छी कर देगा।' बाईजीने कहा-महाशय! मैं आपका कहना सत्य मानती हूँ, परन्तू एक बात मेरी सन लोजिये वह यह कि मैं एकबार भाँसीकी वड़ी अस्पतालमें गई थी। वहाँ पर एक बंगाली महाशयने मेरी आँख देखी और ५०) फीस माँगी। मैंने देना स्वीकार किया, परन्त उन्होंने यह कहा कि 'भारतवर्षके मनुष्य बड़े बेईमान होते हैं। तुम्हारे शरीरसे तो यह प्रत्यय होता है कि तुम धनशाली हो, परन्तु कपड़े द्रिद्रों कैसे पहने हो।' मुक्ते उसके यह बचन तीरकी तरह चुभे। भला आप ही बतलाइये जो रोगीके साथ ऐसे अनर्थपूर्ण वाक्योंका व्यवहार करे उसमें रोगीकी श्रद्धा कैसे हो ? इसी कारण मैंने यह विचार कर लिया था कि अब परमात्माका स्मरण करके ही शेष आय विताऊँगी, व्यर्थ ही खेद क्यों करूँ ? जो कमाया है उसे आनन्द-से भोगना ही उचित है। सुनकर डाक्टर साहब बहुत प्रसन्न हुए। बोले-'अच्छा हम अपना दौरा केंसल करते हैं। सात बजे डाँक-गाड़ीसे भाँसी जाते हैं। तुम पंसिजर गाड़ीसे भाँसी अस्पतालमें कल नौ बजे आओ, वहीं तुम्हारा इलाज होगा। बाईजीने कहा-'मैं अरपतालमें न रहूँगी, शहरको परवार धर्मशालामें रहूँगी और नौ बजे श्रोभगवान्का दर्शन-पूजन कर आऊँगी। यदि आपकी मेरे ऊपर दया है तो मेरे प्रश्नका उत्तर दीजिये।' डाक्टर महोदय न जाने बाईजीसे कितने प्रसन्न थे। बोले—'तुभ जहाँ ठहरोगी, मैं वहीं आ जाऊँगा, परन्तु आज ही भाँसी जाओ, मैं जाता हूँ।' डाक्टर साहब चल्ने गये। हम, वाईजी और विनिया रात्रिके

डाक्टर साहब चले गये। हम, वाईजी और विनिया रात्रिके ११ बजेकी गाड़ीसे भाँसी पहुँच गये। प्रातःकाल शौचादिसे निवृत्त होकर धर्मशालामें आ गये। इतनेमें ही डाक्टर साहब मय सामानके आ पहुँचे। आते ही साथ उन्होंने बाईजीको बैठाया और आँखोंमें एक औजार लगाया जिससे वह खुली रहे। जब डाक्टर साहबने

आँख खुली रखनेका यन्त्र लगाया तब बाईजीने कुछ शिर हिला दिया। डाक्टर साहबने एक हलकीसी थप्पड़ बाईजीके शिरमें दे दी। न जाने बाईजी किस विचारमें निमम्न हो गई। इतनेमें ही डाक्टर साहबने अखसे मोतियाबिन्द निकाल कर बाहर कर दिया और पाँचों अगुलियाँ उठाकर बाईजीके नेत्रके सामने की तथा पूछा कि बताओ कितनी अँगुलियाँ हैं ? बाईजीने कहा—'पाँच।' इस तरह दो या तीन बार पूछकर आँखमें दवाई आदि लगाई। पश्चात् सीधा पड़े रहनेकी आज्ञा दी। इसके बाद डाक्टर साहब १६ दिन और आये। प्रति दिन दो बार आते थे। अर्थात् ३२ बार डाक्टर साहबका शुभागमन हुआ। साथमें एक कम्पोटर तथा डाक्टर साहबका एक बालक भी आता था। बालककी उमर १० वर्षके लगभग होगी। बहुत ही सुन्दर था वह। जहाँ बाईजी लेटी थीं उसीके सामने बाईजी तथा हम लोगोंके

जहाँ बाईजी छेटी थीं उसीके सामने बाईजी तथा हम छोगोंके छिये भोजन बनता था। पहले ही दिन बालककी दृष्टि सामने भोजनके उपर गई। उस दिन भोजनमें पापड़ तैयार किये गये थे। बालकने लिलताबाईसे कहा—'यह क्या है ?' लिलताने बालकको पापड़ दे दिया। वह लेकर खाने लगा। लिलताने एक पूड़ी भी दे दी। उसने बड़ी प्रसन्नतासे उन दोनों वस्तुओंको खाया। उसे न जाने उनमें क्यों आनन्द आया ? वह प्रतिदिन डाक्टर साहबके साथ आता और पूड़ी तथा पापड़ खाता। बाईजीके साथ उसकी अत्यन्त प्रीति हो गई। आते ही साथ कहने लगे—'पूड़ी-पापड़ मँगाओ।' अस्त,

सोछहवें दिन डाक्टर साहबने बाईजीसे कहा कि आपकी आँख अच्छी हो गई। कल हम चश्मा और एक शीशीमें दवा देंगे। अब आप जहाँ जाना चाहें सानन्द जा सकती हैं। यह कह कर डाक्टर साहब चले गये। जो लोग बाईजीको देखनेके लिये आते थे वे बोले 'बाईजी! डाक्टर साहबकी एक बारकी फीस १६) है, अतः ३२ बारके ४१२) होंगे जो आपको देना होंगे, अन्यथा वे अदालत द्वारा वसूल कर लेवेंगे। बाईजी बोलीं—'यह तो तब होगा जब हम न देवेंगे।'

उन्होंने गवद पंसारीसे, जो कि बाईजीके भाई लगते थे, कहा कि ५१२) दुकानसे भेज दो। उन्होंने ५१२) मेज दिये। फिर बाजारसे ४०) का मेवा फल आदि मंगाया और डाक्टर साहबके आनेके पहले ही सबको थालियोंमें सजाकर रख दिया । दसरे दिन प्रातः काल डाक्टर साहबने आकर आँखमें दवा डाली और चश्मा देते हए कहा-'अब तुम आज ही चली जा सकती हो।' जब बाईजीने नक्कद रुपयों और मेवा आदिसे सजी हुई थालियोंकी ओर संकेत किया तब उन्होंने विस्मयके साथ पूछा—'यह सब किसिछिये ?' वाईजीने नम्रताके साथ कहा-'मैं आपके सदृश महापुरुषका क्या आदर कर सकती हूँ ? पर यह तुच्छ भेंट आपको समर्पित करती हूँ। आप इसे स्वीकार करेंगे। आपने मुक्ते आँख दी जिससे मेरे सम्पूर्ण कार्य निर्विध्न समाप्त हो सकेंगे । नेत्रोंके बिना न तो मैं पठन-पाठन ही कर सकती थी और न इष्ट देवका दर्शन ही। यह आपकी अनुकम्पाका ही परिणाम है कि मैं नीरोग हो सकी। यदि आप जैसे महोपकारी महाशयका निमित्त न मिलता तो मैं आजन्म नेत्र विहीन रहती, क्योंकि मैंने नियम कर लिया था कि अब कहीं नहीं भटकना और क्षेत्रपालमें ही रह कर श्री अभि-नन्दन स्वामीके स्मरण द्वारा शेष आयुको पूर्णकरना। परन्तु आपके निमित्तसे मैं पुनः धर्मध्यानके योग्य बन सकी। इसके छिये आपको जितना धन्यवाद दिया जावे उतना ही अल्प है। आप जैसे दयाल जीव विरले ही होते हैं। मैं आपको यही आशीर्वाद देती हूँ कि आपके परिणाम इसी प्रकार निर्मल और दयालु रहें जिससे संसार का उपकार हो। हमारे शास्त्रमें वैद्यके छत्तणमें एक तत्त्रण यह भी कहा है कि 'पीयूषपाणि' अर्थात् जिसके हाथका स्पर्श अमृतका कार्य करे। वह छत्तण आज मैंने प्रत्यत्त देख छिया, क्योंकि आपके हाथके स्पर्शसे ही मेरा नेत्र देखनेमें समर्थ हो गया। मैं आपको क्या दे सकती हूँ ?' इतना कहकर बाईजीकी आँखोंमें हर्षके अश्रु छछक पड़े और

कण्ठ अवरुद्ध हो गया। डाक्टर साहब बाईजी की कथा अवण कर बोले 'बाईजी! आपके पास जो कुछ है, मैं सुन चुका हूँ। यदि ये ५००) मैं ले जाऊँ तो तुम्हारे मूलधनमें ५००) कम जावेंगे और भ) मासिक आपकी आयमें न्यून हो जावेंगे। उसके फल स्वरूप आपके मासिक व्ययमें ब्रुटि होने छगेगी। हमारा तो डाक्टरीका पेशा है, एक धनाट्यसे हम एक दिनमें ४००) ले लेते हैं, अतः तुम व्यर्थकी चिन्ता मत करो। किसीके कहनेसे तुम्हें भय हो गया है पर भयकी बात नहीं। हम तुम्हारे धार्मिक नियमोंसे बहुत ख़ुश हैं और यह जो मेवा फलादि रखे हैं इनमेंसे तुम्हारे आशीर्वाद रूप कुछ फल लिये लेता हूँ, शेष आपकी जो इच्छा हो सो करना तथा ११) कम्पोन्टरको दिये देते हैं। अब आप किसीको कुछ नहीं देना। अच्छा, अब हम जाते हैं। हाँ, यह बचा आप छोगोंसे बहुत हिल गया है। तुम लोगोंकी खानेकी प्रक्रिया बहुत ही निर्मल है। अल्प व्ययमें ही उत्तमोत्तम भोजन आपको मिल जाता है। हमारा बचा तो आपके पूड़ी-पापड़से इतना खुश है कि प्रतिदिन खानसामाको डांटता रहता है कि तू बाईजी के यहाँ जैसा स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाता । हमारे भोजनमें ऊपरकी सफाई है परन्तु अभ्यन्तर कोई खच्छता नहीं। सबसे बड़ा तो यह अपराध है कि हमारे भोजनमें कई जीव मारे जाते हैं तथा जब मांस पकाया जाता है तब उसकी गन्ध आती है। परन्तु हम लोग वहाँ जाते नहीं, अतः पता नहीं लगता । तुम्हारे यहाँ जो दूध खानेकी पद्धति है वह अति उत्तम है। इम लोग मदिरापान करते हैं जो कि हमारी निरी मुर्खता है। तुम्हारे यहाँ दो आनाके दूधमें जो स्वादिष्टता और पृष्टता

प्राप्त हो जाती है वह हमें २०) का मदिरा पान करने पर भी नहीं प्राप्त हो पाती। परन्तु क्या किया जावे ? हम छोगोंका देश शीत-प्रधान है, अतः वरंडी पीनेकी आदत हम छोगोंको हो गई। जो संस्कार आजन्मसे पड़े हुए हैं उनका दूर होना दुर्लभ है। अस्तु, आपकी चर्या देख मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप एक दिनमें तीन बार परमात्माकी आराधना करती हैं। इतना ही नहीं भोजनको प्रक्रिया भी आपको निर्मल है, परन्तु एक ब्रुटि हमें देखनेमें आई वह यह कि जिस कपड़ेसे आपका पानी छाना जाता है वह स्वच्छ नहीं रहता तथा भोजन बनानेवालीके वस्न प्रायः स्वच्छ नहीं रहते और न भोजनका स्थान रसोई बनानेके स्थानसे जुदा रहता है। 'बाईजीने कहा-'मैं आपके द्वारा दिख-लाई हुई बुटिको दूर करनेका प्रयत्न करूँगी । मैं आपके व्यवहारसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप मेरे पिता हैं, अतः एक बात मेरी भी स्वीकार करंगे। ' डाक्टर साहबने कहा—'कहो, हम उसे अवश्य पाछन करेंगे।' बाईजी बोलीं-'मैं और कुछ नहीं चाहती। केवल यह भिज्ञा मांगती हूँ कि रविवार आपके यहाँ परमात्माकी उपासनाका दिन माना गया है, अतः उस दिन आप न तो किसी जीवको मारें, न खानेके वास्ते खानसामासे मरवावें और न खानेवालेकी अनुमोदना करें "। आशा है मेरी प्रार्थना आप स्वीकृत करेंगे।' डाक्टर साहबने बड़ी प्रसन्नतासे कहा—हमें तुम्हारी बात मान्य है। न हम खावेंगे, न मेम साहबको खाने देवेंगे और यह बालक तो पहलेसे ही तुम्हारा हो रहा है। इसे भी हम इस नियमका पाछन करावेंगे । आप निश्चिन्त रहिये। मैं आपको अपनी माताके समान मानता हूँ। अच्छा, अब फिर कभी आपके दर्शन कहुँगा।

इतना कहकर डाक्टर साहब चले गये। हम लोग आधा घंटा तक डाक्टर साहबके गुण-गान करते रहे। तथा अन्तमें पुण्यके गुण गाने लगे कि अनायास ही बाईजीके नेत्र खुलनेका अवसर आगया । किसी कविने ठीक ही तो कहा है—

> 'वने रणे शञ्जजलाग्निमध्ये महार्ग्ये पर्यतमस्तके वा । सुतं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्तन्ति पुरुषानि पुराकृतानि ।'

कहनेका तात्पर्य यह है कि पुण्यके सद्भावमें, जिनकी सम्भा-वना नहीं, वे कार्य भी आनायास हो जाते हैं, अतः जिन जीवों को सुखकी कामना है उन्हें पुण्य कार्योमें सदा उपयोग लगाना चाहिए।

### बुन्देलखण्डके दो महान् विद्वान्

वाईजीके स्वस्थ होनेके अनन्तर हम सब लोग बरुवासागर चले गये और आनन्द्से अपना समय व्यतीत करने लगे। इतने में ही क्या हुआ कि कामताप्रसाद, जो कि बाईजीका भाई था, मगरपुर चला गया। वहाँ से उसका पत्र आया कि हम वीमार हैं, आप लोग जल्दी आओ। हम वहाँ पहुँचे और उसकी वैयावृत्य करने लगे। उसका हमसे गाढ़ प्रेम था। एक दिन बोला कि हम ४००) आपके फल खानेके लिये देते हैं। मैंने कहा—'हम तो आप की समाधिमृत्युके लिये आये हैं। यदि इस तरह रूपये लेने लगें तो लोकमें अपवाद होगा। आप दान करें, हमसे मोह छोड़ें, मोह ही संसारमें दुःखका कारण है।' वह बोला—'जिस कार्यमें देवेंगे वहाँ मोहसे ही तो देवेंगे और जहाँ देवेंगे उसका उत्तर कालमें क्या उपयोग होगा? इसका निश्चय नहीं। यदि आपको देवेंगे तो यह निश्चित है कि विद्याध्ययनमें ही मेरी सम्पत्ति जावेगी। आप ही कहें, मैं कीनसा अन्याय कर रहा हूँ? आपको उचित है कि ५००) लेना स्वीकार करें। यदि आप न लेंगे तो मुक्ते शल्य रहेगी, अतः यदि आप मेरे हितू हैं तो इस देय द्रव्यको स्वीकार करिये। मैं चोरीसे नहीं देता। आपको पात्र जानकर सबके सामने देता हूँ। जब मेरी वहिनने आपको पुत्रवत् पाल रक्खा है तब आप मेरे भानजे हुए। इस रिश्तेसे भो आपको लेना पड़ेगा। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना विफल न करेंगे।

में कामताप्रसादके वचन श्रवण कर चुप हो गया। उन्होंने सर्राफ मूळचन्द्रजीको पत्र लिख दिया कि आपके यहाँ जो मेरे ४१०) रुपये जमा हैं वे आप गणशप्रसादको दे देना। इसके अनन्तर हम उन्हें समाधिमरण सुनाते रहे। पश्चात् कार्यवश में तो बरुआसागर चळा आया पर बाईजी वहीं रहीं। तीन दिन बाद कामताप्रसादजीने सर्व परिश्रह त्याग दिया, सिर्फ एक वस्त्र न त्याग सके। अन्तमें नमस्कार मन्त्रका जाप करते करते उनकी आयु पूर्ण हो गई।

वाईजी उनकी दाहादि क्रिया कराकर वक्तआसागर आ गईँ। कुछ दिन हम छोग कामताप्रसादजीके शोकमें मग्न रहे, पर अन्तमें फिर पूर्ववत् अपने कार्यमें छग गये।

बाईजीने कहा—'बेटा ! तुम्हारा पढ़ना छूट गया इसका रंज है, अतः फिर बनारस चलो और अध्ययन प्रारम्भ कर दो। बाईजीकी आज्ञा स्वीकार कर मैं बनारस चला गया और श्रीमान् शास्त्रीजीसे न्यायशास्त्रका अध्ययनकर ३ खण्ड न्यायाचायके पास हो गया। परन्तु सुपरिन्टेन्डेन्टसे मनोमालिन्य होनेके कारण मैं बनारस छोड़कर फिरसे टीकमगढ़ आगया और श्रीमान् दुलार भा जीसे पढ़ने लगा।

इसी समय उनके सुपुत्र श्रीशान्तिलाल मा, जो कि न्यायशास्त्र के प्रखर विद्वान् थे, अपने पिताके दर्शनार्थ आये। उनसे हसारा अधिक स्नेह हो गया। एक दिन वे हमसे वोले—कि 'यह तो वृद्ध हैं। अब इनकी शक्ति अध्ययन करानेमें असमर्थ है। आप हमसे न्याय पढ़ो।' यह कथा श्री शास्त्रीजीने सुन ली। अवसर पाकर सुमसे बोले—'शान्ति क्या कहै था।' मैंने कहा—'कुछ नहीं कहते थे।' पर शास्त्रीजी तो अपने कानसे सब सुन चुके थे, बोले—'उसे अभिमान है कि हम न्यायशास्त्रके विद्वान हैं।' सामने बुलाकर बोले—'अच्छा शान्ति! यह तो बताओं कि न्याय किसे कहते हैं? आध घण्टा पिता पुत्रका शास्त्रार्थ हुआ पर पिताके समन्त शान्तिलाल न्यायका लन्नण बनानेमें असमर्थ रहे।

पाठकगण ! यहाँ यह नहीं सममना कि शान्तिलाल विद्वान न थे, परन्तु वृद्ध पिताके समज्ञ अवाक् रह गये। इसका यह तात्पय है कि दुलारमा ने ४० वर्षकी अवस्था तक नवद्वीपमें अध्ययन किया था। वृद्ध वाबा बड़े निर्भीक थे। उनका कहना था कि मैं न्यायशास्त्रमें वृहस्पतिसे भी नहीं डरता। अस्तु,

में शान्तिलालजीको लेकर बरुआसागर चला आया। श्री सर्राफ मूलचन्द्रजी उन्हें ३०) मासिक देने लगे। में उनसे पढ़ने लगा। में जब यहाँके मन्दिरमें जाता था तब श्री देवकीनन्दनजी भी दर्शनके लिये पहुँचते थे। इनके पिता बहुत बुद्धिमान और जातिके पञ्च थे। बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति थे। उनका कहना था कि यह बालक बुद्धिमान तो है। परन्तु दिन भर उपद्रव करता है, अतः इसे आप बनारस ले जाइये। मैंने देवकीनन्दनसे कहा— 'क्यों भाई! बनारस चलोगे ?' बालकने कहा—'हाँ, चलेंगे।'

मैं जब उसे बनारस ले जानेके लिये राजी हो गया तब सर्राफजीने यह कहते हुए बहुत निषेध किया कि क्यों उपद्रवकी जड़ लिये जाते हो ? परन्तु मैंने उनकी एक न सुनी। उन्होंने बाईजीसे भी कहा कि ये व्यर्थ ही उपद्रवीकी जड़ साथ लिये जाते हैं। पर बाईजीने भी कह दिया कि 'भेया! तुम जिसे उपद्रवी कहते हो उसके लिये पण्डितजी और महाराज कहते कहते तुम्हारा गला न सुखे तो हमारा नाम न लेना।'

अन्तमें मैं उसे बनारस हे गया और विद्यालयमें प्रविष्ट करा दिया। बालक होनहार था, अतः बहुत ही शीघ कालमें व्युत्पन्न हो गया। इसकी बुद्धिकी प्रखरता देख श्रीमान् स्वर्गीय पण्डित गोपालदासजी आगरावालोंने इसे मोरेनामें धर्मशास्त्रका अध्ययन कराया। कुछ दिन बाद ही यह धर्मशास्त्रमें विशिष्ट विद्वान् हो गया। और उसी विद्यालयमें अध्यापन कार्य करने लगा।

श्रीमान् स्वर्गीय पण्डितजी जहाँपर व्याख्यान देनेके लिये जाते थे वहाँ इन्हें भी साथ ले जाते थे। इनकी व्याख्यान कला देख पण्डितजी स्वयं न जाकर कहीं कहीं इन्हींको भेज देते थे। यह व्याख्यान देनेमें इतने निपुण निकले कि समाजने इन्हें व्याख्यान-वाचस्पतिकी उपाधिसे विभूषित किया। कारंजा गुरुकुलकी उन्नति में आपका ही प्रमुख हाथ है और यह भी आपके ही पुरुषार्थका फल है कि खुरईमें श्री पाश्वेनाथ गुरुकुलकी स्थापना हो गई।

यद्यपि हमारे बुन्देलखण्ड प्रान्तमें घनाढ्योंकी कमी नहीं है पर यह सच है कि यहाँके घनाढ्य विद्वानोंको अपनाना नहीं जानते, अन्यथा क्या आप खुरईमें निवास कर इस प्रान्तका उपकार न करते? वैसे तो आपने इस प्रान्तका बहुत कुछ उपकार किया ही हैं— देवगढ़ रथका निर्वदन होना आपके ही पुरुषार्थका फल है, परवारसभाका उत्थान आपके ही उपदेशोंके द्वारा हुआ है और अभी जवलपुरमें जिस गुरुकुलका कार्यक्रम चल रहा है उसके अधिष्ठाता भी आप ही हैं। आप अपने बालकोंके पठनादिकी व्यवस्थाके लिये इन्दौर रहते हैं और सर सेठ साह्वके दरवारकी शोभा बढा रहे हैं।

इसी प्रकार समाजके प्रमुख विद्वान और धर्मशास्त्रके अद्वितीय मर्मज्ञ पं० वंशीधरजी न्यायालंकार भी जो कि महरीनीके रहने- वाले हैं सर सेठ साहबके दरवारकी शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रान्तमें यदि कोई उदार प्रकृतिका धनाट्य होता तो उक्त दोनों विद्वनोंको अपने प्रान्तसे बाहर नहीं जाने देता और ये इसी प्रान्त का गौरव बढ़ाते। चूँकि इस प्रान्तके ही अन्न जलसे इन लोगोंका बाल्यकाल पल्लवित हुआ है, अतः इस प्रान्तके भाईयोंका भी आपके उत्र अधिकार है और उसका उपकार करना इनका कर्त्तव्य है।

इनके यहाँ रहनेमें दो ही कारण हो सकते हैं या तो कोई सर सेठ साहबकी तरह उदार प्रकृतिका हो या ये निरपेच द्यांत धारण कर स्वयं उदार बन जावें। मेरी तो धारणा है कि 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि गरीयसी' इस सिद्धान्तानुसार सम्भव है कि इन दोनों महानुभावोंके चित्तमें हमारे प्रान्तके प्रति करुणा भाव उत्पन्न हो जावे और उस दशामें हम तो स्वयं इन दोनोंको इस प्रान्तके श्रीमन्त सममने छगेंगे। विशेष क्या छिखूँ ? यह प्रासिक्षक बात आ गई।

### 'चकौती' में

संवत् १६८४ की बात है—बनारससे मैं श्री शान्तिलाल नैयायिकके साथ चकौती जिला दरभंगा चला गया और वहीं पर पढ़ने लगा। जिस चकौतीमें मैं रहता था वह ब्राह्मगोंकी चस्ती थी, अन्य लोग कम थे, जो थे वे इन्हींके सेवक थे।

इस प्राममें बड़े बड़े नैयायिक विद्वान् हो गये हैं। उस समय भी वहाँ ४ नैयायिक, २ ज्योतिषी, २ वैयाकरण और २६धमशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान् थे। इन नैयायिकोंमें सहदेव मा भी एक थे। वह बड़े बुद्धिमान् थे। इनके यहाँ कई छात्र बाहरसे आकर न्याय- शास्त्रका अध्ययन करते थे। मेरा भी चित्त इन्हींके पास अध्ययन करनेका हो गया। यद्यपि यह बात श्रो शान्तिलालजीको बहुत अनिष्टकारक हुई तो भी मैं उनके पास अध्ययन करने लगा।

यहाँ पर एक गिरिधर शर्मा भी रहते थे जो बड़े चलते पुरजा थे। मेरा उनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होगया। में सामान्य निरुक्तिकी विवेचना पढ़ता था। यहाँका समस्त वातावरण न्याय शास्त्रमय था। जहाँ देखो वहाँ 'अवच्छेदकावच्छेदेन' की घ्वनि सुनाई देती थी, परन्तु यहाँकी एक वात मुक्ते बहुत ही अनिष्टकर थी वह यह कि यहाँके सब मनुष्य मत्स्य-मांसभोजी थे। जहाँ पर में रहता था उस स्थानसे १४ कदमकी दूरी पर एक पीपलका वृत्त था। उसके नीचे एक देवोकी मूर्ति थी। वहाँ पर प्रायः जब किसीका यज्ञोपवीत हुआ, विवाह-शादी हुई, श्राद्ध आदि हुए, दशहरा आया, या नवहुर्गा आई तब बकरोंको बिल होती थी। यह मुक्तसे न देखा गया तथा प्रतिदिन लोग मत्स्यमांस पकाते थे। उसकी दुर्ग-घके मारे मुक्तसे भोजन नहीं खाया जाता था। मैंने आटा खाना छोड़ दिया, केवल चावल और शाक खाकर दिन काटता था। कभी कभी भुने चने खाकर ही दिन निकाल देता था।

एक दिन मोहल्लाके एक वृद्ध ब्राह्मणने कहा—'बेटा ! इतने दुबल क्यों होते जाते हो ? क्या खानेके लिये नहीं मिलता ? या तुम बनानमें अपटु हो ? हमसे कहो हम तुम्हारी सब तकलीक दूर कर देवेंगे।' मैंने कहा—'बाबाजी! आपके प्रसादसे मेरे पास खानपानकी सब सामग्री है, परन्तु जब मैं खानेको बैठता हूँ तब मळ्लीकी गन्ध आतो है, अतः ग्रास भीतर नहीं जाता। एक दिन की बात है कि मैं भोजन बनाकर खानेकी तैयारीमें था कि इतनेमें एक ब्राह्मणका लड़का आया, एक पोटली भी लिये था वह। मैंने उससे पूछा—क्या बनसे पड़ोरा लाये हो ? वह बोला—हाँ, लाया हूँ, क्या आप लोगे? उत्तम तरकारी बनेगी। मैं भोला भाला, क्या

जानूँ कि यह क्या लिये हैं ? मैंने कहा—दीजिये। उसने पोटली खोली उसमें केकड़ा और मझलियां थीं। मैं तो देखकर अन्धा हो गया और उस दिन जो भोजन बनाया था वह नहीं खाया गया—दिन रात उपवास करना पड़ा। उसके बाद दूसरे दिन जब भोजन बनानेकी चेष्टा करने लगा तब वही पोटलीका दृश्य आँखोंके सामने उपस्थित होने लगा। इस तरह कई दिन सूखे चने और चावल खा खाकर दिन काटे। जब उदरागि प्रज्वलित होती हैं और भूखकी वेदना नहीं सही जाती तब आँख बन्द कर खा लेता हूँ।'

मेरी कथाको श्रवणकर बुड्ढे ब्राह्मण महाराजको द्या आगई। उन्होंने मोहल्लाके सब ब्राह्मणोंको जमाकर यह प्रतिज्ञा करायी कि 'जब तक यह अपने प्राममें छात्र रूपसे रहे तब तक आप लोग मत्य-मांस न बनावें और न देवी पर बल्पियदान करें। यह भट्र प्रकृतिका बालक है। इसके ऊपर हमें द्या करना चाहिये।' इस तरह मेरा वहाँ निर्वाह होने लगा। आटा आदिको भी व्यवस्था हो गई और आनन्दसे अध्ययन चलने लगा।

## द्रौपदो

इस चकौतीमें एक ऐसी विलत्तण घटना हुई कि जिस सुनकर पाठकगण आश्चर्यान्वित हो जावेंगे। इस घटनामें आप देखेंगे कि एक ही पर्यायमें जीव पापात्मासे पुण्यात्मा किस प्रकार होता हैं। घटना इस प्रकार है—

यहाँ पर एक ब्राह्मण था जो बहुत ही प्रतिष्ठित धनाट्य, विद्वान और राज्यमान था। उसकी एक पुत्री थी—द्रौपदी। जो अत्यन्त रूपवती थी। केश उसके इतने सुन्दर और छम्बे थे कि एड़ीतक आते थे और मुखकी कान्ति इतनी सुन्दर थी कि उसे देखकर अच्छे अच्छे रूपवान् पुरुष और रूपवती स्त्रियाँ छज्जित हो जाती थीं। दुर्भाग्यवश वह बाल्यावस्थासे ही विधवा हो गई। उस कन्याके साथ उसके माता पिताका अत्यन्त गाढ़ प्रेम था, अतः उन्होंने उसे उसके श्वसुर गृह नहीं भेजा। अन्तमें उसका चरित्र भ्रष्ट हो गया। कई तो उसने गर्भपात किये, परन्तु पिताके स्तेहसे वह अन्यत्र नहीं भेजी गई। रूपयाके वर्लसे उसके सब पाप छिपा दिये जाते थे, परन्तु पाप भी कोई पदार्थ है जो छिपायेसे नहीं छिपता।

उसके नामका एक सरोवर था, उसका पानी अपेय हो गया। उसीके नामका एक वाग भी था, उसमें जो फळ छगते थे उनमें पकने पर कीड़े पड़ने छगे। इससे उसके पापकी चर्चा प्रान्त भरमें फैळ गई। पापके उदयमें जो न हो सो अल्प है।

कुछ कालके बाद द्रोपदीके चित्तमें अपने कुकृत्यों पर बड़ी घृणा हुई, उसने मन्दिरमें जाकर बहुत ही पश्चात्ताप किया और घर आकर अपने पितासे कहा—'पिताजी! मैंने यद्यपि बहुत ही भयंकर पाप किये हैं, परन्तु आज मैंने अन्तरङ्गसे इतनी निन्दा गर्हा की है कि अब मैं निष्पाप हूँ। अब मैं श्री जगन्नाथजीकी यात्रा को जाती हूँ। वहाँसे श्री वैद्यनाथ जाऊँगी। वहीं पर वैद्यनाथजी को जल चढ़ाऊँगी और जिस समय 'ओं शिवाय नमः' कहती हुई जल चढ़ाऊँगी उसी समय महादेवजीके कैलाशलोकको चली जाऊँगी।'

द्रौपदीकी यह बात सुनकर उसके पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और गद्गद स्वरमें बोले—'बेटी में तुम्हारी कथा सुनकर अत्यन्त प्रमोदको प्राप्त हुआ हूँ। मैं आस्तिक्य हूँ, अतः यह मानता हूँ कि ऐसा होना असम्भव नहीं। ऐसे अनेक उपाख्यान शास्त्रोंमें आते हैं जिनमें भयङ्कर पाप करनेवालोंका भी उसी जन्ममें उद्धार होना लिखा है। अच्छा, यह बताओ कि यात्रा कब करोगी ?' पुत्रीने कहा—वैशाख सुदि पूर्णिमाके दिन यात्राके लिये जाऊँगी। अब क्या था, सम्पूर्ण नगरके लोग उस दिनकी प्रतीचा करने लगे। बहुतसे स्त्री पुरुष भक्तिसे प्रेरित हो यात्राकी तैयारी करने लगे और कितने ही कौतुक देखनेकी उत्सुकतासे यात्राके लिये चेष्टा करने लगे। सभीके मनमें इस बातका कौतुक था कि जिसने आजन्म पाप किये हैं वह भला शिवलोकको सिधारे ? बहुत कहनेसे क्या लाभ ? अन्तमें वैशाखकी पूर्णिमा आ गई। प्रातः काल ६ बजे यात्राका मुहूर्त्त था। गाजे-वाजेके साथ द्रौपदी घरसे बाहर निकली। ग्राम भरके नर-नाग उसे पहुँचानेके लिये ग्रामके बाहर आध मील तक चले गये।

द्रौपदीने समस्त नर-नारियोंसे सम्बोधन कर प्रार्थना की और कहा कि 'मैंने गुरुतर पाप किये-कामके वशीभृत होकर यहाँ पर जो अनुमह भा खड़ा है इसके साथ गुप्त पाप किये, सहस्रों रुपये इसे खिलाये, ५ बार भ्रुण हत्यायें भी कीं। अपने द्वारा किये हुए पापोंकी याद आते ही मेरी आत्मा सिहर उठती है। परन्तु आज से २० दिन पहले मुफ्ते अपनी आत्मामें बहुत ग्लानि हुई और यह विचार मनमें आया कि जो आत्मा पाप करनेमें समर्थ है वह उसे त्याग भी सकता है। यह कोई नियम नहीं कि जो आज पापी है वह सर्वदा पापी ही बना रहे। यदि ऐसा होता तो कभी किसीका उद्धार ही नहीं हो पाता। आत्मा निमित्त पाकर पापी हो जाता है और निमित्त पाकर पुण्यात्मा भो बन सकता है। हमारा आत्मा इन विषयांके वशीभूत होकर निरन्तर अनर्थ करने में ही तत्पर रहा, अन्यथा यह इस प्रकार दुर्गतिका पात्र नहीं होता। मैं एक कुळीन कुळमें उत्पन्न हुई, मेरा बाल्यकाल बड़ी ही पवित्रतासे बीता, मैंने विष्णुसहस्रनाम आदि स्तोत्र पढ़े और उसका पाठ भी किया, मेरे पिताने मुक्ते गीताका भी अध्ययन

कराया था, मैं उसका भी पाठ करती थी, गीता पाठसे मेरी यह श्रद्धा हो गई थी कि आत्मा श्रजर अमर है, निर्दोष है, अनादि-अनन्त है। परन्त यह सब होते हुए भी मैं इस मनुष्यके द्वारा पाप पक्सों लिप्त हो गई। इस घटनासे सुके यह निश्चय हुआ कि आत्मा सर्वथा निर्दोष नहीं । यदि सर्वत्र निर्दोष होता तो मैं इस तरह पाप पङ्कमें अनुलिप्त क्यों होती ? यद्यपि आत्मा न मरता है, न जीता है यह गीतामें लिखा है पर वह प्रन्थकारकी एक विवत्ता है। आत्मा जनमता भी है और मरता भी है, यदि ऐसा न होता तो कोई पश है, कोई मनुष्य है और कोई देवता है यह सब क्यों होता ? तथा पुराणोंमें जो लिखा है कि सच्चे काम करोगे शिव-होक जाओंगे, बुरे काम करोंगे पाताल लोक जाओंगे यह सब गप्पाष्टक होता पर यह गप्पाष्टक नहीं है। आत्मा यदि दोषभाक न होता तो ऋषियोंने प्रायश्चित्त शास्त्र व्यर्थ ही बनाया। इन सब बातोंको देखते हुए मेरे आत्मामें यह निश्चय हो गया कि आत्मा पापी भी होता है और उसका उदाहरण मैं ही हूँ। अब मेरी आप नर-नारियोंसे यह प्रार्थना है कि कभी भी पाप न करना। पापसे मेरा यह अभिप्राय है कि स्त्री लोगोंको यह नियम करना चाहिये कि अपने पतिको छोड़कर अन्य पुरुषोंको पिता, पुत्र और भाईके सदश समभें और पुरुषवर्गको चाहिये कि वह स्वस्त्रीको छोड़कर अन्य स्त्रियोंको माता, भगिनी और पुत्रीके सदृश सममे । अन्यथा जो मेरी दुर्गति और निन्दा हुई वही आपकी होगी। देखी, श्री-रामचन्द्रजी महाराजने जब बालीको मारा तब बालो कहता है-

में बैरी सुग्रीव प्यारा । कारण कवन नाथ मोहि मारा ।' उत्तरमें श्रीरामचन्द्रजी महाराज कहते हैं— 'अनुज-वधू भगिनी सुत-नारी । सुनु शठ ये कन्या सम चारी । इनहि कुदृष्ट करें जो कोई । ताहि बधे कछु दोष न होई ।' यह कथा रामायणमें प्रसिद्ध है, इसिलये आजसे सब नर-नारी इस व्रतको लेकर घर जावें। इसे न लेनेसे आपका कल्याण नहीं। इसके सिवाय एक बात और कहना चाहती हूँ, वह यह कि भगवान् दीनद्यालु हैं, उनकी द्या प्राणीमात्रके ऊपर होनी चाहिये। पशु भी एक प्राणी है उन्होंने ऐसा कौनसा अपराध किया कि उन निरपराधोंका दुर्गादेवीके सामने बिल चढ़ाया जाता है। जिसका नाम जगदम्बा है उसे उसीका पुत्र मारकर दिया जावे यह घोर पाप है जो कि हम लोगोंमें आ गया है और इसीसे हमारी जाति में प्रति दिन शान्तिका अभाव होता जाता है। देखो, इनकी विचार धारा कहाँ तक दूषित हो गई। एकने तो यहाँ तक अनर्थ किया कि जिसे कहती हुई में कम्पायमान हो जाती हैं—

'वे चिद्वदन्यमृतमस्ति सुरालयेषु केचिद्वदन्ति वनिताधरपल्छवेषु । बूमो वयं सकलशास्त्रविचारदत्ता जम्बीरनीरपरिष्रितमांसखरडे ॥'

इस प्रकार मांसभ तकोंने संसारमें नाना अनर्थ फैछाये हैं, जिनके मांसका भोजन है उनके दयाका छेरा नहीं। देखो, जो पशु मांस खाते हैं वे महान निर्द्यो होते हैं। उनसे प्राणीगण सदा भयभीत रहते हैं। पर जो मांस नहीं खाते उनसे किसीको भय नहीं छगता। सिंहके सामने अच्छेसे अच्छे बिछ पेशाव कर देते हैं। इसका कारण यही तो है कि वह हमारा मांस-भन्नण करनेवाछा हिंसक प्राणी है। हाथी घोड़ा गाय ऊँट आदि वनस्पति खानेवाछे जीव हैं, अतः इन्हें देखकर किसीको भय नहीं होता। अतः जिस मांसके खानेसे कूर परिणाम हों उसे त्याग देना ही उचित है। देखो, आपके सामने जो गणेशप्रसाद खड़े हैं यह जैनी हैं, इनका भोजन अन्न है, अपना प्राम इतना बड़ा है, यहाँ पर १००० ब्राह्मणोंका निवास है, ब्राह्मणोंका ही नहीं पण्डितोंका

निवास है जो देखों वहीं इनकी प्रशंसा करता है, सब छोग यहीं कहते हैं कि यह बड़ा सौम्य छात्र है, इसका मूछ कारण इसकी दयाछता है। मुक्ते जाना है अन्यथा इस विषय पर बड़ी मीमांसाकी आवश्यकता थीं।

द्रौपदीका व्याख्यान पूर्ण नहीं हुआ था कि बीचमें ही बहुतसे नर-नारी हँस पड़े और यह शब्द सुननेमें आने छगा कि 'नौसे मूसे विनाश कर बिल्छी हज्जको चछी।' यह वाक्य सुनते ही द्रौपदीने कहा कि ठीक है, परन्तु अब मैं पापिनी नहीं। यदि तुम छोगोंको विश्वास न हो तो हमारे बागमें जो फछ पक्व हों उन्हें चुन कर छाओ, सब ही अमृतोपम स्वादिष्ट होंगे तथा मेरी पुष्करिणीका जल गङ्गाजलके सदश होगा।

कई मनुष्य एकदम बाग और पुष्करिणोकी ओर दौड़ पड़े। जो बाग गये थे वे वहाँसे विल्वफल, छीची और आम लाये तथा जो पुष्करिणी गये थे वे चार घड़े जल लाये। सब समुदायने फलभन्नण किये। सभीके मुखसे ये शब्द निकल पड़े कि ऐसे स्वादिष्ट फल तो हमने जन्मसे लेकर आज तक नहीं खाये। पश्चात् पुष्करिणीका जल पिया गया और सर्वत्र यह ध्वनि होने लगी कि यह तो गङ्गाजलकी अपेन्ना भी मधुर है।

अनन्तर जनसमुद्रायने उसे मस्तक नवाकर प्रणाम किया और अपने अपराधकी समा मांगी । द्रौपदीने आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह सब हमारे परिणामोंकी स्वच्छताका फल है। इतनेमें अनुप्रहमाने, जिसने कि उसके साथ दुर्श्वरित्रका व्यवहार किया था, सबके समक्ष आत्मीय अपराधोंकी समा मांगी और मिवष्यमें इस पापके न करनेकी प्रतिज्ञा की।

इसके बाद द्रौपदीबाईने जगन्नाथ स्वामीकी यात्राके लिये जोगिया स्टेशन जिला दरभंगासे प्रस्थान किया। यहाँ तक तो हमारा देखा दृश्य है। इसके बाद जो महाशय उसके साथ गये थे उन्होंने यात्रासे वापिस आकर हमसे जो कहा वह पाठकोंके अव-लोकनार्थ ज्योंका त्यों यहाँ छिखते हैं—प्रथम तो द्रौपदीबाई कलकत्ता पहुँची और कालीके दर्शन करनेके लिये काली मन्दिर गई, परन्तु वहाँका रक्तपात देख दर्शनोंके विना ही वापिस लीट आई। पश्चात् श्री जगन्नाथप्रीकी यात्राके लिये गई और उसके अनन्तर वैद्यनाथजी आ गई। जिस समय स्वच्छ वस्त्र पहिन कर तथा हाथमें जलपात्र लेकर श्री वैद्यनाथजीके उपर जलघारा देनेका प्रयत्न करने लगी उस समय वहाँके पंडोंने कहा—'आप जल तो चढ़ातो हैं पर दान-दिल्ला क्या देंगी?' उसने कहा—'दानकी कथा छोड़ो, हम तो जल चढ़ाकर शिवलोक चले जावेंगे।' पण्डों-को आश्चर्य हुआ कि यह कहाँकी पगली आई? बहुत कहाँ तक लिखें, जिस समय उसने 'ओं शिवाय नमः' कह महादेवके उपर जलघारा दी उसी समय उसके प्राण पखेरू उड़ गये और सहस्रों नर-नारियोंके गुणगानमें सारा मन्दिर गृंज उठा।

इस कथानकके लिखनेका तात्पर्य यह है कि अधमसे अधम प्राणी भी परिणामोंकी निर्मलतासे देवगति प्राप्त कर सकता है।

#### नीच जाति पर उच्च विचार

अव में आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि मणि, मन्त्र और औषियमें अचिन्त्य शक्ति है। इसी चकौती प्राममें मेरी पीठमें अदृष्ट फोड़ा हो गया, रात दिन दाह होने लगी, एक मिनटको भी चैन नहीं पड़ती थी, निद्रादेवी पलायमान हो गई, जुधा-तृषा-की वेदना चली गई, 'हे भगवन' के सिवाय कुछ नहीं उच्चारण होता था। रात्रि-दिन वेदनामें ही समय जाता था। मोहल्ला भर मेरी वेदनासे दुःखी हो गया। कोई कहता कि दरभंगा अस्पतालमें ले चलो, कोई कहता कि औपित तो खाता नहीं अस्पतालमें ले जाकर क्या करोगे ? कोई कहता कि दुर्गा सप्तसतीका पाठ कराओ, कोई कहता कि विष्णु-सहस्रनामका पाठ कराओ और कोई कहता कि चिन्ता मत करो कर्मका विपाक है, अपने आप शान्त हो जावेगा । बहुत कुछ तर्क-वितर्क होने पर भी अन्तमें कुछ स्थिर न हो सका। इतनेमें विहारी मुसहड़ वहाँसे जा रहा था। उसने मेरी वेदना देख कर कहा कि यह इतना बेचैन क्यों है ? लोगोंने कहा कि इसकी पीठमें अदृष्ट फोड़ा हो गया है और वह बढते बढते आंवला बराबर हो गया है, इसीसे रात्रि-दिन बेचैन रहता है। उसने कहा-'आप लोग औषधि नहीं जानते ?' लोगोंने कहा-'हमने तो बीसों दवाइयाँ की पर किसीने आराम नहीं पहुँचाया।' तब विहारी बोला—'अच्छा आप चिन्ता छोड़ देवें, यदि परमात्मा की अनुकम्पा हुई तब यह आज ही अच्छा हो जावेगा। अच्छा, मैं जाता हूँ और जड़ी छाता हूँ।' वह गया और १४ मिनटमें औषध लेकर आ गया। उसने दवाईको पीस कर कहा कि इसे बाँध दो। यदि इसका उदय अच्छा हुआ तो प्रातः काल तक फोड़ा बैठ जायगा या पक कर फूट जायगा। लोग हँसने छगे। तब विहारी बोला कि हँसनेकी आवश्यकता नहीं. 'हाथके कंगनको आरसीकी क्या आवश्यकता ?'

सायंकालके ५ बजे थे। मुमसे उसने कहा कि कुछ खाना हो तो खा लो, पानी पीलो, फिर इस दवाईको बाँध कर सो जाओ, १२ घंटे नींद आवेगी। मैं हँस पड़ा और कुछ मिष्ठान्न खा कर दवाईके लगाते ही दाहकी वेदना शान्त हो गई और एकदम निद्रा आ गई। आठ दिनसे निद्रा न आई थी इससे एकदम सो गया और १२ घण्टेके बाद निद्रा मंग हुई। पीठ पर हाथ रक्खा तो फोड़ा नदारत। मैंने उसी समय पण्डितजीको बुलाया और उनसे कहा कि 'देखिये, मेरी पीठमें क्या फोड़ा है ?' उन्होंने कहा—'नहीं है।' फिर मैं आनन्दसे शौचको गया। वहाँसे आकर स्नानादिसे नियुत्त हो नैयायिकजीसे पाठ पढ़ने लगा। प्रामके लोग आश्चर्यमें

पड़कर कहने छगे कि देखो, भारतवर्षमें अब भी ऐसे ऐसे जान-कार हैं। इनका जो फोड़ा बड़े-बड़े वैद्योंके द्वारा भी असाध्य कह दिया गया था उसे विहारी मुसहड़ने एक बारकी औषधमें ही निरोग कर दिया।

४ बजे विहारी मुसहड़ फिर आया। मैंने उसे बहुत ही धन्य-बाद दिया और १० का नोट देने लगा, परन्त उसने नहीं लिया। मैंने उससे कहा कि यह औषधि हमें बता दो, उसने एकदम निषेध कर दिया और एक लम्बा भाषण दे डाला। उसने कहा कि बतानेमें कोई हानि नहीं, परन्तु मुफ्ते विश्वास नहीं कि आप इसे दृज्योपार्जनका जरिया न बना छेवेंगे, क्योंकि आप छोगोंने अपनी आवश्यकताओंको इतना बढा लिया है कि यदा तदा धन पैरा करनेसे आप छोग नहीं चुकते। मुक्ते अच्छी तरह समरण है कि इसी चकौती प्राममें पहले कोई पण्डित नौकरी नहीं करता था। द्रव्य लेकर विद्या देना पाप समस्ते थे. ज्योतिषी लोग गरीवोंकी जन्मपत्रीका पैसा नहीं लेते थे.ग्राममें २० छात्र पढते थे. उन्हें घर घर भोजन मिलता था। किसीके आमके बगीचामें चले जाइये। पेट भर आम खाइये और १० आम अलहदा घरके बालकोंको ले जाइये। किसीके ईखके खेत पर पन्थीगण बिना रस पिये नहीं जा सकता था। यदि कोई बाहरका आदमी सायंकाल घर पर ठहर गया तो भोजन कराये बिना उसे नहीं जाने देते थे। यदि कोई भोजन करनेसे इनकार करता था तो उसे ठहरने नहीं दिया जाता था"। यह व्यवस्था इस प्रामको थी पर आज देखो तो यहींके पण्डितगण बाहर जाकर विद्या पढानेकी नौकरी करने लगे, चाहे प्रामके बालक निरक्षर रहें। वैद्योंकी दशा देखिये-रोगीके घरमें चाहे खानेको न हो, परन्तु उन्हें फीसका रुपया होना ही चाहिये। यही हाल इन ज्योतिषी पण्डितोंका है। जमीदारोंको देखिये और मनुष्योंकी कथा छोडिये। मनुष्य की बात दर रही। अब चिड़िया आदि पत्ती भी इनका आम नहीं खा सकते। यहाँकी ऐसी व्यवस्थाके कारण ही भारतवर्ष जैसा सुखी देश विपदुमस्त हो रहा है। आज भारतवर्षकी जो दशा है वह किसीसे छिपी नहीं है, अतः माफ कीजिये मैं आपको दवा नहीं बताऊँगा और न आपसे कुछ चाहता ही हूँ। हमारा काम मजदरी करनेका है। उसमें जो कुछ मिल जाता है उसीसे संतोष कर लेता है। सखा दाल भात हमारा भोजन है। शाम तक पर-मात्मा दे ही देता है। आपसे दस रूपया लेकर मैं लालाजी नहीं बनना चाहता । आप जीते हैं और हम भी जीते हैं । ये जो आपके पास बैठे हैं सब अच्छे किसान हैं, परन्तु इन्हें द्याका छेश नहीं। जैसा फोड़ा आपको हुआ था वैसा यदि इन्हें या इनकी संतानको होता तो न जाने कितनी पशुहत्या हो जाती। इनका यही काम रह गया है कि जहाँ घरमें बीमारी हुई कि देवीको बकरा चढानेका संकल्प कर लिया। मैं जातिका मुसहड़ हूँ और मेरे कुछमें निरन्तर हिंसा होती है। परन्तु मैंने ५ वर्षसे हिंसा त्याग दी है। इसका कारण यह हुआ कि मैं एक दिन शिकारके छिए धनुष वाण लेकर वनमें गया था। पहुँचते ही एक वाण हिरनीको मारा, वह गिर पड़ो। मैंने जाकर उसे जीवित ही पकड लिया। वह वाणसे मरी नहीं थी। घर जाकर मैंने विचार किया कि आज इसे मारकर सब कुट्रम्ब पेटभर इसका मांस खावेंगे। हम छाग जब उसे मारने छगे तब उसके पेटसे बिलबिलाता हुआ बचा निकल पड़ा और थोड़ी देरके बाद छटपटा कर मर गया। उसकी वेदना देखकर मैं अत्यन्त दुखी हो गया और भगवान्से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभो ! मैं अधमसे अधम नर हूँ। मैंने जो पाप किये हैं हे परमात्मन ! अब उन्हें कौन समा कर सकता है ? जन्मान्तरमें भोगना ही पड़ेंगे, परन्तु अब आपके समन प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजसे किसी प्राणीको न सताऊँगा। जो

कुछ कर चुका उसका पश्चात्ताप करता हूँ। उस दिनसे न तो मेरे घरमें मांस पकता है और न मेरे बाल-बच्चे ही मांस खाते हैं। मेरे जो खेत हैं उनमें इतना धान पैदा हो जाता है कि उससे मेरा वर्ष भरका खर्च आनन्दसे चल जाता है। मैं नीच जाति हूँ। आप छोग मेरा स्पर्श करनेसे डरते हैं। यदि कदाचित् स्पर्श हो भी जावे तब सचेछ स्नान करते हैं, परन्तु बताओं तो सही, हमारे शरीरमें कौनसी अपवित्रताका वास है और आपके शरीरमें कौनसी पवित्रताका निवास है ? सच पूछी तो आप लोगोंके पेटमें ३ सेर मछली जाती हैं जो हिंसासे मारी जाती है, पर मैं सात्त्विक भोजन करता हूँ जिसमें किसीको कुछ भी कष्ट नहीं होता। आपकी अपेचा मेरा शरीर अपवित्र नहीं, क्योंकि आपका शरीर मांससे पोषा जाता है और मेरा शरीर केवल चावल दालसे पृष्ट होता है। यदि इसमें आपको सन्देह हो तो किसी डाक्टर या वैद्यसे परीचा करा छीजिये। मैं जोर देकर कहता हूँ कि मेरा शरीर आप छोगोंके शरीरकी अपेचा उत्तम होगा। रही आत्माकी वात सो आपकी आत्मा द्यासे शुन्य है, हिंसासे भरी है, छोभादि पापोंकी खान है, विषयोंसे कळिषत है। इसके विपरीत हमारी आत्मा दयासे पुष्ट है, लोभादि पापोंसे सुरिचत है और यथाशक्ति परमात्माके स्मरणमें भी उपयुक्त है। अब आप छोग हो निर्णय करके शुद्ध हृदयसे कहिये कि कौन तो अधम है और कीन उच्च ? आप छोगोंने ज्ञानका अर्जन कर केवल संसारवर्द्धक विषयोंकी पृष्टि की है। यदि आप छोग संसारके दुःखोंसे भयभीत होते तो इतने अनर्थपूर्ण कार्योंकी पृष्टि न आप करते और न शास्त्रोंके प्रमाण ही देते—

'पञ्च पञ्चनला भद्दया औषधार्थं सुरां पिवेत्।'

मैं पढ़ा लिखा नहीं, परन्तु यह वाक्य आपके ही द्वारा मुक्ते श्रवणमें आये हैं। कहाँ तक कहें स्त्रीदान तक आप लोगोंने शास्त्र



अपनी पूर्वावस्थामें [पृ० १६६]

विहित मान लिया है।'

इत्यादि कहने कहते अन्तमें उसने बड़े उच्च स्वरसे यहाँ तक कह दिया कि यद्यपि मैं आप लोगोंकी दृष्टिमें तुच्छ हूँ तो भी हिंसाके उक्त कार्योंको अच्छा नहीं समभता। अब मैं जाता हूँ। मैंने कहा- 'अच्छा बाबा जाइये।' उसके चले जानेपर मैंने यह विचार किया कि यदि सत्य भावसे विचार किया जावे तो उसका कहना अन्तरशः सत्य है। जितने विद्वान वहाँ उपस्थित थे सब निरुत्तर हो गये। परस्परमें एक दसरेके मुख ताकने छगे। कई तो अपने कत्योंको निन्दा मानने लगे और यहाँ तक कहने लगे कि जो शास्त्र हिंसादि कार्योंकी पृष्टि करता है वस्त्र शास्त्र नहीं शस्त्र है। नहीं नहीं शस्त्र तो एक ही का घात करता है पर ये शास्त्र तो असंख्य प्राणियोंका घात करते हैं। इन शास्त्रोंकी श्रद्धासे आज भारतवर्षमें जो अनर्थ हो रहे हैं वे अतिवाक हैं-वचन अगोचर हैं। हमारे कार्य देखकर ही यवन छोगोंको यह कहनेका अवसर आता है कि 'आपके यहाँ बकरा आदिकी बिल होती है, हम लोग गाय आदिकी क्रबीनी करते हैं। धर्म दयामय है यह आप नहीं कह सकते, क्योंकि जिस शास्त्रमें यह लिखा है कि-'मा हिंस्यात सर्वभूतानि' उसी शास्त्रमें देवता और अतिथिके छिये हिंसा करना धर्म बतलाया है ...। ऐसे परस्पर विरोधी वाक्य जहाँ पाये जावें उसे आगम-शास्त्र मानना सर्वथा अनुचित है।'

यह सुनकर कितने ही उपस्थित विद्वानोंने कहनेवालेको खूब धिक्कारा और कहा कि तू शास्त्रके मर्मको नहीं जानता। मैंने सोचा कि यह संसार है, इसमें अपने अपने महोद्यके अनुसार लोगोंके विचारोंमें तारतम्य होना स्वाभाविक ही है, अतः किससे क्या कहें? अस्तु बात तो यहीं रही, यहाँ जो गिरिधर शर्मा रहते थे और जिनके साथ मेरा अत्यन्त प्रेम हो गया था उन्होंने एक दिन कहा कि 'तुम यहाँ व्यर्थ ही क्यों समय यापन

करते हो ? नवद्वीपको चलो। वहाँ पर न्यायाशास्त्रकी अपूर्व पटनशैलो है । जो ज्ञान यहाँ एक वर्षमें होगा वह वहाँ सहवासमें एक मासमें हो हो जावेगा।'मैं उनके वचनोंकी कुशलतासे चकौती माम छोड़कर नवद्वीपको चला गया।

### नवद्वीप, कलकत्ता फिर बनारस

जिस दिन नवद्वीप पहुँचा उस दिन वहाँ पर छुट्टी थी। छोग अपने-अपने स्थानों पर भोजन बना रहे थे। मुक्ते भी एक कोठरी दे दी गई और गिरधर शर्माने एक कहारिनसे कहा कि 'इनका चौका लगा दे। तथा बनियेके यहाँ से दाल चावल आदि जो यह कहें सो लादे।' मैं स्नान कर और णमोकार मन्त्रकी माला फेर कर भोजनकी कोठरीमें गया। कहारिनने चूळा सिळगा दिया था, मैंने पानी छानकर बटलोई चूल्हे पर चढा दी, उसमें दाल डाल दी, एक बटलोईमें चावल चढा दिया। कहारिन पूछती है-- 'महाशय शाक भी बनाओंगे ?' मैंने कहा- 'अच्छा मटरकी फली लाओ।' वह बोली—'मछली भी लाऊँ ?' मैं तो सनकर अवाक रह गया। पश्चात उसे डाँटा कि 'यह क्या कहती है ? हम लोग निरामिषभोजी हैं।' वह बोली 'यहाँ तो जितने छात्र हैं सब मांसभोजी हैं। यदि आपको परीचा करनी हो तो बगलकी कोठरीमें देख सकते हो। यहाँ पर उसके बिना गुजारा नहीं।' मैंने मन ही मन विचार किया कि 'हे भगवन ! किस आपत्तिमें आ गये ?' दाल चावल बनाना भूल गया और यह विचार मनमें आया कि 'तेरा यहाँ गुजारा नहीं हो सकता, अतः यहाँसे कलकत्ता चलो। वहाँ पर श्रीमान पण्डित ठाकुरप्रसादजी व्याकरणाचार्य है। उन्हींसे अध्ययन करना। उनसे तुम्हारा परिचय भी है।

उस दिन भोजन नहीं किया गया। दो घंटा बाद गाड़ीमें बैठकर कलकत्ता चले गये। यहाँ पर पण्डित कलाधरजी पद्मावतीपुरवाल थे। उनके पास ठहर गये और फिर श्री पण्डित ठाकुरप्रसादजीसे मिले। उन्होंने संस्कृत कालेजमें नाम लिखा दिया तथा एक बंगाली विद्वानसे मिला दिया। मैं उनसे न्यायशास्त्रका अध्ययन करने लगा।

यहाँ पर श्री सेठ पद्मराज जी राणीवाले थे। मन्दिरमें उनसे परिचय हुआ। वे हमारे पास न्यायदीपिका पढ़ने छगे और उन्होंने अपने रसोईघरमें मेरे भोजनका प्रबन्ध कर दिया। मैं निश्चिन्त हो कर पढ़ने छगा।

उन्हीं दिनों यहाँ पर बाबा अर्जुनदास जी पण्डित, जिनकी आयु ८० वर्षकी होगी, रहते थे। वे गोम्मटसार और समयसारके अपूर्व विद्वान् थे। उस समय कलकत्तामें धर्मशास्त्रकी चर्चाका अतिशय प्रचार था। पंगुल गुलमारीलालजी लमेचू तथा अन्य कई महाशय अच्छे अच्छे तत्त्ववेत्ता थे। प्रातःकाल समामें १०० महाशयसे ऊपर आते थे। यहाँ सुखपूर्वक काल जाने लगा। ६ मासके बाद चित्तमें उद्वेग हुआ जिससे फिर बनारस चला आया। और श्री शास्त्रीजीसे अध्ययन करने लगा। इन्हींके द्वारा ३ खण्ड न्यायाचार्यके पास किये, परन्तु फिर उद्देग हुआ और कार्यवश बाईजीके पास आ गया। बाईजीने कहा—बेटा! तुम्हें ६ खण्ड पास करने थे पर तुम्हारी इच्छा।

# बाबा शिवलालजी और बाबा दौलतरामजी

मैं कारणवश लिलतपुर गया था,यहाँ पर रथयात्रा थी। उसमें श्री बालचन्द्रजी सवालनवीस सागरनिवासी आये थे। ये धर्म-शास्त्रके अच्छे ज्ञाता थे, संस्कृत भी कुळ जानते थे। ये उचकोटि के सवालनवीस थे। जिस अर्जीदावाको ये लिखते थे उसे अच्छे अच्छे वकील और वैरिष्टर भी मान लेते थे। इतना होने पर भी इनका नित्य प्रति दो घण्टा स्वाध्याय होता था। इनके व्याख्यानमें स्वर्गीय पं० मौजीलालजी, स्वर्गीय नायूरामजी कठरया, स्वर्गीय पन्नालालजी बङ्कुर, स्वर्गीय नन्हूमलजी सराफ, करोड़ीमलजी सर्राफ तथा लम्पूलालजी मोदी आदि अच्छे अच्छे श्रोतां उपस्थित होते थे। इनके साथ मुक्ते सागर जानेका अवसर मिला। इनका प्रवचन मुननेका भी मौका मिला, इनको मोद्यमार्ग कण्ठस्थ था और इनके तकसे अच्छे अच्छे घवड़ा जाते थे। मेरा इनके साथ अतिस्तेह हो गया। सागरमें कुछ दिन ठहरकर में श्रीनैनागिर क्षेत्रकी वन्दनाके लिए चला गया। यहाँपर श्रीवर्णी दौलतरामजीका स्वर्गवास हो गया था। इनके गुरु बाबा शिवलालजी थे जो सिरसीमामके रहनेवाले थे। ये बड़े तपस्वी थे। इनकी सामायिक ६ घड़ीकी होती थी।

एक बार सामयिक करते समय इनके ऊपर चींटीं चढ़ गईं, परन्तु ये अपने ध्यानसे चलायमान नहीं हुए। इनको निमित्तज्ञान भी अच्छा था। एक बार ये बमराना गये जो कि महरौनी तहसील और लिलतपुर जिलेमें हैं। वहाँ ये श्रीव्रजलाल चन्द्रभानुजी सेठके यहाँ ठहरे थे। मैं भी उसी समय वहाँपर गया था। श्रीसेठजीके यहाँ जलविहार होना था। श्रीसवाई सिंघई धर्मदास जी सादूमलवाले उसकी पित्रका लिख रहे थे। पित्रकाको देख कर बाबाजीने कहा—'व्रजलाल ! यह धर्मोत्सव इस मितिपर नहीं होगा। तुम्हें ४ दिनके बाद इष्ट वियोग होगा। बाबाजीकी बात सुनकर सब लोग दुखी हो गये। अन्तमें ४ दिनके बाद श्रीसेठ लक्ष्मीचन्द्रजीके पुत्रका स्वर्गवास हो गया। इसी प्रकार एक दिन श्रीव्रजलालका दामाद और उनके लड़केका साला मन्दिरकी दहलानमें लेटे हुए परस्पर बातचीत कर रहे थे। उन्हें देख

बाबाजीने ब्रजलाल सेठको बुलाकर कहा कि 'तुम्हारा दामाद ६ मासमेंऔर तुम्हारे लड़केका साला १ सालमें मृत्युका मास होगा।' सो ऐसा ही हुआ।

उन्हीं बाबाजीने एक दिन मन्दिर जाते समय सेठ अजलाल की माँसे पूछा कि चन्द्रभान नहीं दिखता ? माँने कहा-'महा-राज ! उसे तो पन्द्रहवीं लंघन है। ' महाराजने कहा--'हम देखने के लिये चलते हैं।' देखकर कहा—'यह तो नीरीग हो गया, इसका रोग पच गया, इसे आज ही पथ्य देना चाहिए और पथ्यमें आमको कड़ी तथा पुराने चावलका भात देन। चाहिये। जब इसे पथ्य हो जावेगा तभी मैं भोजन करूँगा।' फिर क्या था? पथ्यकी तैयारी होने लगी। वैद्य लोगोंने कहा-'अच्छी बला आई, कढीका पथ्य सन्निपातका कारण होगा और अभी तो २ लंघनकी कमी हैं 'इत्यादि । परन्तु बाबाजीके तेजके सामने किसी के बोलनेकी सामर्थ्य न हुई। चन्द्रभानुको कढ़ीका पथ्य लेना ही पड़ा। पथ्य लेनेके बाद किसी तरहकी आपत्ति नहीं आई, प्रत्यत सायंकालको जुधाकी वेदना फिर भी हुई, हाँ, कुछ खांसी अवश्य चलने लगी। प्रातःकाल बावाजीसे कहा गया कि 'महाराज! चन्द्रभानु अच्छा है, परन्तु कुछ कुछ खाँसी आने छगी है।' बाबाजी बोले—'यह तुम्हारी श्रद्धाकी दुर्बेछता है। अच्छा प्रातः काल उसे कालीमिर्च और नमक डालकर नीवृको गर्मकर चुसा देना, खाँसी चली जावेगी।' ऐसा ही किया, खाँसीका पता नहीं कि कहाँ चली गई?

बाबाजी बड़े दयालु भी थे। कोई भी त्यागी आ जावे, उसकी सब तरहकी वैयावृत्य श्रावकों द्वारा करवाते थे। सैकड़ों अजैनोंको जैनधर्मकी श्रद्धा आपने करवाई थी। आपका कहना था कि 'शरीर को सर्वथा निर्बेळ मत बनाओ। श्रत उपवास करो अवश्य, परन्तु जिसमें विशेष आकुलता हो जावे ऐसा शक्तिको उल्लंघन कर ब्रत मत करो। ब्रतका तात्पर्य तो आकुलता दूर करना है।'

आप बाबा दीलतरामजीको बहुत डाँटते थे-कहा करते थे कि 'तेरे जो ज्ञानका विकास है उसके द्वारा परोपकार कर। यदि शक्तिहीन हो जायगा तो क्या करेगा ?' बाबा दौलतरामजी भी बराबर उनका आदेश मानते रहे। आपका संवत १६७६में समाधि-मरण हुआ। ये भी एक विशिष्ट ज्ञानी थे। उस समय जब कि पद्मपुराण तक ही शास्त्र वांचनेवाले पण्डित कहलाते थे तब आपने बिना किसीकी सहायता लिये गोम्मटसारका अध्ययन किया था। आपकी प्रतिभा यहाँ तक थी कि गोम्मसटारको छन्दोबद्ध बना दिया। आप कवि भी थे। आपकी बनाई हुई अनेक पूजाएँ और भजन यत्र तत्र प्रसिद्ध हैं। उनकी कविता सरस और मार्मिक है। सं० १६८१ में आपके द्वारा बण्डा (सागर) में एक पाठशाला और छात्रावासकी स्थापना हुई थी। यह आपके ही पुरुषार्थका फल था कि जो इस प्रान्तमें सर्व प्रथम छात्रावास और पाठशाला की स्थापना हो सकी थी। जहाँ आपका विहार होता था वहीं सैकड़ों श्रावक पहुँचते थे और एक धर्मका मेला अनायास लग जाता था। आपके द्वारा प्रान्तमें बहुत ही सुधार हुआ। पहले यहाँ रसोईमें घर-घर कण्डाका व्यवहार होता था, कच्चा दृध जमाया जाता था, रजस्वला स्त्री वर्तन मांजती थी और खटमलकी खटिया घाममें डाल दी जाती थी। इन सबका निषेध आपने बड़ी तत्परताके साथ किया और वे सब कार्य बन्द होगये। आपके उपदेशसे प्रामनिवासी अपने बालकोंको जैनधर्म पढ़ाने लगे। आप बड़े ही जितेन्द्रिय थे। आपने अन्तमें अपने भोजनके छिए एक मूँग ही अनाज रख छोड़ा था और बाकी समस्त अनाजोंका त्यागकर दिया था । यद्यपि इससे आपके पैरोंमें भयंकर दर्द होगया जो ६ मास तक रहा, परन्तु आप अपने नियमसे

विचिछित नहीं हुए। आपमें यह गुण था कि आप जो प्रतिक्का छेते थे, प्राणान्त कष्ट होनेपर भी उसे नहीं छोड़ते थे। इन महोपकारी बाबाजीका अन्तमें नैनागिरजी सिद्धक्षेत्र पर स्वर्गवास होगया। मेरे नैनागिर पहुँचनेके पहले ही आपका स्वर्गवास हो चुका था। वहाँ पहुँचने पर जब मैंने आपके समाधिमरणकी चर्चा सुनी तो मुमे भारो दुःख हुआ और मैंने यही निश्चय किया कि इस प्रान्तमें एक ऐसा छात्रावास अवश्य खुळवाना चाहिये जिसमें उत्तम पढ़ाई हो, परन्तु सामग्रीका होना अतिदुर्लभ था।

### कोई उपदेष्टा न था

उस समय इस प्रान्तके लोगोंकी रुचि विद्याध्ययनमें प्रायः नहीं ही थी। यहाँ तो द्रव्योपार्जन करना ही मनुष्योंका उद्देश्य था। यदि किसीके धर्म करनेके भाव हुए भी तो श्रीजीके जलविहारमें द्रव्य लगा दिया। किसीके अधिक भाव हुए तो मन्दिर बनवा दिया या पञ्चकल्याणक प्रतिष्ठा करा दी "। यही सब उस समयके लोगोंके धार्मिक कार्य थे। इनमें वे पैसा भी काफी खर्च करते थे। जिसके यहाँ पञ्चकल्याणक होते थे वे एक वर्षसे सामग्री संचित करते थे। पञ्चकल्याणकमें चालीस हजार आदमियोंका एकत्रित होना कोई बात न थी। इतनी भीड़ तो दहातमें हो जाती थी पर बड़े-बड़े शहरों में एक लाख तक जैनी इकट्रे हो जाते थे। उन सबका प्रबन्ध करना कोई सहज बात न थी। लकड़ी, घास, चना आदि सबको देना यह कुछ बात ही न थी, तीन दिन तक मिष्टान्न भोजन भी दिया जाता था। उस समय आटेकी चक्की न थी, अतः हाथकी चिक्कियों द्वारा ही सब आटा तैयार होता था। इस महाभोज्यको देखकर अच्छे-अच्छे रईसोंकी बुद्धि भ्रममें पढ़ जाती थी। एक बारमें ५०००० पचास हजार आदिमयोंको भोजन

कराना कितने चतुर परोसनेवालांका काम था। आज कल तो १० आद्मियांके भोजनकी व्यवस्था करना कठिन हो जाता है।

लोग इतना भारी खर्च बड़ी हँसी खुशीके साथ करते थे, पर विद्यादानकी ओर किसीकी दृष्टि न थी। पूजन पाठ भी शुद्ध रीतिसे नहीं जानते थे। भाद्रमासमें सूत्रपाठके लिये भायजी साहबको बुलाया जाता था। यहाँ भायजी शब्दका अर्थ पण्डित-जी जानना और पण्डित शब्दका यह अर्थ जानना कि जो सूत्र वांचना जानते हों, जिन्हें भक्तामर कण्ठ हो, जो पद्मपुराण रक्ष-करण्डशावकाचार सदासुखरायजीवाला, संस्कृतमें देव, शास्त्र और गुरुकी पूजा तथा दशलज्ञण जयमाल मूलको वचनिका करना जानते हों वे पण्डित कहलाते थे। यदि कोई गुणठाणाकी चर्चा जानता हो तब तो कहना ही क्या है ? कियाकोषका जाननेवाला चरणानुयोगका पण्डित माना जाता था और प्रतिष्ठापाठ करानेवाले तो महान् पण्डित माने जाते थे।

लोग बहुत सरल थे। भायजी साहबकी आज्ञाको गुरुकी आज्ञा सममते थे। ज्ञानकी न्यूनता होनेपर भी लोगोंकी श्रवृत्ति धर्ममें बहुत रहती थी, पापसे बहुत उरते थे, यदि किसीसे धोखेमें अण्डा फूट गया तो उसको महान प्रायदिचत करना पड़ता था, परस्त्रीसेवीको जातिसे च्युत कर दिया जाता था और जब तक उससे एक पक्षा और एक कच्चा भोजन न ले ले तब तक उसका मन्दिर बन्द रहता था। जब तक दो पंक्ति भोजन और यथाशक्ति मन्दिर बन्द रहता था। जब तक दो पंक्ति भोजन और यथाशक्ति मन्दिर बन्द रहता था। जब तक उसे मन्दिर नहीं जाने देते थे और न उसका कोई पानी ही पीता था। यही नहीं जब तक वह अपने घरसे विवाह न करले तब तक कोई उसे विवाहमें नहीं बुलाते थे। इस प्रकार कठिनसे कठिन दण्ड-विधान उस समय थे, अतः उन दिनों आज जैसे पाप न थे।

इतना सब होनेपर भी छोगोंमें परस्पर बड़ा प्रेम रहता था।

यदि किसीके घर कोई नवीन पदार्थ भोजनका कहींसे आया तो मोहल्ला भरमें वितरण किया जाता था। यदि किसीके घर गाय भैंसका बच्चा हुआ तो शुद्धताके बाद उसका दूध मोहल्ला भरके घरोंमें पहुँचानेकी पद्धति थी। इत्यादि उदारता होनेपर भी कोई विद्यादानकी तरफ दृष्टिपात नहीं करता था और इसका मूल कारण यह था कि कोई इस विषयका उपदेष्टा न था।

श्री स्व० बाबा दौळतरामजीके प्रति जो मेरी श्रद्धा हो गई थी उसका मूळ कारण यही था कि उन्होंने उस समय छोगोंका चित्त विद्यादानकी ओर आकर्षित किया था और बण्डामें एक छात्रावास तथा पाठशाळाकी स्थापना करा दी थी। इस पाठशाळाकी पढ़ाई प्रवेशिका तक ही सीमित थी और ३० छात्रोंके रहने तथा भोजनका उसमें प्रवन्ध था। इस पाठशाळाके मन्त्री श्री दौळत-रामजी चौधरी बण्डावाले, सभापित रायसाहब मोहनळाळजी रोंडावाले, अधिष्ठाता धनप्रसादजी सेठ बण्डावाले और अध्यापक श्री पं० मूळचन्द्रजी विलोशा थे।

इस पाठशालाकी उन्नतिमें पं० मूलचन्द्रजी का विशेष परिश्रम था। आप बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति हैं। आपके तत्कालीन प्रबन्ध-को देखकर अच्छे अच्छे मनुष्योंकी विद्यादानमें रुचि हो जाती थी। आपकी वचनकला इतनी मधुर होती थी कि नहीं देनेवाला भी देकर जाता था।

यहाँ पर (बण्डा) परवारोके तीन खानदान प्रसिद्ध थे— साहु खानदान, चौधरी खानदान और भायजी खानदान! गोलापूर्वोंमें सेठ धनप्रसादजी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इन सबके प्रयत्नसे पाठशाला प्रतिदिन उन्नति करती गई।

हम यह पहले लिख आये हैं कि इस पाठशालाकी पढ़ाई प्रवेशिका तक ही सीमित थी। उसमें संस्कृत विद्याके पढ़नेका समुचित प्रबन्ध न था। पण्डित मूळचन्द्रजी कातन्त्र व्याकरण तक ही संस्कृत पढ़े थे, अतः उनसे संस्कृतकी पढ़ाई होना असंभव था। यह सब देखकर मेरे मनमें यह चिन्ता उठा करती थी कि जिस देशमें प्रतिवर्ष छाखां रुपये धर्म कार्यमें व्यय होते हों वहाँके आदमी यह भी न जानें कि देव, शास्त्र और गुरुका क्या स्वरूप है ? अष्ट मूळगुण क्या हैं ? यह सब अज्ञानका ही माहात्म्य है। मुक्ते इस प्रान्तमें एक विशाल विद्यालय और छात्रावासकी कमी

## सागरमें श्री सत्तर्कसुधातरङ्गिणी जैन पाठशालाकी स्थापना

छितपुरमें विमानोत्मव था, मैं भी वहाँ पर गया, उसी समय सागरके बहुतसे महानुभाव भी वहाँ पधारे। उनमें श्री बालचन्द्रजी सवालनवीस, नन्दूमल्लजी कण्डया, कडोरीमल्लजी सर्राफ और पं० मृलचन्द्रजी विलौआ आदि थे। इन लोगोंसे हमारी बातचीत हुई और मैंने अपना अभिप्राय इनके समन्न रख दिया। लोग सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, परन्तु प्रसन्नतामात्र तो कार्यकी जननी नहीं। द्रव्यके बिना कार्य कैसे हो इत्यादि चिन्तामें सागरके महाशय व्यव हो गये।

श्रीयुत् बालचन्द्रजी सवालनवीसने कहा कि चिन्ता करनेकी बात नहीं, सागर जाकर हम उत्तर देवेंगे । लोग सागर गये, वहाँ से उत्तर आया—'आप आइये, यहाँ पर पाठशालाकी व्यवस्था हो जावेगी ।' मैंने लिलतपुरसे उत्तर दिया—'आपका लिखना ठीक है परन्तु हमारे पास नैयायिक सहदेव मा हैं, उनको रखना पड़ेगा। हम उनसे विद्याध्ययन करते हैं।' पत्रके पहुँचते ही उत्तर आया 'आप उन्हें साथ लेते आइये जो वेतन उनका होगा हम देवेंगे।'

#### सागरमें श्री सत्तर्केषुयातरङ्गिणी जैन पाठशालाकी स्थापना १७७

हम नैयायिकजीको लेकर सागर पहुँच गये। अन्तय तृतीया वीर निर्वाण सं० २४३४ वि० सं० १८६५ को पाठशाला खोलनेका मुहर्त्त निश्चय किया गया । इस पाठशालाका प्रारम्भिक विवरण इस प्रकार है-यहाँ पर एक छोटी पाठशाला थी जिसमें पं० मुलचन्द्रजी अध्ययन कराते थे। उस पाठशालाके मन्त्री श्री पूर्णचन्द्रजो बजाज थे। आप बहुत ही उत्साही और उद्योगी पुरुष हैं। आपके ही प्रयत्नसे वह छोटो पाठशाला श्री सत्तर्कसुधा-तरिङ्गणी नाममें परिवर्तित हो गई। आपके सहायक श्री पन्नालाल जी बङ्कर तथा श्री मोदी धर्मचन्द्रजोके छघु भ्राता कन्छेदीछाछजी आदि थे। इन सबकी सम्मति इस कार्यमें थी, परन्तु मुख्य प्रश्न इस बातका था कि इतना दृश्य कहाँसे आवे जिससे कि छात्रावास सहित पाठशालाका कार्य अच्छी तरह चल सके। पर जो कार्य होनेवाला होता है उसे कौन रोक सकता है ? सागरमें कण्डया का वंश प्रसिद्ध है। इसमें एक हंसराज कण्डया थे। उनके पास अच्छी सम्पत्ति थी। अचानक आपका स्वर्गवास होगया। धनका अधिकार उनकी पुत्रीको मिला। उनके भतीजे श्री कण्डया नन्ह मल्लजी, कड़ोरीमल्लजीने कोई आपत्ति नहीं की, किन्तु उनके दामाद्से कहा कि आप १००००) पाठशालाके लिए दे दो। ऐसा करनेसे उनकी कीर्ति रह सकेगी। दामादने सहर्ष १०००१) विद्या-दानमें दे दिया और साथ ही नन्हूमलजीने एक कोठी पाठशाला को लगा दी इजिसका मासिक किराया १००) आता था। इस प्रकार द्रव्यकी पृति हुई। तब अत्तय तृतीयाके दिन बड़े गाजे बाजेके साथ पाठशालाका शुभ मुहूर्त श्री शिवप्रसादजीके गृहमें सानन्द होगया।

मुख्याध्यापक श्री सहदेवजी मा नैयायिक, श्री छिंगे शास्त्री वैयाकरण,श्री पं० मूळचन्द्रजी सुपरिन्टेन्डेन्ट,१ रसोइया,१ चपरासी और १ वर्तन मळनेवाला इतना उस पाठशालाका परिकर था। पाँच छात्रों द्वारा पाठशाला चलने लगी। कार्य उपयोगी था, अतः बाहरके लोगोंसे भी सहायता मिलने लगी।

पढ़ाई क्वीन्स कालेजके अनुसार होती थी। जब तक छात्र प्रवेशिकामें उत्तीर्ण नहीं होता था तब तक उसे धर्मशास्त्र नहीं पढ़ाया जाता था इस पर समाजमें बड़ी टीका टिपण्णियाँ होने लगीं। कोई कहता—'आखिर गणेशप्रसाद वैष्णव ही तो हैं। उन्हें जैनधर्मका महत्त्व नहीं आता। उनके द्वारा जैनधर्मका उपकार कैसे हो सकता है ?' कोई कहता—'जहाँ पर ब्राह्मण अध्यापक हैं और उन्होंकी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं वहाँके शिचित छात्र जैनधर्मकी श्रद्धा कर सकेंगे, यह संभव नहीं।' और कोई कहता—'अरे यहाँके छात्रोंसे तो णमोकार मन्त्र तकका शुद्ध उच्चारण नहीं होता।' कोई यह भी कह उठते कि 'यह बात छोड़ो, उन्हों तो देवदर्शन तक नहीं आता ऐसी पाठशालाके रखनेसे क्या लाम ?'

इन सब व्यवहारों से मेरा चित्त खिन्न होने छगा और यह बात मनमें आने छगी कि सागर छोड़कर चछा जाऊँ! परन्तु फिर मनमें सोचता कि 'श्रेयांसि बहुविष्नानि' अच्छे कार्यों में विष्न आया ही करते हैं, मेरा अभिन्नाय तो निर्मेछ है, मैं तो यही चाहता हूँ कि यहाँ के छात्र न्नौढ़ विद्वान बनें। जिन्हें पष्टी पञ्चमीका विवेक नहीं वे क्या रत्नकरण्डश्रावकाचार पढ़ेंगे। केवळ तोता रटन्तसे कोई छाभ नहीं हो पाता। भाषाका ज्ञान हो जानेपर उसमें विणित पदार्थका ज्ञान अनायास ही हो जाता है ''अतः सागर छोड़ना उचित नहीं!

श्री पूर्णचन्द्रजी बड़े गम्भीर स्वभावके हैं। उन्होंने कहा कि 'काम करते जाइये, आपत्तियाँ आपसे आप दूर होती जावेंगी।' 'दैवेच्छा वलीयसी' २ वर्षके बाद पाठशालासे छात्र प्रवेशिकामें उत्तीर्ण होने लगे। तब लोगोंको कुछ संतोष हुआ और रत्नकरण्ड-

सागरमें श्री सत्तर्कस्थातरङ्गिणी जैन पाठशालाकी स्थापना १७६

श्रीवकाचार आदि संस्कृत प्रन्थोंका अन्वय सहित अभ्यास करने छगे तब तो उनके हर्षका ठिकाना न रहा।

पाठशालाके सर्व प्रथम छात्र श्री मुझालालजी पाटनवाले थे। प्रवेशिकामें सर्व प्रथम आप ही उत्तीर्ण हुए थे। आप बड़े ही प्रतिभाशाली छात्र थे। आपने प्रारम्भसे लेकर न्यायतीर्थ तकका अध्ययन केवल ४ वर्षमें कर लिया था। आज आप उसी पाठशालाके प्रधानमंत्री हैं और हैं सागरके एक कुशल व्यापारी। कालकमसे इसी पाठशालामें पं०निद्धामल्लजी, पं० जीवन्धरजी शास्त्री इन्दौर, पं० दरवारीलालजी वर्षा, श्रीमान् पं० द्याचन्द्र जी शास्त्री, श्रीमान् पं० माणिकचन्द्रजी न्यायतीर्थ तथा श्रीमान् पं० पन्नालाल जी साहित्याचार्य आदि अनेकों छात्र प्रविष्ट हुए जो आज समाज के प्रख्यात विद्वान् माने जाते हैं।

अब जिस मकानमें पाठशाला थी वह मकान छोटा पड़ने लगा। उस समय सागरमें ऐसा कोई मकान या धर्मशाला न थी जिसमें २० छात्रोंका निर्वाह हो सके, अतः निरन्तर चिन्ता रहने लगी, परन्तु यदि भिवतन्यता अच्छी होती है तो सब निमित्त अनायास मिलते जाते हैं। श्री राईसे बजाजने जो कि समैया चैत्यालयके प्रबन्धक थे, चैत्यालयका एक बड़ा मकान जो कि चमेली चौकमें था, पाठशालाके लिये दे दिया और पाठशाला उसमें चली गई। वहाँ दो अध्यापकोंके रहने योग्य स्थान भी था। उस समय वैसा मकान ४०) मासिक किराये पर भी नहीं मिलता। इस तरह मकानकी चिन्ता तो दूर हुई पर न्यय स्थायी आमदनीसे अधिक होने लगा, अतः सब कार्यकर्ताओंको चिंता होने लगी। अन्तमें यह निर्णय किया कि कटरा चला जावे। यदि वहाँ के थोक न्यापारी धर्मादाय लगा देवें तो सम्भव है उपयुक्त आमदनी होने लगे। इसके अनन्तर कई महाशयोंसे सम्मित ली। सभीने कहा बहुत उत्तम बिचार है।

एक दिन कटराके सब पक्चोंसे निवेदन किया कि आपके प्राममें यह एक ही पाठशाला ऐसी है जिसके द्वारा प्रान्त भरका उपकार होनेकी संभावना है। यदि आप लोग धर्मादाय देनेकी अनुकम्पा करें तो पाठशालाकी स्थिरता अनायास ही हो जावे, क्योंकि उसमें आय कम है और व्यय बहुत है। श्रीयुत मलेया प्यारेलालजी, श्रीयुत मलेया शिवप्रसादजी, श्रीयुत सिंघई मौजीलालजी, श्रीयुत सिंघई होतीलालजी, श्रीयुत सिंव राजाराम मुन्नालालजी और श्रीयुत सिंव मनसुखलालजी दलाल आदिने वड़ी ही प्रसन्नताके साथ एक आना सैकड़ा धर्मादाय लगा दिया, इससे पाठशालाकी आर्थिक व्यवस्था कुछ कुछ सँभल गई।

इसी समय श्री सिंवई कुन्द्नलालजीसे मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया। आप मुक्ते अपने भाईके समान मानने लगे। मासमें प्राय: १० दिन आपके घर भोजन करना पड़ता था। एक दिन मैंने आपसे पाठशालाकी आय सम्बन्धी चर्चा की तो आपने बड़ी सान्त्वना देते हुए कहा कि चिन्ता मत करो हम कोशिश करेंगे। आप घी और गल्लेके बड़े भारी ज्यापारी हैं। आपके और श्रीयुत माणिक चौकवाले कन्हें यालालजीके प्रभावसे एक पैसा प्रतिगाड़ी धर्मादाय गल्ले बाजारसे होगया। इसी प्रकार आपने घीके ज्यापारियोंसे भी कोशिश की जिससे फी मन आधपाव पाठशाला को मिलने लगा। इस प्रकार हजारों रुपये पाठशालाकी आय होगई। यह तो स्थानीय सहायताकी बात रही। देहातमें भी जहाँ कहीं धार्मिक उत्सव होते वहाँसे पाठशालाको सेकड़ों रुपये मिलते थे। इस तरह बुन्देलखण्डके केन्द्रस्थान सागरमें श्री सत्तर्क सुधातरङ्गिणी जैन पाठशालाका पाया कुछ हो समयमें स्थिर होगया।

#### पाठशालाकी सहायताके लिए

संस्कृत पढ़नेकी ओर छात्रोंका आकर्षण बढ़ने लगा, इसलिए छात्र संख्या प्रतिवर्ष अधिक होने लगी। छात्रों और अध्यापकों का समूह हो तो शिचासंस्था है। इस संस्थामें विद्वान् अच्छे रक्खे जाते थे और उन्हें वेतन भी समयानुकूल अच्छा दिया जाता था जिससे वे बड़ी तत्परताके साथ काम करते थे। यही कारण था कि इस संस्थाने थोड़े ही समयमें लोगोंके हृदयमें घर कर लिया।

में पाठशालाकी सहायताके लिए देहातमें जाने लगा। एक बार बरायठा प्राम, जो कि बण्डा तहसीलमें है, पहुँचा। वहाँ श्रीजीका विमानोत्सव था। दो हजार मनुष्योंकी भीड़ थी। श्रीयुत कमलापति जी सेठके आग्रहसे मुमे भी जानेका अवसर आया। वहाँ की सामाजिक व्यवस्था देखकर में आश्चर्यान्वित हो गया। यहाँ पर चालीस घर जैनियोंके हैं। सब गीलापूर्व वंशके हैं। सभीमें परस्पर प्रेम है। एक मन्दिर है जो जमीनसे पाँच हाथ की कुरसी पर बीस हाथकी ऊँचाई लेकर बनाया गया है। उसकी उन्नत शिखर दूरसे ही दृष्टिगत होने लगती है। मन्दिरके चारों तरफ एक कोट है, एक धर्मशाला भी है जिसमें त्यागी आदि धर्मात्माजन ठहराये जाते हैं। मैं सेठ कमलापति जी के यहाँ ठहरा।

मेंने कहा—'भाई! दो हजार आदमियोंकी पंगतका प्रबन्ध कैसे होगा?' आपने कहा—'यहाँका यह नियम है कि पंगतमें जितना आटा या वेसन लगता है वह सब घरवाले पीसकर देते हैं। अभी जाड़ेके दिन हैं, अतः सात दिनके अन्दरका ही आटा है। पानी सब जैनियोंकी औरतें कुएसे लाती हैं। एक ही बारमें चालीस खेप पानी आ जाता है। पूड़ी बनानेके लिए प्रत्येक घरसे एक वेलनेवाली आती है। वह अपना वेलन और उरसा साथ

लाती है। मर्द बारी बारीसे निकाल देते हैं, मिठाई बनानेवाले भी कई व्यक्ति हैं, वे बना देते हैं, इस प्रकार ताजा भोजन आगन्तुकोंको मिलता है। भोजन दो बार होता है। इसके सिवाय प्रातःकाल बालकोंको कलेवा (नारता) भी दिया जाता है। हमारे यहाँ ढीमरसे पानी नहीं भराते। यह तो धार्मिक कार्य है, विवाह कार्योमें भी ढीमरसे पानी नहीं भराते। यह पंगतकी व्यवस्था है। प्रामके लोगोंमें इतना प्रेम है कि जिसके यहाँ उत्सव होता है वह अव्यक्ष रहता है। सब प्रकारका प्रबन्ध यहाँकी आम जनता करती है।

मुमे सेठजीके मुखसे पंगतकी व्यवथा सुनकर बहुत ही आनन्द हुआ । प्रातःकाल गाजे बाजेके साथ द्रव्य लाते थे । मंगल पाठ पढते हुए जल भरनेके लिये जाते थे। जब श्रीजीका अभिषेक होता था तब सुमेर पर्वतके ऊपर चीर सागर जलसे इन्द्र ही मानों अभिषेक कर रहे हों "यह दृश्य सामने आ जाता था। जिस समय गान-तानके साथ पूजन होती थी, सहस्रों नर-नारी प्रमोद्से गदुगद हो उठते थे। एक एक चौपाई पनद्रह पनद्रह मिनटमें पूरी होती थी। मैंने तो अपनी पर्यायमें ऐसी पूजन नहीं देखी। पूजन के बाद गानेवाला भैरवीमें श्रीजीका स्तवन करता था। यहाँ पर एक भायजी रामलालजी जासो दावाले आये थे। आपका गला इतना सुन्दर और सुरीला था कि लोग उनका गान सुनकर घर जाना भूछ जाते थे। पूजनके बाद छोग डेरा पर जाते और वहाँ से सब एकत्र हो पंगतके लिये पहुँचते थे। दो हजार मनुष्योंका एक साथ भोजन होता था। भोजनमें शाक, पूड़ी और मिठाई रहती थी। इस तरह भोजन कर लोग मध्याहका समय आमोद-प्रमोदमें व्यतीत करते और सायंकालका भोजन कर बाहर जाते थे। पश्चात् सन्ध्या वन्दना करनेकी मन्दिर जाते थे।

उस समयका दृश्य भी अपूर्व होता था। एक घण्टा भगवान्

की गानतानके साथ आरती होती थी। कई तो ऐसा अद्भुत नृत्य करते थे कि जिसे देखकर ताण्डवनृत्यका स्मरण हो आता था। आरतीके पश्चात् दो घण्टा शास्त्रप्रवचनमें जाते थे। शास्त्रमें रत्न-करण्डश्रावकाचार और पद्मपुराणको वचितका होती थी। शास्त्र बाँचनेके बाद यह उपदेश होता था कि भाई! रत्नद्वीपमें आये हो, कुछ तो छेकर जाओ। उपदेशसे प्रभावित होकर कोई कन्दमूछ त्यागता था, कोई बाँगन त्यागता था, कोई रात्रिजलका त्याग करता था, कोई बाजारकी मिठाई छोड़ता था और कोई रात्रिक बने हुए भोजनका त्याग करता था।

इस प्रकार तीन दिन बड़े आनन्दके साथ बीते। तीसरे दिन जल विहार हुआ—श्रीजीका अभिषेक होकर पूजन हुआ। अनन्तर फूलमाला हुई। फूलमाला बड़े गानेके साथ होती थी। उसमें मंदिर की प्रायः अच्छी आय हुई थी। अन्तमें पाठशालाकी अपील की गई। उसमें भी करीब ४००) आगये। उस समयके ५००) आजके ४०००) के बराबर हैं। जब यह सब कार्य निर्विध्न समाप्त होगया और मैं सागर जाने लगा तब सेठ कमलापतिजीने मुक्ते अपने घर रोक लिया।

हम दोनों प्रातःकाल गिरारके मन्दिरके दर्शनार्थ गये। यह स्थान बरायठासे तीन मीलकी दूरी पर है। मन्दिरके नीचे ही अथाह जलसे भरी हुई नदी बहती है और सब तरफ अटवी है। अत्यन्त रमणीय भूमि है। वह तप करनेके योग्य स्थान है। परन्तु पञ्चमकालमें तप करनेवाले दुर्लभ हैं। बरायठा प्राममें ३०० जैनी होंगे जो सब तरहसे सम्पन्न हैं, कुटुम्बवाले भी हैं, परंतु इतने मोही हैं कि पुत्र-पौत्रादिके रहते हुए भी घर छोड़नेमें असमर्थ हैं।

यहाँ से एक कोश भीकमपुर है। वहाँ भी दस घर जैनियां के हैं जो उत्तम हैं। एक भाई तो बहुत ही ज्ञाता हैं, परन्तु ममतावश घर नहीं छोड़ सकते। इस प्रकार हम दोनों दो स्थानों के दर्शन कर बगयठा आगये। पश्चात् दो दिन ठहर कर हम दोनों तत्त्वचर्चा करते हए सागरके लिए रवाना हो गये।

वहाँ से चलकर दलपतपुर आये। रात्रिको मन्दिर गये। यहाँ पर मन्दिरमें अच्छी जनता उपिश्यत हो गई। मैंने शास्त्र प्रवचन किया। पश्चात् पाठशालाके लिए अनाजकी प्रार्थना की तो बीस बोरा अर्थात् पचास मन गेहूँ हो गया। वहाँ पर सिंघई जवाहरलाल बहुत ही प्रतापी आदमी थे तथा मूरेलालजी शाह भी धनाल्य व्यक्ति थे। आपने बड़े स्नेह्से रक्खा। यहाँ से चलकर बण्डा आये। पचास घर जैनियों के हैं जो प्रायः सभी सम्पन्न हैं। यहीं पर श्री वर्णी दौलतरामजी के सलयत्नसे बोर्डिंग और पाठशालाकी इस देशमें सर्व प्रथम स्थापना हुई थी। यहाँ से भी पाठशालाको पर्याप्त सहायता मिली। यहाँ से चलकर हम लोग कर्रापुर आये। यहाँ भूरे डेबड़िया बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने भी पाठशालाको अच्छी सहायता दी। आप एक धार्मिक व्यक्ति थे। आपके समाधिमरणकी चर्चा सुनकर आप लोगोंकी श्रद्धा धर्ममें दृढ़ हो जावेगी।

जिस दिन आपका समाधिमरण था उस दिन कर्रापुरका बाजार था। आपने दिनभर बाजार किया। शामको आपके पुत्रने कहा—'पिताजी! अन्थऊ कर लीजिये।' आपने कहा—'आज कुछ इच्छा नहीं।' बालकने कहा—'अब तो बिलकुल शाम हो गई, अतः घर चिलये।' उन्होंने कहा—'आज यहीं शयन करेंगे।' बेटाने कहा—'अच्छा।' पुत्र घर चला गया और आप दुकानमें ही एक कोठरी थी जिसमें सदा स्वाध्याय और सामायिक किया करते थे, रात्रि होते ही उसीमें चले गये और सामायिक करने लगे। सामायिक के बाद आपने कोठरीके किवाड़ बन्द कर लिये। इसी बीच पुत्रने आकर कहा—'पिताजी किवाड़ खोलिये, नाई पर दाबने आया है।' आप बोले—'बेटा आज पर नहीं दबावेंगे,

प्रातःकाल देखा जावेगा।' छड़का चला गया। उसे कुछ पता नहीं कि आप सो गये या स्वाध्याय करते हैं या क्या करते हैं ? किन्तु जब प्रातःकाल हुआ और पिताजीकी कोठरी नहीं खुली तब वह बड़े जोरसे बोलने लगा—'पिताजी! किवाड़ खोलो, पूजनका समय हो गया।' पिताजी हों तब तो खोलें। वह तो न जाने कब स्वर्गवासको चले गये। जब किसी तरह किवाड़ खोले गये तब लड़का क्या देखता है कि पिताजी दिगम्बर वेषमें भीतके सहारे पद्मासनसे टिके बेठे हुए हैं, उनका शरीर निश्चेष्ट है, सामने एक चौकी पड़ी है, उसपर एक शास्त्र विराजमान है, पास ही एक समाई रक्खी है, चौकी पर एक कागज रक्खा है और उसीके पास २००) रक्खे हैं।

कागजमें लिखा है—'बेटा! आजतक हमारा तुम्हार पिता पुत्रका सम्बन्ध था। हमने तुम्हारे लिए बहुत यत्नसे धनार्जन किया, परन्तु अन्यायसे नहीं कमाया। इतनी बड़ी पर्यायमें हमने कभी परदारको कुटिष्टसे नहीं देखा, कोई भी त्यागी हमारे यहाँ आया, हमने यथाशक्ति उसे भोजन कराया और यदि उसने तीर्थयात्रादिके लिये कुछ मांगा तो यथाशक्ति द्रव्य भी उसे दिया। यद्यपि इस समय विद्यादानकी सबसे अधिक आवश्यकता है, परन्तु हमारे पास पुष्कल द्रव्य नहीं कि उसकी पूर्ति कर सकें। धनार्जन तो बहुत लोग करते हैं, परन्तु उसका सदुपयोग बहुत कम करते हैं। तुम हमारी एक बात मानना—हमने आजन्म सादे वस्त्रोंसे अपना जीवन विताया, अतः तुम भी कदापि अनुपसेव्य वस्त्रोंका व्यवहार न करना। और जो यह २००) रक्त्ये हैं उन्हें विद्यादानमें लगा देना। अथवा तुम्हारी जहाँ इच्छा हो सो लगाना। अपने प्रान्तमें जो तेरईकी चाल है वह देखादेखी चल पड़ी है। इसे विशेष रूप देना अच्छा नहीं, अतः सामान्यरूपसे करना। यदि लोग तुम्हारे साथ जबर्दस्ती करें तो रशम न मेंटना, कर देना

परन्तु विवाहकी तरह नाना पक्वान्न न बनाना । साथ ही अपनी जातिवाछोंको खिलाकर दीन-दुखी जीवोंको भी खिला देना ।'

दूसरे परचामें छिखा था कि आत्माकी अचिन्त्य शक्ति है। कर्म ने उसे संकुचित कर रक्खा है, अतः जो उसे विकसित करना चाहते हैं बे कर्मका मूल कारण जो मोह है उसे अवश्य त्यागें। मैंने जो वस्त्रोंका त्याग किया है सो बुद्धिपूर्वक किया है। वस्त्रकी तरह मैंने सब परिमहका त्याग किया है। परिमहका त्याग करते समय मेरे अन्तरङ्गमें यह भाव नहीं हुए कि इसकी कुछ व्यवस्था कर जाऊँ, क्योंकि जो वस्तु ही हमारी नहीं है उसकी व्यवस्था करना कहाँ तक न्यायोचित है। २००) जो रख दिये हैं सो केवल लोकपद्धति की रज्ञाके लिये। वास्तवमें जो वस्तु हमारी नहीं है उसके वितरण का हमें क्या अधिकार है ? बहुत कुछ लिखनेक। भाव था, परन्तु अब मेरे हाथमें शक्ति नहीं।

यह बात उनके पुत्रके मुखसे मुनी। रात्रिको उसी माममें रहे। मातःकाल भोजन कर हम दोनोंने सागरके लिये प्रस्थान किया। वहाँसे चलकर बहेरिया मामके कुवापर पानी पीने लगे। इतनेमें ही क्या देखते हैं कि सामने एक बालक और उसकी माता खड़ी है। बालककी अवस्था पाँच वर्षकी होगी। उसे दंखकर ऐसा मालूम होता था कि वह प्यासा है। मैंने उसे पानी पिला दिया और हमारे पास खानेके लिये जो कुछ मेवा थे, उस बालकको भी थोड़ेसे दे दिये। पश्चात् मैंने और कमलापतिजी सेठने पानी पिया और थोड़ा थोड़ा मेवा खाया। खाकर निश्चिन्त हुए और चलनेके लिये ज्यों ही उद्यमी हुए त्यों ही वह सामने खड़ी हुई औरत रोने लगी। हमने उससे पूछा—क्यों रोती है ?' उसने हितेषी जान अपनी कथा कहना प्रारम्भ किया—'मेरे पतिको गुजरे हुए आठ मास हुए हैं, हमारा जो देवर है वह बराबर लड़ता है और मेरे खानेमें भी बुटि करता है। यद्यपि मेरे यहाँ बीस बीघा जमीन

है, पर्याप्त अन भी होता है, परन्तु हमारी सहायता नहीं करता, मैं मारी मारी फिरती हूँ। आज यह विचार किया कि पिताकें घर चली जाऊँ। वहीं अपना निर्वाह करूँगी। यद्यपि मैं शूद्र कुलमें जन्मी हूँ और मेरे यहाँ दूसरा पित रखनेका रिवाज है, परन्तु मैंने देखा कि दूसरा पित रखनेवाली औरतको बड़े २ कष्ट सहना पड़ते हैं, अतः पितके रखनेका विचार छोड़कर पिताके घर जा रही हँ। यही मेरी राम कहानी है।

हमारे पास कुछ था नहीं, केवल घोती और दुपट्टा था तथा घोतीमें कुछ रूपये थे। मैंने वह घोती, दुपट्टा तथा रूपये सब उसे दे दिया। केवल नीचे लंगोट रह गया। सेठजी बोले—'इस वेषमें सागर कैसे जाओगे ?' मैंने कहा—'चिन्ताकी कोई बात नहीं। यहाँ से चलकर तीन मील पर सामायिक करेंगे। पश्चात् रात्रिके सात बजे ग्राममें चले जावेंगे। वहाँ पर घोती आदि सब वस्न रखे ही हैं।'

इस प्रकार हम और कमलापितजी वहाँ से चले। बीचमें नित्य नियमकी विधि कर सागर पहुँच गये। चोरकी तरह घर पहुँचे। उस समय बाईजी मन्दिरको जा रही थीं। मुफे देखकर बोलीं— 'भैया बस्न कहाँ हैं?' मैं चुप रह गया। कमलापितजीने जो कुछ कथा थी, कह दी। बाईजी हँसती हुई मन्दिर चली गईं। आधा घंटा बाद हम दोनों भी शास्त्रप्रवचनमें पहुँच गये। पश्चात् कमलापित सेठ बरायठा चले गये और उनके साथ हमारा गाढ़ा स्नेह हो गया।

## मड़ावरामें विमानोत्सव

मड़ावरासे जहाँ पर कि मेरा बाल्यकाल बीता था, एक पत्र इस आशयका आया कि 'आप पत्रके देखते ही चले आइये। यहाँ पर श्री जिनेन्द्र भगवानके विमान निकाछनेका महोत्सव है। उसमें दो हजारके लगभग भीड़ होगी।' मैं वहाँ के लिये प्रस्थान कर महरौनी पहुँचा। वहाँसे पण्डित मोतीलालजी वर्णीको साथमें छिया । उस समय आप महरौनोमें अध्यापकी करते थे । वरायठा से सेठ कमलापतिजीको वलाया और सानन्द मड़ावरा पहुँच गये। उस समय वहाँ समाजमें परस्पर अत्यन्त प्रेम था। तीन दिनका उत्सव था। दो पंगत श्री दामोदर सिंघईकी ओरसे थीं और एक पंचायती थी। तीनों दिन पूजापाठ और शास्त्रप्रवचनका अच्छा आनन्द रहा। अन्तमें मैंने कहा-'भाई एक प्रस्ताव परवार सभामें पास हो चुका है कि जो ४०००) विद्यादानमें देवे डसे सिंघई पद दिया जावें। इस प्राममें सौ घरसे ऊपर हैं, परन्तु बालकोंको जैनधर्मका ज्ञानकरानेके लिये कुछ भी साधन नहीं है। जहाँ पर १० मन्दिर हों, बड़े बड़े बिम्ब, सुन्दर सुन्दर वेदिकाएँ और अच्छे अच्छे गान विद्याके जाननेवाले हों वहाँ धर्मके जानने का कुछ भी साधन न हो यह यहाँ इस समाजको भारी कलंककी बात है, अतः मुफे आशा है कि सोंख्या वंशके महानुभाव इस त्रिटकी पूर्ति करेंगे।

मेरे बाल्यकालके मित्र श्री सोंरया हरीसिंहजी हँस गये। उनके इसना क्या था, सिंघई पदप्राप्तिकी सूचना थी। उनके हास्यसे मैंने आगत जनसमुदायके बीच घोषणा कर दो कि बड़ी खुशीकी बात है कि हमारे बाल्यकालीन मित्रने सिंघई पदके लिए ५०००) का दान दिया। उससे एक जैन पाठशाला खोली जावे। मित्रने कहा—'हमको १० मिनटका अवकाश मिले। हम अपने बन्धुवर्गसे सम्मति लेलेंबं। समाजने कहा—'कोई चित नहीं।' पश्चात् उन्होंने अपने भाईयोंसे तथा श्री बहोरेलालजी सोंरयाके रामलाल आदिसे सम्मित माँगो। सबने ४०००) का दान सहज स्वीकार किया, परन्तु पक्कोंसे यह मिक्षा माँगी कि कल हमारे

यहाँ पंक्ति भोजन होना चाहिये। सभी ने सहज खीकृति दे दो। इसीके बीच एक अवतार कथा हुई जिसे लिख देना समुचित समभता हूँ।

जिस समय हमारे मित्र अपने बन्धुवर्गसे सम्मति कर रहे थे उस समय मैंने श्री दामोदर सिंघईसे कहा कि 'भैया ! आप तो जानते हैं कि ५०००) में क्या पाठशाला चल सकेगी ? २४) ही सदके आवंगे। इतनेमें तो एक अध्यापक ही न मिल सकेगा। आशा है आप भी ५०००) का दान दंकर प्रामकी कीर्तिको अजर-अमर कर देवेंगे। ४०) मासिकमें जैन पाठशाला सदैव चलती रहेगी। आपके पूर्वजोंने तो गगनचुम्बी मन्दिर बनवाकर रथ चलाये और अनुपम पुण्यवन्धका लाभ लिया, आप विद्यारथ चलाकर बालकोंके लिए ज्ञानदानका लाभ दीजिए। प्रथम तो आप बोले कि 'हमारे बड़े भाई की औरत जो घरकी मालकिन है तथा मेरे दो पुत्र हैं उनसे सम्मति छिए बिना कुछ नहीं कर सकता।' मैंने कहा-'आप स्वयं मालिक हैं, सब कुछ कर सकते हैं तथा आपकी भौजीकी इसमें पूर्ण सम्मति है। मैं उनसे पूछ चुका हूँ।' दैवयोगसे वे शास्त्रसभामें आई थीं। मैंने उनसे कहा क 'सिंव दामोदरजी जो कि आपके देवर हैं, ४०००) विद्यादानमें देना चाहते हैं इसमें आपकी क्या सम्मति है ?' उन्होंने कहा-'इससे उत्तम क्या होगा कि हमारे द्वारा बालकोंको ज्ञानदान मिले!' लोगोंने सुनकर हर्षध्विन की और उसी समय केशर तथा पगड़ी बुलाई गई। पञ्जांने सोंरया वंशके प्रमुख व्यक्तियांको पगड़ी बाँधी और केशरका तिलक लगाकर 'सिंघईजी जुहार' का दस्तूर अदा किया। पश्चात् श्री सिं० दामोदरदासजीको भी केशरका तिलक लगाकर पगड़ी बाँधी और 'सवाई सिंघई' पदसे सुशोभित किया। इस तरह जैन पाठशालाके लिए १००००) दश हजारका मुळधन अनायास हो गया।

## पतित पावन जैनधर्म

मड़ावरासे चलकर हम लोग श्री पं॰ मोतीलालजी वर्णीके साथ उनके माम जतारा पहुँचे। वहाँ पर आनन्दसे भोजन और पण्डितजीके साथ धर्मचर्चा करना यही काम था। यहाँ पर एक जैनी ऐसे थे जो २४ वर्षसे जैन समाजके द्वारा वहिष्कृत थे। उन्हों ने एक गहोईकी औरत रख स्त्री थी। उसके एक कन्या हुई। उसका विवाह उन्होंने विनैकावालके यहाँ कर दिया था। कुछ दिनके बाद वह औरत मर गई और लडकी अपनी ससरालमें रहने लगी। जातिसे वहिष्कत होनेके कारण लोग उन्हें मन्दिरमें दर्शन करनेके लिये भी नहीं आने देते थे और जन्मसे ही जैनधर्मके संस्कार होनेसे अन्य धर्ममें उनका उपयोग लगता नहीं था। एक दिन हम और पं० मोतीलालजी तालाबमें स्नान करनेके लिये जा रहे थे। मार्गमें वह भी मिल गये। श्री वर्णी मोतीलालजीसे उन्होंने कहा कि 'क्या कोई ऐसा उपाय है कि जिससे मुफे जिनेन्द्र भगवान के दर्शनोंकी आज्ञा मिल जावे ?' मोतीलालजी बोले—'भाई! यह कठिन है। तुम्हें जातिसे खारिज हुए २४ वर्ष हो गये तथा तुमने उसके हाथका भोजन भी खाया है, अतः यह बात बहुत कठिन है। हमारे पं॰ मोतीलालजी वर्णी अत्यन्त सरल थे। उन्होंने ज्यों की त्यों बात कही दी। पर मैंने वर्णीजीसे निवेदन किया कि 'क्या मैं इनसे कुछ पछ सकता हूँ ?' आप बोले—'हाँ, जो चाहो सो पूछ सकते हो। मैंने उन आगन्तुक महाशयसे कहा- अच्छा यह बतलाओं कि इतना भारी पाप करने पर भी तम्हारी जिनेन्द्र देवके दर्शनकी रुचि कैसे बनी रही ?' वह बोले-'पण्डितजी ! पाप और वस्तु है तथा धर्ममें रुचि होना और वस्तु है। जिस समय मैंने उस औरतको रक्खा था उस समय मेरी उमर तीस वर्षकी थी, मैं युवा था, मेरी स्त्रीका देहान्त हो गया, मैंने बहुत

प्रयत्न किया कि दूसरी शादी हो जावे। मैं यद्यपि शरीरसे निरोग था और द्रव्य भी मेरे पास २००००) से कम नहीं था फिर भी सुयोग नहीं हुआ। मनमें विचार आया कि गुप्त पाप करना महान् पाप है। इसको अपेचा तो किसी औरतको रख छेना ही अच्छा है। अन्तमें मैंने उस औरतको रख छिया। इतना सब होने पर भी मेरी धर्मसे रुचि नहीं घटी। मैंने पंचोंसे बहत ही अनुनय विनय किया कि महाराज ! दूरसे दर्शन कर छेने दो । परन्तु यही उत्तर मिला कि मार्ग विपरीत हो जावेगा।' मैंने कहा कि मन्दिर में मुसलमान कारीगर तथा मोची आदि तो काम करनेके लिये चलें जावें जिन्हें जैनधर्मकी रंचमात्र भी श्रद्धा नहीं, परन्तु हमको जिनेन्द्र भगवान्के दर्शन दूरसे ही प्राप्त न हो सकें...बिल्हारी है आपकी बुद्धिको । कामवासनाके वशीभृत होकर मेरी प्रवृत्ति उस ओर हो गई। इसका यह अर्थ नहीं कि जैनधर्मसे मेरी रुचि घट गई। कदाचित आप यह कहें कि मनकी शब्दि रक्खो दर्शनसे क्या होगा। तो आपका यह कोई डचित उत्तर नहीं है। यदि केवल मनकी शुद्धि पर ही आप लोगोंका विश्वास है तो श्री जैन मन्दिरके दर्शनोंके लिये आप स्वयं क्यों जाते हैं? तीर्थयात्राके लिये व्यर्थ भ्रमण क्यों करते हैं ? और पञ्चकल्याणक प्रतिष्ठा आदि क्यों करवाते हैं ? मनकी शुद्धि ही सब कुछ है ऐसा एकान्त उपदेश मत करो। हम भी जैनधर्म मानते हैं। हमने औरत रख ली इसका यह अर्थ नहीं होता कि हम जैनी ही नहीं रहे। हम अभी तक अष्ट मूलगुण पालते हैं,हमने आज तक अस्पतालकी दवाई का प्रयोग नहीं किया, किसी कुदेवको नहीं माना, अनञ्जना पानी नहीं पिया, रात्रि भोजन नहीं किया, प्रतिदिन णमोकार मन्त्रकी जाप करते हैं, यथाशक्ति दान देते हैं तथा सिद्धक्षेत्र श्री शिखरजी की यात्रा भर कर आये हैं ... इत्यादि पञ्चोंसे निवेदन किया परन्तु उन्होंने एक नहीं सुनी। यही उत्तर मिला कि पञ्चायती सत्ताका

लोप हो जावेगा। मैंने कहा—'मैं तो अकेला हूँ, वह रखेली औरत मर चुकी है, लड़की पराये घरकी है, आप सहभोजन मत कराइये परन्तु दर्शन तो करने दीजिये।' मेरा कहना अरण्यरोदन हुआ— किसीने कुछ न सुना। वही चिरपरिचित रूखा उत्तर मिला कि पंचायती प्रतिबन्ध शिथिल हो जावेगा… यह मेरी आत्म-कहनी है।'

मैंने कहा- 'आपके भाव सचमुच दर्शन करनेके हैं ?' मैं अवाक् गह गया पश्चात् उससे कहा- 'भाई साहब! कुछ दान कर सकते हो ?' वह बोला 'जो आपकी आज्ञा होगी शिरोधार्य करूँगा। यदि आप कहें गे तो एक छंगोटी छगाकर घरसे निकल जाऊँगा । परन्त जिनेन्द्रदेवके दर्शन मिलना चाहिये, क्योंकि यह पख्रम काल है। इसमें विना अवलम्बनके परिणामोंकी स्वच्छता नहीं होती। आज कलके लोगोंकी प्रवृति विषयोंमें लीन हो रही है। यदि मैं स्वयं विषयमें छीन न हुआ होता तो इनके तिरस्कार का पात्र क्यों होता ? आशा है आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान देने का प्रयत्न करेंगे। पञ्च छागांके जालमें आकर उन कैसी मत बोलना।' मैंने कहा-'क्या आप विना किसी शर्तके सङ्गममरकी वेदी मन्दिरमें पधरा दोगे ?' उन्होंने कहा—'हां, इसमें कोई शंका न करिये। मैं १०००) की वेदी श्रीजीके लिये मन्दिरमें जड़वा दुँगा और यदि पंच लोग दर्शनकी आज्ञा न देंगे तो भी कोई आपत्ति न करूँगा। यही भाग्य समफूँगा कि मेरा कुछ तो पैसा धर्ममें गया।' मैंने कहा-'विश्वास रोखये आपका अभीष्ट अवश्य सिद्ध होगा ।

इसके अनन्तर मैंने घर जाकर सम्पूर्ण पञ्च महारायोंको बुलाया और कहा कि 'यदि कोई जैनी जातिसे च्युत होनेके अनन्तर विना किसी शर्तके दान करना चाहे तो आप लोग क्या उसे ले सकते हैं ?' प्रायः सबने स्वीकार किया। यहाँ प्रायः से मतलब यह है कि

जो एक दो सज्जन विरुद्ध थे वे रुष्ट होकर चले गये। मैंने कहा-'अमक व्यक्ति १०००) की संगमर्मरको वेदिका मन्दिरमें जड़वाना चाहता है आपको स्वीकार है ?' उनका नाम सुनते ही बहुत लोग बोले—'वह तो २४ वर्षसे जातिच्युत है, अनर्थ होगा। आपने कहां की आपत्ति हम लोगों पर ढा दी।' मैंने कहा-'कुछ नहीं गया, मैंने तो सहज ही में कहा था। पर जरा विचार करो-मन्दिरकी शोभा हो जावेगी तथा एकका उद्धार हो जावेगा। क्या आप लोगोंने धर्मका ठेका ले रक्खा है कि आपके सिवाय मंदिर में कोई दान न दे सके। यदि कोई अन्य मतवाला दान देना चाहे तो आप न लेवेंगे ! बलिहारी है आपकी बुद्धिको ? अरेशास्त्र में तो यहाँ तक कथा है कि शुकर, सिंह, नकल और वानरसे हिंसक जीव भी मुनिदानकी अनुमोदनासे भोगभूमि गये, व्याघीका जीव स्वर्ग गया, जटाय पन्नी स्वर्ग गया, बकरेका जीव स्वर्ग गया, चाण्डालका जीव स्वर्ग गया, चारों गतिके जीव सम्यग्दृष्टि हो सकते हैं, तिर्यञ्जोंके पञ्चम गुणस्थान तक हो जाता है। धर्मका सम्बन्ध आत्मासे है, न कि शरीरसे । शरीर तो सहकारी कारण है। जहाँ आत्माकी परिणति मोहादि पापोंसे मुक्त हो जाती है वहीं धर्मका उदय हो जाता है । आप इसे वेदिका न जड़वाने देवेंगे, परन्त यह यदि पपौरा विद्यालयमें देना चाहेगा तो क्या आपके वर्णीजी उस द्रव्यको न छेवेंगे और वही द्रव्य क्या आपके बालकोंके भोजनमें न आवेगा ? उस द्रव्यसे अध्यापकोंको वेतन दिया जावेगा तो क्या वे इंकार कर देवेंगे ? अतः हठको छोड़िये और द्याकर आज्ञा दीजिये कि एक हजार रूपया लेकर जयपुरसे वेदी मँगाई जावे।

सबने सहर्ष स्वीकार किया और वैदिका छाने तथा जड़वाने का भार श्रीमान् मोतीछाछजी वर्णीके अधिकारमें सौंपा गया। फिर क्या था, उन जातिच्युत महाशयके हर्षका ठिकाना न रहा। श्री वर्णीजी जयपुर जाकर वेदी लाये। मन्दिरमें विधिपूर्वक वेदी प्रतिष्ठा हुई और उस पर श्री पार्श्वप्रभुकी प्रतिमा विराजमान हुई। मैंने पक्ष महाशयोंसे कहा—'देखो, मन्दिरमें जब शूद्र तक आ सकते हैं और माली रात्रि दिन रह सकता है तब जिसने १०००) दिये और जिसके द्रव्यसे यह वेदीप्रतिष्ठा हुई उसीको दर्शन न करने दिये जावें यह न्यायविरुद्ध है। आशा है हमारो प्रार्थना पर आप लोग दया करेंगे।'

सब छोगोंके परिणामोंमें न जाने कहाँ से निर्मछता आगई कि सबने उसे श्री जिनेन्द्रदेवके दर्शनकी आज्ञा प्रदान कर दी। इस आज्ञाको सुनकर वह तो आनन्द समुद्रमें डूब गया। आनन्द से दर्शन कर पक्षोंसे विनय पूर्वक बोछा—'उत्तराधिकारी न होनेसे मेरे पासकी सम्पत्ति राज्यमें चछी जावेगी, अतः मुक्ते जातिमें मिछा छिया जाय। ऐसा होनेसे मेरी सम्पत्तिका कुछ सदुपयोग हो जायगा।'

यह सुनकर लोग आगबबूला होगये और मुंमलाते हुए बोले—'कहाँ तो मन्दिर नहीं आ सकते थे, अब जातिमें मिलनेका होंसला करने लगे। अंगुली पकड़कर पोंचा पकड़ना चाहते हो?' वह हाथ जोड़कर बोला—'आखिर आपकी जातिका जन्मा हूँ। क्या जो वस्न मिलन हो जाता है उसे भट्टीमें देकर उज्वल नहीं किया जाता? यदि आप लोग पिततको पित्रत्र करनेका मार्ग रोक लेवेंगे तो आपकी जाति कैसे सुरचित रह सकेगी? मैं तो वृद्ध हूँ, मृत्युके गालमें बैठा हूँ। परन्तु यदि आप लोगोंकी यही नीति रही तो कालान्तरमें आपकी जातिका अवश्यंभावी हास होगा। जहाँ आय न हो केवल व्यय ही हो वहाँ भारी खजानेका अस्तित्व नहीं रह सकता। आप लोग इस बात पर विचार कीजिए, केवल हटवादिताको लोड़िये।'

मैंने भी उसकी बातमें बात मिला दी। पक्च छोगोंने मेरे

उत्तर बहुत प्रकोप प्रकट किया। कहने लगे कि 'यह इन्होंका कर्तव्य है जो आज इस आदमीको इतना बोलनेका साहस होगया।' मैंने कहा—'भाई साहब! इतने कोधकी आवश्यकता नहीं। धोतीके नीचे सब नँगे हैं। आप लोग अपने कृत्यां पर विचार कीजिये और फिर स्थिर चित्तसे यह सोचिये कि आप लोगोंकी नियमहीन पश्चायतने ही आज जैनजातिको इस दशामें ला दिया है। बेचारे जैनी लोग दर्शन तकके लिए लालायित रहते हैं। कल्पना करो किसीने दस्साके साथ सम्बन्ध कर लिया तो इसका क्या यह अर्थ हुआ कि बह जैनधर्मको श्रद्धासे भी च्युत हो गया। श्रद्धा वह वस्तु है जो सहसा नहीं जाती। शाक्षोंमें इसके बड़े बड़े उपाख्यान हैं—बड़े बड़े पातकी भी श्रद्धाके बलसे संसारसे पार होगये। श्री कुन्दकुन्द भगवानने लिखा है कि—

दंसण्भष्टा भडा दंसणभट्टाण णित्थ णिव्वार्ण । सिरुफांति चरियभट्टा दंसणभट्टा ण सिरुफांति ॥

अर्थात् जो दर्शनसे अष्ट हैं वे अष्ट हैं। जो दर्शनसे अष्ट हैं वे निर्वाणके पात्र नहीं। चारित्रसे जो अष्ट हैं उनका निर्वाण (मोत्त) हो सकता है, परन्तु जो दर्शनश्रष्ट हैं वे निर्वाण छाभसे विश्वत रहते हैं।

प्रथमानुयोगमें ऐसी बहुतसी कथाएँ आती हैं जिनमें यह बात सिद्ध की गई है कि जो चारित्रसे गिरने पर भी सम्यप्रांनसे सिहत हैं वे काळान्तरमें चारित्रके पात्र हो सकते हैं। जैसे माध-नन्दी मुनिने कुन्भकारकी बाळिकाके साथ विवाह कर ळिया तथा उसके सहवासमें बहुत काळ विताया, वर्तन आदिका अवा ळगा-कर घोर हिंसा भी की। एक दिन मुनि सभामें किसी पदार्थके विचारमें सन्देह हुआ तब आचार्यने कहा इसका यथार्थ उत्तर मायनन्दी जो कि कुम्भारकी बाळिकाके साथ आमोद-प्रमोदमें अपनी आयु विता रहा है, दे सकेगा। एक मुनि वहाँ पहुँचा जहाँ कि माघ नन्दी मुनि कुम्भकारके वेषमें घटनिर्माण कर रहे थे और पहुँचते हो कहा कि 'मुनिसंघमें जब इस विषय पर शङ्का उठी तब आचार्य महाराजने यह कहकर मुमे आपके पास भेजा है कि इसका यथार्थ उत्तर माघनन्दी ही दे सकते हैं। कृपाकर आप इसका उत्तर दीजिये।'

इन वाक्योंको सुनते ही उनके मनमें एकद्म विशुद्धताकी उत्पत्ति हो गई और मनमें यह विचार आया कि यद्यपि मैंने अधमसे अधम कार्य किया है फिर भी आचार्य महाराज मुक्ते मुनि राब्दसे संबोधित करते हैं और मेरे ज्ञानका मान करते हैं। कहाँ है मेरा पीछी कमण्डलु? यह विचार आते ही उन्होंने आगन्तुक मुनि से कहा कि मैं इस शङ्काका उत्तर वंहीं चलकर दूँगा और पीछी कमण्डलु लेकर वनका मार्ग लिया। वहाँ प्रायश्चित्त विधिसे शुद्ध होकर पुनः मुनिधर्ममें दीचित हो गये।

बन्धुवर ! इतनी कठोरताका व्यवहार छोड़िये। गृहस्थ अवस्था में परिम्रहके सम्बन्धसे अनेक प्रकारके पाप होते हैं। सबसे महान् पाप तो परिम्रह ही है फिर भी श्रद्धाकी इतनी प्रबल शक्ति है कि समन्तभद्र स्वामीने लिखा है—

> 'गृहस्थो मोज्ञमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान। अनगारो गृही श्रेयान् निम्मोहो मोहिनो मुनेः॥'

अर्थात् निर्मोही गृहस्थ मोत्तमार्गमें स्थित है और मोही मुनि मोत्तमार्गमें स्थित नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि मोही मुनिकी अपेत्ता मोह रहित गृहस्थ उत्तम है। यहाँ पर मोह शब्दका अर्थ मिथ्यादशे जानना, इसीलिए आचार्योंने सब पापोंसे महान् पाप मिथ्यात्वको ही माना है। समन्तभद्र स्वामीने और भी लिखा है कि—

> 'न हि सम्यक्त्वसमं किञ्चिस्त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि । श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तन्भृताम् ॥'

इसका भाव यह है कि सम्यग्दर्शनके सदृश तीन काछ और तीन जगत्में कोई भी कल्याण नहीं और मिथ्यात्वके सदृश कोई अकल्याण नहीं, अर्थात् सम्यक्त्व आत्माका वह पवित्र भाव है जिसके होते ही अनन्त संसारका अभाव हो जाता है और मिथ्यात्व वह वस्तु है जो अनन्त संसारका कारण होता है, अतः महानुभावो ! मेरे पर नहीं अपने पर द्या करो और इसे जातिमें मिछानेकी आज्ञा दीजिये।

इन पक्क महाशयों में स्वरूपचन्द्रजी बनपुरया बहुत ही चतुर पुरुष थे। वे मुमसे बोले—'आपने कहा सो आगम प्रमाण तो वैसा ही है, परन्तु यह जो शुर्खिकी पृथा चली आ रही है उसका भी संरच्चण होना चाहिये। यदि यह पृथा मिट जावेगी तो महान अनर्थ होने लगेंगे। अतः आप उतावली न कीजिये। शनैः शनैः ही कार्य होता है।

> 'कारज धीरे होत है काहे होत ऋधीर। समय पाय तरुवर फलै केतिक सींचो नीर॥'

इसिंख मेरी सम्मिति तो यह है कि यह प्रान्त भरके जैनियों को सिम्मिछित करें। उस समय इनका उद्धार हो जावेगा।

प्रान्तका नाम सुनकर मैं तो भयभीत हो गया, क्योंकि प्रान्तमें अभी हठवादी बहुत हैं। परन्तु लाचार था, अतः चुप रह गया। आठ दिन बाद प्रान्तके दो सौ आदमी सम्मिलित हुए। भाग्यसे हठवादी महानुभाव नहीं आये, अतः पद्धायत होनेमें कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। अन्तमें यह निर्णय हुआ कि यदि यह दो पंगत पक्की और एक पंगत कची रसोईकी देवें तथा २४०) पपौरा विद्यालयको और २४०) जताराके मन्दिरको प्रदान करें तो जातिमें मिला लिये जावें। मैंने कहा--'अब विलम्ब मत कीजिये, कल ही इनकी पंगत ले लीजिये।' सबने स्वीकार किया। दूसरे दिनसे

सानन्द पंक्ति भोजन हुआ और ४००) दण्डके दिये गये। उसने यह सब करके पश्चोंकी चरणरज शिर पर लगाई और सहस्रों धन्यवाद दिये। तथा बीस हजारकी सम्पति जो उसके पास थी, एक जैनीका बालक गोद लेकर उसके सुपुर्द कर दी।...इस प्रकार एक जैनका उद्धार हो गया और उसकी सम्पत्ति राज्यमें जानेसे बच गई। कहनेका तात्पर्य यह है कि शुद्धिके मार्गका लोप नहीं करना चाहिये तथा इतना कठोर दण्ड भी नहीं देना चाहिये कि जिससे भयभीत हो कोई अपने पापोंको व्यक्त ही न कर सके।

इस प्रकार उसकी शुद्धि कर मैं श्रीयुक्त वर्णीजीके साथ देहात में चला गया। और यथाशक्ति हम दोनोंने बहुत स्थानों पर धर्म श्रचार किया।

# दृरदर्शी मूलचन्द्रजी सरीफ

कई स्थानोंमें घूमनेके बाद मैं श्रीयुत सर्राफ मूळचन्द्रजी बरुआ-सागरवालोंके यहाँ चला गया। आप हमसे अधिक अवस्थावाले थे, अतः मुमसे अनुजकी तरह स्नेह करते थे। आपके विचार निरन्तर प्रशस्त रहते थे। आप बरुआसागरके जमीदार थे, और निरन्तर सुधारके पद्मपाती रहते थे। आपके घ्राममें नन्द्किशोर अलया एक विलक्षण प्रतिभाशाली मुनीम थे। आपका मूळचन्द्रजी सर्राफके साथ सदा वैमनस्य रहता था। आप निरन्तर मूळचन्द्रजी को फँसानेकी ताकमें रहते थे, परन्तु श्री सर्राफ इतने चतुर थे कि बड़े-बड़े दरोगाओंकी चुंगलमें नहीं आये। नन्दिकशोर तो कोई गिनतीमें न थे।

एकबार नन्दिकशोरकी औरत कूपमें गिरकर मर गयी। आप दौड़कर सर्राफजीके पास आये और बोले 'भैयां! गृहिणी महेनाई क्या करूँ ?' प्रामके बाहर कूप था, अतः वस्तीमें हो हल्ला मचनेके पहले ही आप एकदम जैनियोंको लेकर कुआ पर पहुँचे और उसे निकालकर श्मसानमें जला दिया। बादमें दरोगा आया, परन्तु तब तक लाश जल चुकी थी। क्या होगा ? यह सोचकर सब हर गये, परन्तु सर्राफने सब मामला शान्त कर दिया।

यहाँ एक बात और लिखने की है वह यह कि बहुआसागरमें काछियोंकी जमीदारी है, बड़े बड़े धनाट्य हैं। एक काछी नम्बर-दारके यहाँ एक मुसलमान नौकर रहता था। काछीकी औरतसे काछी जमीदारकी कुछ लड़ाई हुई। उसने औरतको बहुत डांटा और कोधमें आकर कहा—'रांड मुसलमानके यहाँ चली जा।' वह सचमुच चली गई और दो दिन तक उसके सहवासमें रही आई।

इस घटनाके समय मूळचन्द्रजी मांसी गये थे। वहाँ से आकर जब उन्होंने यह सुना कि एक काछोकी औरत मुसळमानके घर चली गई तब बड़े दु:खी हुए। अपने अङ्गरत्तकोंको लेकर उस मोहल्लेमें गये और माम्य पंचायत कर उसमें उस औरत तथा मुसळमानको बुळाया। आनेपर औरतसे कहा—'अपने घर आजाओ।' उसने कहा—'हम तो मुसळमानिनी हो गये, क्योंकि उसका भोजन कर लिया।'

सब पक्च सुनकर कहने लगे कि अब तो यह जातिमें नहीं मिलाई जा सकती। मूलचन्द्रजीने गंभीर भावसे कहा कि 'आपत्ति काल है अतः इसे मिलानेमें आपित्त नहीं होना चाहिये।' लोगोंने कहा—'पहले गङ्गास्नान कराना चाहिये और पश्चात् तीर्थयात्रा कराना चाहिये, अन्यथा सब व्यवहारका लोप हो जावेगा।' मूलचन्द्रजीने कहा—'जब सब लोग क्रमशः अधःपतनको प्राप्त हो चुकेंगे तब व्यवहारका लोप न होगा। अतः मेरी तो यह सम्मति है कि इसे गङ्गान भेजकर वेत्रवती भेज दिया जावे, क्योंकि वह यहाँ से तीन मील है। वहाँ से स्नान करके आ जावे

और इसी प्राममें जो ठाकुरजीका मन्दिर है उसका दर्शन करे। पश्चात् तुळसीदळ और चरणामृत देकर इसे जातिमें मिळा छिया जाबे।' सब छोगोंने सर्राफजीका यह निर्णय अंगीकृत किया परन्तु वह औरत' बोळी—'मैं नहीं आना चाहती।' मूळचन्द्रजीने कहा—'तुमे आनेमें क्या आपित्त हैं ?' वह बोळी—'मुमसे सब छोग घृणा करें गे, मेरे हाथकी रोटी न खाबेंगे तथा मुमे दासीकी तरह रक्खेंगे और उस हाळतमें मेरा जीवन आजन्म दुखी रहेगा, अतः मेरे साथ यदि पूर्ववत् व्यवहार किया जावे तब मैं आनेको सहर्ष प्रस्तुत हूँ। आशा है मेरी नम्न प्रार्थनापर आप छोग सम्यक् परामर्श कर यहाँ से उठेंगे।'

श्री मूळचन्द्रजीने उसके वाक्य श्रवण कर एक सार गर्भित भाषण दिया। पहले तो यह दोहा पढ़ा—

> 'सकल भूमि गोपालकी यामें अटक कहा। जाके मनमें अटक है सो ही अटक रहा॥'

फिर कहा—'बन्धुओ! आज एक हिन्दू स्त्री यदि मुसलमानके घर चली गई तो सर्व प्रथम यही रात्र होगी, अनेक छलनाओं को फुसलावेगी और उसकी निरन्तर यही भावना रहेगी कि जिस पितने मुक्ते इस अवस्था तक पहुँचाया है उसका सर्वनाशका यत्न करनेमें मैं सफल होऊँ। उपपितकी यह भावना रहेगी कि हिन्दू लोग कुछ करते तो हैं ही नहीं, अतः उनकी औरतोंको इसी तरह फुसलाना चाहिए। जो इसके बालक होगा उसे यह यही पाठ पढ़ावेगी कि बेटा! मैं जातिकी हिन्दू हूँ, तुम्हारे अमुक पिताने जो अभी तक जीवित हैं, मेरे साथ ऐसी निन्दा किया की कि जिससे आज मैं इस अवस्थामें हूँ। जिस मांससे मुक्ते स्वाभाविक घृणा थी वह आज मेरा खाद्य हो गया। जीवद्या जो मेरा प्राण थी वह नष्ट हो गई। आज जीवोंका घात करना ही मेरा जीवन हो गया। मैं चींटी मारनेसे काँपती थी, पर आज मुरगी, मुरगा,

वकरी, बकरा मारना खेळ सममती हूँ। ऐसा भाव अपने पुत्रादिकके मनमें उत्पन्न कर अपनेको धन्य सममेगी। अतः इस विषयमें मैं आप छोगोंसे विशेष न कह कर यही प्रार्थना करता हूँ कि इसे अविलम्ब जातिमें मिला लिया जाय।'

श्रीयुत सर्राफ जी का व्याख्यान समाप्त हुआ। बहुत महाशयोंने उसका समर्थन किया, बहुतोंने अनुमोदन किया। मैंने भी श्रीमूळ-चन्द्रजीकी बातको पृष्ट करते हुए कहा कि 'भाई! यह संसार है, इसमें पाप होना कठिन नहीं, क्योंकि यह संसार राग द्वेष मोहका तो घर ही है। काळ पाकर जीवोंकी मति श्रष्ट हो जाती है और सुधर भी जाती है। यदि इस संसारमें सुधारका मार्ग न होता तो किसी जीवकी मुक्ति ही न होती, अतः पापको बुरा जान उससे घृणा कीजिये और यदि कोई पापसे अपनी रचा करना चाहे तो उसकी सहायता कीजिये। आप छोगोंका निमित्त पाकर यदि एक अवळाका सुधार होता है तो उसमें आप छोगोंको आपित्त करना उचित नहीं, अतः श्रीमूळचन्द्रजीके प्रस्तावको सर्वानुमतिसे पास कीजिये और अभी उसे वेत्रवतीमें स्नान करानेके छिए भेजिये।'

इसके बाद और भी बहुतसे छोगोंके सारगर्भित भाषण हुए। इस प्रकार मूळचन्द्रजीका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावका रूप यह था—'जो औरत अपने घरसे पितके कटु शब्दोंको सहन न कर मुसलमानके घर चलीगई थी वह आज आ गई। उसे हम छोग उसी जातिमें मिलाते हैं। यदि कोई मनुष्य या श्वी उसके साथ जाति विरुद्ध व्यवहार करेगा तो उसे १००) दण्ड तथा एक बाह्मण भोजन देना होगा।'

द० सकल पद्धान बरुआसागर,

इसके बाद उसे स्नानके छिए वेत्रवती भेजा गया। वहाँसे आई तब ठाकुरजीके मन्दिरमें दर्शनके छिए भेजा गया। वहाँपर भगवानका चरणामृत और तुछसीदछ दिया गया। इस प्रकर वह शुद्ध हुई। पश्चात् उसके द्वारा एक घड़ा छना पानी मँगाया गया। लोग पीनेसे इंकार करने लगे। मूलचन्द्रजीने कहा—'जो पानी न पीवेगा वह दण्डका पात्र होगा।' अतः पहले मूलचन्द्रजीने एक ग्लास पानी उसके हाथका पिया। इसके वाद फिर क्या था? सब पश्च लोगोंने उसके हाथका पानी पिया। पश्चात् बाजारसे पेड़ा लाये गये और सब पश्चोंने उसके हाथके पेड़ा खाये" इस प्रकार । एक औरतका उद्धार हुआ।

इतना सब हो चुकनेके बाद वह औरत बोली—'मुमे विश्वास न था कि मेरे ऊपर आप लोगोंकी इतनी दया होगी। मैं तो पतित हो ही चुकी थी। आजके दिन श्री सर्राफके प्राणपन प्रयत्न और आप लोगोंकी निर्मल भावनासे मेरा उद्धार होगया। भला ऐसा कौन कर सकता था? यदि यही न्याय कहीं पढ़े लिखे महानुभावोंके हाथमें होता तो मेरा उद्घार होना असंभव था। पहले भारतवर्षमें जहाँ द्धको निदयाँ बहती थीं वहाँ आज खूनकी निदयाँ बहने लगीं। इसका मूल कारण यही तो हुआ कि हमने पतित लोगोंको अपनाया नहीं। किन्तु उनको जवरदस्ती भ्रष्ट किया। क्या भारतवर्षमें इतने मुसलमान थे ? नहीं, केवल बलात्कारसे बनाये गये। जो बन गये, हमने उन्हें शुद्ध करनेसे इंकार कर दिया। किसी मुसलमानने किसी औरतके साथ हँसी मजाक किया, हमने उसका प्रतिक्रम नहीं किया। परस्परमें संघटित नहीं रहे। यही कारण है कि आज हमारी यह दशा हो रही है। यदि आप मेरा उद्धार न करते तो मैं वह प्रयत्न करती जिससे कि मेरे पतिका अस्तित्व एक आपत्तिमें पड़ जाता। मैं जिसके यहाँ चली गई थी उससे मेरा असत् सम्बन्ध न था, किन्तु वह हमारे घर पर नौकर था। मेरे पति जब बाहर जाते थे तब मैं उससे बाजारसे जिस वस्तुकी आवश्यकता होती बुला लेती थी और आप जानते हैं जहाँ परस्परमें संभाषण होता है वहाँ हास्यरसकी बात आजाने

पर हँसी भी आजाती है। ऐसी स्वाभाविक प्रवृत्ति मनुष्य और क्षियोंकी होती है। क्या इसका अर्थ यह है कि हास्य करनेवाले असदाचारी हो गये। माँ अपने जवान बालक के साथ हँसती है, पुत्री बापके साथ हँसती है, विहन भाई के साथ हँसती है। पर इसका यह अर्थ कोई नहीं लेता कि वे असदाचारी हैं। मैं सत्य कहती हूँ कि मैंने उसके साथ कोई भी असदाचार न पहले किया था और न अब उसके घर रहते हुए भी किया है। किर भी मेरे पितको सन्देह होगया कि यह दुराचारिणी है और एक दम मुमे आज्ञा दी कि तू उसी के साथ चली जा। मैं भी को धके आवेश में अपनेको नहीं सँभाल सकी और उसके साथ चली गई। किन्तु निष्पाप थी, अतः आपके द्वारा मेरा उद्धार हो गया। मैं आपके उपकारको आजीवन न भूलूँगी। संसारमें पापोदयके समय अनेक आपत्तियाँ आती हैं, पर उनका निवारण करनेमें महापुरुष ही समर्थ होते हैं।

उसके इस कथनके अनन्तर जितने पश्च वहाँ उपस्थित थे सबने उसे निष्पाप जानकर एक स्वरसे धन्यवाद दिया और उस मुसलमानको डाँटा कि तुम्हें ऐसी हरकत करना उचित नथा। यदि तुम्हारा हम लोगोंके साथ ऐसा उपवहार गहा तो हम लोग भी सिक्ख नोतिका अवलम्बन करनेमें आगा पीछा न करेंगे।

इसप्रकारके सुधारक थे श्री सर्राफजी। आपसे मेरा हार्दिक स्नेह था। आपने मेरे ४०००) जमा कर लिए, जब कि मैंने एक पैसा भी नहीं दिया था और न मेरे पास था हो। रूपया कैसे अर्जन किया जाता है इस विषयमें प्रारम्भसे हो मूर्ख था।

एक दिनकी बात है कि मूलचन्द्रकी औरतके गर्भ था। सब लोग वहाँ पर गप्पाष्टक कर रहे थे। किसीने कहा—'अच्छा, बत-लाओ गर्भमें क्या है ?' किसीने कहा—'बालक है।' किसीने कहा 'बालिका है।' मुक्तसे भी पूछा गया। मैंने कहा—'मैं नहीं जानता क्या है ? क्योंकि निमित्तज्ञानसे शून्य हूँ। अथवा उसके गर्भमें नहीं बैठा हूँ कि आँखसे देखकर बता दूँ।' इतना कह चुकने पर भी छोग आग्रह करते रहे। अन्ततोगत्वा मैंने भी अन्य छोगोंकी तरह उत्तर दे दिया कि बालक है और जब पैदा होगा उसका श्रेयांसकुमार नाम होगा। यह सुनकर छोग बहुत ही प्रसन्न हो गये और उस दिनकी प्रतीचा करने छगे।

इस बरुआसागरमें एक दिन एक विलक्षण घटना और हो गई जो कि इस प्रकार है-दिनके चार बजे मैं जलका पात्र ( लोटा ) लेकर शौच कियाके लिये प्रामके बाहर जा रहा था। मार्गमें बालक गेंद खेल रहे थे। उन्हें देखकर मेरे मनमें भी गेंद खेलनेका भाव हो गया। एक लडकेसे मैंने कहा-'भाई! हमको भी दण्डा और गेंद दो, हम भी खेलेंगे।' बालकने दण्डा और गेंद दे दी। मैंने दंडा गेंदमें मारा पर वह गेंदमें न लगकर पास ही खड़े हुए ब्राह्मणके बालकके नेत्रमें बड़े वेगसे जा लगा और उसकी आँखसे रुधिरकी धारा वहने लगी। यह देखकर मेरी अवस्था इतनी शोकातर हो गई कि मैं सब कुछ भूछ गया और छोटा छेकर बाई जीके पास आ गया। बाई जी कहती हैं—'बेटा! क्या हुआ ?' मैं कुछ भी न बोछ सका, किन्तु रोने छगा। इतनेमें एक बालक भाया उसने सब वृत्तान्त सुना दिया । बाईजीने कहा-'अब क्यों रोते हो ? जो भवितव्य था वह हुआ। अनुधिकार कार्य करनेपर यही होता है। अब उठो और सांयकालका भोजन करो। मैंने कहा-'आज भोजन न कहाँगा ।' बाईजी बोढीं-'क्या इससे उस अपराधका प्रतीकार हो जावेगा ?' मैं कुछ उत्तर न दे सका। केवल अपनी भूळपर पश्चात्ताप करता रहा । जिस बाळकी आँखमें चोट लगी थी उसकी माँ बहुत ही उम्र प्रकृतिकी थी, अतः निरन्तर यह भय रहने लगा कि जब वह मिलेगी तब पचासां गालियाँ देगी। इसी भयसे मैं घरसे बाहर नहीं निकलता था। सूर्योदयके पहले

ही श्री मन्दिरजीमें जाता था और दर्शनादि कर शीव ही वापिस आ जाता था।

एक दिन कुछ विलम्बसे मन्दिर जा रहा था, अतः बालककी माँ मार्गमें मिल गई और उसने मेरे पैर पड़े। मैं उसे देखकर ही डर गया था और मनमें सोचने लगा था कि हे भगवन्! अब क्या होगा ? इतनेमें वह बोली कि आपने मेरे बालकका महोपकार किया। मैंने कहा—'सत्य किहये बालककी आँख तो नहीं फूट गई ?' उसने कहा—'आँख तो नहीं फूटो, परन्तु उसका अंख-सूर जो कि अनेक औषधियाँ करने पर भी अच्छा न होता था, खून निकल जानेसे एकदम अच्छा हो गया। आप निश्चिन्त रहिये, भय न करिये आपको गालीके बदले धन्यवाद देती हूँ। परन्तु एक बात कहती हूँ वह यह कि आपका दण्डाघात घुणाच्चरन्यायसे औषधिका काम कर गया सो ठीक है, परन्तु आइन्दह ऐसी किया न करना।'

में मन ही मन विचारने लगा कि उदय बड़ी वस्तु है, अन्यथा ऐसी घटना कैसे हो सकती है।

### शङ्कित संसार

कुछ दिन बरुआसागर रह कर हम और बाईजी सागर चले गये और सागर विद्यालयके लिये द्रव्य संग्रहका यत्न करने लगे। भाग्यवश यहाँपर भी एक दुर्घटना हो गई।

मेरे खानेमें जो शाक व फल आते थे, मैं स्वयं जाकर उन्हें चुन चुनकर लाता था। एक दिनकी बात है कि नसीवन कूंजड़ीकी दुकानपर एक महाशय ल्लीताफल (शरीफा) खरीद रहे थे। शरीफा दो इतने बड़े थे कि उनका बजन एक सेर होगा। उनकी कीमत कूंजड़ी एक रुपया मांगती थी। उन्होंने बारह आना तक

कहा। मेरा मन भी उन शरीफोंके लिये ललचाया, परन्त जब एक महाशय ले रहे थे तब मेरा कुछ बोलना सभ्यताके विरुद्ध होता। अन्तमें उन्होंने चौदह आना तक मूल्य देना कहा, परन्तु कूंजड़ीने कहा कि एक रुपयेसे कम न हाँगी, आप न्यर्थ समय मत खोइये। आखिर जब वे निराश होकर जाने छगे तब मैंने शीघ ही एक रुपया कुंजड़ीके हाथमें दे दिया और वह शरीफा मेरे भोलेमें डालनेको उद्यत हुई कि वही महाशय पुनः लौटकर कहने लगे-'अच्छा, पाँच रुपया ले लो।' उसने कहा-'नहीं अब तो वे विक गये, लेनेवालेसे आप बात करिये।' उन महाशयने दसका नोट कंजडीको बतलाया। वह बोली—'महाशय! आप महाजन हैं, क्या व्यापारकी यही नीति है ?' अन्तमें उन्होंने कहा-'अच्छा सी रुपये है हो, परन्तु शरीफा हम ही को दो।' कुंजड़ी बोही-'आप महाजन होकर इस तरहकी बात करते हो । क्या इसी तरह की धोखेबाजीसे पैसा पैदा करते हो ? भड़वेका भड़ुआ ! उस समय यह मुँह कहाँ चला गया था। उस समय तो एक रुपया देनेको बन्द था, अब सौ रुपया दिखलाता है। लानत है तेरे रुपयोंको त मनुष्य नहीं, हट मेरी दुकानसे।'

मैंने कहा—'इतनो वेइज्जती करना अच्छा नहीं। आखिर ये महाजन हैं और तुम शाक वेचनेवाली ही हो।' वह बोली—यह शिष्टताका व्यवहार जाने दीजिये। न्यायसे बात करिये। हम भी मनुष्य हैं, पशु नहीं। कीनसी वेइज्जती इसकी हुई। बिल्क इसको शरम आनी चाहिये। यदि मैं इस चुद्र मनुष्यके लोभमें आ जाती तो आप ही कहते कि ये शाक वेचनेवाले बड़े वेईमान होते हैं, क्योंकि ये लोभमें आकर जवान पलट जाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस कालमें छोटी जातिवाले और छोटे धन्धेवाले पापके कार्योंसे भयभीत रहते हैं, परन्तु ये बड़े लोग पापोंसे नहीं डरते। ये लोग जो दान करते हैं वह पापोंको छिपाने

के लिये ही करते हैं। मैं इन छोगोंके छोभकी कहानी सुनाऊँ तो आपको शर्मिन्दा होना पड़ेगा। आपने स्वयं इज्जत बचानेके ख्याल से एक औरतके दोवको छिपाया। समभे या नहीं ? अन्यथा सनो, कल हीकी तो बात है-मेरी द्कानसे जो तीसरे नम्बरकी दुकान है वहाँ पर एक स्त्री नींबू खरीद रही थी। सौ तोला सोना उसके वदन पर था। दो पैसाके नींबू उसने खरीदे-पाँच आये। उन्हें छांटने लगी और छांटते छांटते उसने पाँच नींबू बगलमें चोलीके दामनमें छिपा छिये। आपने यह किस्सा देखा तो आपने उस कूजड़ीको चार आना देकर उसके बाकी नींबू एक दम अपने मोलेमें डाल लिये। यहाँ आपका यही अभिप्राय रहा होगा कि यदि कुंजड़ीने चोरीका मामला जान लिया तो इस बड़े घरकी औरतकी इज्जतमें बट्टा छगेगा। मैं अपनी दुकानसे यह सब देख रही थी। मेरे मनमें आया कि इस गुप्त रहस्यको प्रकट कर दूँ, परन्तु फिर मनमें रहम आगया कि जाने दो। परन्तु आप हृदयसे कहिये कि यदि कोई अनाथ या दरिद्र औरत होती तो क्या आप यह दया दिखाते ? नहीं, जरा विचारसे काम लीजिये, पाप चाहे बड़ा मनुष्य करे चाहे छोटा । पाप तो पाप ही रहेगा, उसका दण्ड उन दोनोंको समान ही मिलना चाहिये। ऐसा न होनेसे ही संसारमें आज पंचायती सत्ताका लोप हो गया है। बड़े आदमी चाहे जो करें, उनके दोषको छिपानेकी चेष्टा की जाती है और गरीबोंको पूरा दण्ड दिया जाता है ""यह क्या न्याय है ! देखो बड़ा वही कहलाता है जो समदर्शी हो। सर्यकी रोशनी चाहे दरिद्र हो चाहे अमीर दोनों घरोपर समान रूपसे पहती है, अत: आप इसकी प्रतिष्ठा नहीं रख सकते। यह अपने लोभसे स्वयं पतित है।

वह महाशय लजासे नम्रीभूत हो गये। मैंने उनसे कहा कि 'यह सरीफा लेते जाइये, परन्तु वह नीचे नेत्र करके कुछ न बोले और अपने घर चले गये। अन्तमें कूंजड़ी बोली—'देखो मनुष्य वही है जो अच्छा व्यवहार करे। हमारा पेशा शाक वेचनेका है,

हम बात बातमें गाछी देती हैं। यदि आठ आना बस्तुका भाव हो और कोई चार आनेमें माँगे तो भी हम वह वस्तु दे देती हैं, परन्तु देती हैं आधा सेर। तराजू पर बाँट एक सेरका डाळती हैं, परन्तु चाळाकीसे माळ आधा सेर हो चढ़ाती हैं। यदि वह देख लेता है और कुछ कहता है कि कम क्यों तौळती है ? तो पच्चीसों गाळियाँ सुनाती हैं और यह उत्तर देती हैं कि भड़वेका भड़वा! रुपयेका माळ आठ आनेमें लेना चाहता है। खैर, परन्तु जो अच्छे आदमी होते हैं उनके साथ हमारा भळा व्यवहार होता है। आप के व्यवहारसे मैं खुश हूँ। आपकी दुकान है। आपको उत्तमसे उत्तम शाक दूँगी। आप अब अन्य दुकानपर मत जाना।

में प्रतिदिन उसीकी दुकानसे शाक छेने छगा, परन्तु संसार सबको पापमय देखता है। वह मेरे इस कार्यमें नाना प्रकारके संदेह करने छगा। पर मैं अन्तरङ्गसे वैसा नहीं था। मानसिक पिरणामोंकी गित तो अत्यन्त सूचम है, किन्तु काय और वचनसे कभी भी मैंने उसके साथ अन्यथा भाव नहीं किया और न बुद्धि पूर्वक मनमें उसके प्रति मेरे विकृत पिरणाम हुए। परन्तु ऐसा नियम है कि यदि कछारकी दुकानपर कोई पैसा भंजानेके छिये भी जावे तो छोग ऐसा सन्देह करने छगते हैं कि इसने मद्य पिया होगा। ठीक यही गित हमारी हुई। उस समय में उत्तम वस्त रखता था, बड़े बड़े बाछ थे, बाछोंमें आठ रुपये सेरवाछा चमेछी का तेछ डाछता था, एक वषमें १२ घोती जोड़े बदछता था। इस तरह जहाँ तक बनता शरीरको सँमाछनेमें कसर नहीं रखता था। परन्तु यह सब होनेपर भी मेरी पापमय प्रवृत्ति स्वप्तमें भी नहीं होती थी।

अधिकांश लोगोंके कान होते हैं, आँख नहीं होतो। अतः उसके यहाँ शाक लेनेसे मैं लोगोंकी दृष्टिमें आने लगा। इसका मेरी आत्मापर गहरा प्रभाव पड़ा। एक दिन खेदीलालजीके बागमें सब



इस तरह जहाँ तक बनता शरीरको सम्हालनेमें कसर नहीं रखताथा परन्यु यह सब होने पर भी मेरी पापमय प्रवृत्ति स्वप्नमें भी नहीं होती थी। [पू∘२०⊏]

जैनियोंका भोजन था। मैंने वहीं सबके समत्त इस बातका स्पष्टी-करण कर यह निश्चय किया कि मैं आजसे ही ब्रह्मचर्य प्रतिमाका पालन कहाँगा। हमारे परम स्नेही श्री बालचन्द्रजी सवालनवीस भी वहीं बैठे थे। उन्होंने बहुत समफाया और कहा कि 'तुम ब्रत तो पालते ही हो, अतः कुछ समय और ठहरो। चरणान्योगको पद्धितसे त्रतका पालन करना कठिन है। अभी चरणानयोगका अभ्यास करो और यदि प्रतिमा लेनेकी ही अभिलाषा है तो पहले व्रत प्रतिमाका अभ्यास करो । उसमें पाँच अणुव्रत और सात शीछ व्रत हैं। जब यह बारह व्रत निर्विध्न यथायोग्य पलने लगें तब सप्रमी—ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले लेता। आवेगमें आकर शीवतासे कार्य करना उत्तर कालमें दु:खका कारण हो जाता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप निष्कलङ्क हैं, किन्तु लोकके भयसे आपकी प्रवृति व्रत लेनेमें हो गई। अभी आपकी प्रवृति एकदम खच्छन्द रही। इस त्रतके लेते ही यह सब आडम्बर छूट जावेगा। आपका जो भोजन है वह सामान्य नहीं वह भी छूट जावेगा। घोवीसे वस्न नहीं धुला सकोगे, यह चमेलीका तेल और ये बड़े-बड़े वाल आदि सब उपद्रव छोड़ने पड़ेंगे। परन्तु मैंने एक न सुनी और वहाँसे आकर मेरे पास जो भी बाह्य सामायो थी सब वितरण कर दी और यह नियम किया कि किसी त्यागी महाशयके समीप इस व्रतको नियमपूर्वक अंगीकार कहाँगा। परन्तु अभ्यास अभीसे करता हूँ।

### निवृत्तिकी ओर

वीरनिर्वाण २४३६ और वि० सं० १६६६ की बात है, रात्रिको जब सोने छगा तब श्री बाळचन्द्रजीने कहा—'यह निवारका पँछग १४ अब मत विद्याओं, अब तो काठके तख्ता पर सोना पढ़ेगा।' मैंने कहा—'इसको मैंने बड़े स्नेहसे बनवाया था। पश्चीस रुपया तो इसके बनवानेमें छगे थे। क्या इसे भी त्यागना होगा?' उन्होंने टढ़ताके साथ कहा—'हाँ, त्यागना होगा।' मैंने उत्साहके साथ कहा—'अच्छा त्यागता हूँ।' जमीन पर सोनेकी आदत न थी, परन्तु जब पछँगकी आशा जाती रही तब अनायाश भूशय्या होनेपर भी निद्रा सुख पूर्वक आ गई।

प्रातःकाल श्री जिनेन्द्रदेवके दर्शनकर श्री बालचन्द्रजीसे प्रितमाके स्वरूपका निर्णय करने लगा। बाईजी भी वहीं बैठी थीं, कहने लगीं—'प्रितमाके स्वरूपका निर्णय तो हो जावेगा। चरणानुयोगके प्रत्येक प्रन्थमें लिखा है। रत्नकरण्डश्रावकाचारमें देख लो, किन्तु साथ ही अपनी शक्तिको भी देख लो। तथा द्रव्य क्षेत्र काल भावको देखो। सर्वप्रथम अपने परिमाणोंकी जातिको पहिचानो। जो व्रत लो उसे मरण पर्यन्त पालन करो। अनेक संकट आने पर भी उसका निर्वाह करो। जैनधर्मकी यह मर्यादा है कि व्रत लेना, परन्तु उसे भंग न करना। व्रत न लेना पाप नहीं, परन्तु लेकर भंग करना महापाप है।

जैनदर्शनमें तो सर्व प्रथम स्थान श्रद्धाको प्राप्त है। इसीका नाम सम्यग्दर्शन है। यदि यह नहीं हुआ तो व्रत लेना नीवके विना महल बनानके सहश है। इसके होते ही सब व्रतींकी शोभा है। सम्यग्दर्शन आत्माका वह गुण है जिसका कि विकास होते ही अनन्त संसारका बन्धन छूट जाता है। आठों कर्मोंमें सबकी रक्षा करनेवाला यही है। यह एक ऐसा शूर है कि अपनी रज्ञा करता है और शेष कर्मोंकी भी। सम्यग्दर्शनका लज्ञण आचार्योंने तत्त्वार्थश्रद्धान लिखा है। जैसा कि दशाध्याय तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्। अो नोमचन्द्र स्वामीने हिखा है कि—'तत्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्।' श्री नेमिचन्द्र स्वामीने द्रव्यसंग्रहमें लिखा है कि—

'जीवादीसहहणं सम्मत्तं।' यही समयसारमें लिखा है। तथा ऐसा ही लज्ञण प्रत्येक ग्रन्थमें मिलता है। परन्तु पञ्चाध्यायीकर्ताने एक विलज्ञण बात लिखी है। वह लिखते हैं कि यह सब तो झानकी पर्याय है। सम्यग्दर्शन आत्माका अनिवंचनीय गुण है। जिसके होने पर जीवोंके तत्त्वार्थका परिज्ञान अपने आप हो जाता है वह आत्माका परिणाम सम्यग्दर्शन कहलाता है।

ज्ञानावरण कर्मका ज्ञयोपशम आत्मामें सदा विद्यमान रहता है। संज्ञी जीवके और भी विशिष्ट ज्ञयोपशम रहता है। सम्यग्दर्शन के होते ही वही ज्ञान सम्यग्व्यपदेशको पा जाता है। पुरुषार्थ-सिद्धयुपायमें श्री अमृतचन्द्राचार्यने भी लिखा है कि—

'जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम्। श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत्॥'

अर्थात् जीवाजीवादि सप्त पदार्थीका विपरीत अभिप्रायसे रहित सदैव श्रद्धान करना चाहिये ...... इसीका नाम सम्यग्दर्शन है। यह सम्यग्दर्शन ही आत्माका पारमार्थिक रूप है। इसका तात्पर्य यह है कि इंसके विना आत्मा अनन्त संसारका पात्र रहता है।

वह गुण अतिसूद्म है। केवल उसके कार्यसे ही हम उसका अनुमान करते हैं। जैसे अग्निकी दाहकत्व शिक्तका हमें प्रत्यच्च नहीं होता। केवल उसके ज्वलन कार्यसे ही उसका अनुमान करते हैं। अथवा जैसे मिद्रा पान करनेवाला उन्मत्त होकर नाना कुचेष्टाएँ करता है, पर जब मिद्राका नशा उतर जाता है तब उसकी दशा शान्त हो जाती है। उसकी वह दशा उसीके अनुभवगम्य होती है। दर्शक केवल अनुमानसे जान सकते हैं कि इसका नशा उतर गया। मिद्रामें उन्मत्त करनेकी शिक्त है, पर हमें उसका प्रत्यच्च नहीं होता। वह अपने कार्यसे ही अनुमित होती है। अथवा जिस प्रकार सूर्योद्य होनेपर सब दिशाएँ निर्मल हो जाती हैं उसी

प्रकार मिथ्यादर्शनके जानेसे आत्माका अभिप्राय सब प्रकारसे निर्मल हो जाता है। उस गुणका प्रत्यच्च मित-श्रुत तथा देशावधि- ज्ञानियोंके नहीं होता, किन्तु परमावधि, सर्वावधि, मनःपर्ययज्ञान और केवल्ज्ञानसे युक्त जीवोंके ही होता है। उनकी कथा करना ही हमें आता है, क्योंकि उनकी महिमाका यथार्थ आभास होना कठिन है। बात हमअपने ज्ञानकी करते हैं। यही ज्ञान हमें कल्याण के मार्गमें ले जाता है।

वस्तुतः आत्मामं अचिन्त्य शक्ति है और उसका पता हमें स्वयमेव होता है। सम्यग्दर्शन गुणका प्रत्यच्च हमें न हो, परन्तु उसके होते ही हमारी आत्मामें जो विशदताका उदय होता है वह तो हमारे प्रत्यचका विषय है। यह सम्यग्दर्शनको ही अद्भुत महिमा है कि हम छोग विना किसी शिच्चक व उपदेशकके उदासीन हो जाते हैं। जिन विषयों में इतने अधिक तल्छीन थे कि जिनके विना हमें चैन ही नहीं पड़ता था, सम्यग्दर्शनके होनेपर उनकी एकदम उपेक्षा कर देते हैं।

इस सम्यय्दर्शनके होते ही हमारी प्रवृत्ति एकदम पूर्वसे पश्चिम हो जाती है। प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्यका आविर्भाव हो जाता है। श्री पञ्चाध्यायीकारने प्रशम गुणका यह उज्जण माना है—

> 'प्रशमो विषयेषूच्चैर्मावकोधादिकेषु च । स्रोकासंख्यातमात्रेषु स्वरूपाच्छिथिलं मनः ॥'

अर्थात् असंख्यात लोकप्रमाण जो कषाय और विषय हैं उनमें स्वभावसे ही मनका शिथिल हो जाना प्रशम है। इसका यह तात्पर्य है कि आत्मा अनादि कालसे अज्ञानके वशीभूत हो रहा है और अज्ञानमें आत्मा तथा परका भेदज्ञान न होनेसे पर्यायमें ही आपा मान रहा है, अतः जिस पर्यायको पाता है उसीमें निजत्त्वको कल्पना कर उसीकी रज्ञाके प्रयत्नमें सदा तल्लीन रहता

है। पर उसकी रचाका कुछ भी अन्य उपाय इसके ज्ञानमें नहीं आता। केवल पक्चेन्द्रियोंके द्वारा स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण एवं शब्द को ब्रहण करना ही इसे सूक्तता है। प्राणीमात्र हो इसी उपायका अवलम्बन कर जगत्में अपनी आयु पूर्ण कर रहे हैं।

जब बच्चा पैदा होता है तब माँके स्तनको चुसने छगता है। इसका मूळ कारण यह है कि अनादि कालसे इस जीवके चार संज्ञाएँ लग रही हैं। उनमें एक आहार संज्ञा भी है। उसके विना इसका जीवन रहना असंभव है। केवल विष्रहगतिके ३ समय छोड़कर सर्वदा आहार वर्गणाके परमाणुओंको प्रहण करता रहता है। अन्य कथा कहाँ तक कहें ? इस आहारकी पीड़ा जब असहा हो उठती है तब सर्पिणी अपने बच्चोंको आप ही खा जाती है। पशुओं की कथा छोड़िये जब दुर्भिक्ष पड़ता है तब माता अपने बालकोंको बेचकर खा जाती है। यहाँ तक देखा गया है कि कूड़ा घरमें पड़ा हुआ दाना चुन-चुन कर मनुष्य खा जाते हैं। यह एक ऐसी संज्ञा है कि जिससे प्रेरित होकर मनुष्य अनर्थसे अनर्थ कार्य करनेको प्रवृत्त हो जाता है। इस ज्ञुधाके समान अन्य दोष संसारमें नहीं। कहा भी है--'सब दोषन माँही या सम नाहीं।' इसीकी पूर्तिके छिये छाखों मनुष्य सैनिक हो जाते हैं। जो भी पाप हो इस आहारके लिये मनुष्य कर लेता है। इसका मूछ कारण अज्ञान ही है। शरीरमें निजत्व बुद्धि ही इन उपद्रवोंकी जड़ है। जब शरीरको निज मान लिया तब उसकी रज्ञा करना हमारा कर्तव्य हो जाता है और जब तक यह अज्ञान है तभी तक हम संसारके पात्र हैं ? यह अज्ञान कब तक रहेगा इस पर श्रीकुन्दकुन्द महाराजने अच्छा प्रकाश डाला है-

'कम्मे णोकम्मिम्ह य अहमिदि अहकं च कम्म णोकम्मं। जा एसा खल्ज बुद्धी अप्यडिबुद्धो हबदि ताव।।' भावार्थ—जब तक ज्ञानावरणादि कमों और औदारकादि शरीरमें आत्मीय बुद्धि होती है और आत्मामें ज्ञानावरणादिक कर्म तथा शरीरकी बुद्धि होती है अर्थात् जब तक जीव ऐसा मानता है कि मेरे ज्ञानावरणादिक कर्म और शरीर हैं तथा मैं इनका स्वामी हूँ तब तक यह जीव अज्ञानी है और तभी तक अप्रतिबुद्ध है। यदि शरीरमें अहम्बुद्धि मिट जावे तो आहारकी आवश्यकता न रहे। जब शरीरकी शक्ति निबंख होती है तभी आत्मामें आहार प्रहण करनेकी इच्छा होती है। यद्यपि शरीर पुद्गलपिण्ड है तथापि उसका आत्माके साथ सम्पर्क है और इसीखिए उसकी उत्पत्ति दो विजातीय द्रव्योंके सम्पर्कसे होती है। पर यह निश्चय है कि शरीरका उपादान कारण पुद्गल द्रव्य ही है, आत्मा नहीं। इन दोनोंका यह सम्बन्ध अनादि कालसे चला आता है। इसीसे अज्ञानी जीव दोनोंको एक मान बैठता है। शरीरको निज मानने लगता है।

षस शरीरको स्थिर रखनेके लिए जीवके आहार प्रहणकी इच्छा होती है और उससे आहार प्रहण करनेके लिए रसना इन्द्रियके द्वारा रसको प्रहण करता है। प्रहण करनेमें प्रदेश प्रकम्पन होता है। उससे हस्तके द्वारा पास प्रहण करता है। जब प्रासके रसका रसना इन्द्रियके साथ सम्बन्ध होता है तब उसे स्वाद आता है। यदि अनुकूल हुआ तो प्रसन्नता पूर्वक प्रहण करता जाता है। प्रहणका अर्थ यह है कि रसना इन्द्रियके द्वारा रसका ज्ञान होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञान रसमय हो जाता हो। यदि रसहप हो जाता तो आत्मा जड़ ही बन जाता। इस विषयक ज्ञान होते ही जो रसप्रहणकी इच्छा उठी थी वह शान्त हो जाती है और इच्छाके शान्त होनेसे आत्मा सुखी हो जाता है। सुखका बाधक है दुःख, और दुःख है आकुलतामय। आकुलताकी जननी इच्छा है, अतः जब इच्छाके अनुकूल विषयकी पूर्ति हो जाती है तक इच्छा स्वयमेव शान्त हो जाती है। इसी प्रकार सब व्यवस्था

जानना चाहिए। जब-जब शरीर निःशक्ति होता है तब-तब आहारादिकी इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छाके उदयमें आहार महण करता है और आहार महण करनेके अनन्तर आकुछता शान्त हो जातो है "इस प्रकार यह चक बराबर चछा जाता है और तब तक शान्त नहीं होता जब तक कि भेदज्ञानके द्वारा निजका परिचय नहीं हो जाता।

इसी प्रकार इसके भय होता है। यथार्थमें आत्मा तो अजर अमर है, ज्ञान गुणका धारी है, और इस शरीरसे भिन्न है। फिर भयका क्या कारण है ? यहाँ भी वही बात है। अर्थात् मिथ्यात्वके उदयसे यह जीव शरीरको अपना मानता है, अतएव इसके विनाशके जहाँ कारणकूट इकट्ठे हुए वहीं भयभीत हो जाता है। यदि शरीरमें अभेदबुद्धि न होती तो भयके छिए स्थान ही न मिलता। यही कारण है कि शरीर नाशके कारणोंका समागम होने पर यह जीव निरन्तर दुखी रहता है।

वह भय सात प्रकारका है—१ इहलोक भय, २ परलोक भय, ३ वेदना भय, ४ असुरत्ता भय, ४ असुरित भय, ६ आकस्मिक भय और ७ मरण भय। इनका संत्तिप्त स्वरूप यह है—इस लोकका भय तो सर्वानुभवगम्य है, अतः उसके कहनेकी आवश्यकता नहीं। परलोकका भय यह है कि जब यह पर्याय खूटती है तब यही कल्पना होती है कि स्वर्गलोकमें जन्म हो तो भद्र— भला है। दुर्गतिमें जन्म न हो, अन्यथा नाना दुःखोंका पात्र होना पड़ेगा। इसी प्रकार मेरा कोई त्राता नहीं, असाताके उद्यमें नाना प्रकारकी वेदनाएँ होती हैं यह वेदना भय है। कोई त्राता नहीं किसकी शरणमें जाऊँ यह अशरण-असुरत्ताका भय है। कोई गोप्ता नहीं यही अगुप्ति भय है। आकस्मिक वज्र पातादिक न हो जावे यह आकस्मिक भय है और मरण न हो जावे यह मृत्युका भय है। ""इन सप्त भयों से यह जीव निरन्तर दुखी रहता है। भयके

होने पर उससे बचनेकी इच्छा होती है और उससे जीवन निरन्तर आकुछित रहता है। इस तरह यह भय संज्ञा अनादिकाछ से जीवोंके साथ चछी आ रही है।

इसी प्रकार जब वेदका उदय होता है तब मैथुन संज्ञाके वशीभृत होकर यह जीव अत्यन्त दुखी होता है। पुरुष वेदके उदयमें स्त्री रमणकी वाञ्छा होती है। स्त्री वेदके उदयमें पुरुषके साथ रमणकी इच्छा होती है। इस प्रकार इस संज्ञासे संसारी जीव निरन्तर वेचैन रहता है।

यद्यपि आत्माका म्वभाव इन विकारोंसे अलिप्त है तथापि अनादि कालसे मिथ्याज्ञानके वशीभूत होकर इन्हींमें चैन मान रहा है। इसके वैभवके सामने बड़े-बड़े पदवीधर नत मस्तक हो गये। रावण कितना विवेशी जीव था परन्तु इसके चक्रमें पड़कर असहा वेदनाओंका पात्र हुआ। भर्त्रहरिने ठीक ही कहा है—

'मत्तेमकुम्भदलने सुवि सन्ति शूराः केचित्प्रचण्डमृगराजवधेऽपि दक्ताः। किन्तु ब्रवीमि बलिना पुरतः प्रसद्य कर्दर्पदर्पदलने विरता मनुष्याः॥'

इसका अर्थ यह है कि इस पृथ्वीपर कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो मदोन्मत्त हाथियोंके गण्डस्थल विदारनेमें शूरवीर हैं और कितने ही बलवान सिंहके मारनेमें भी समर्थ हैं। किन्तु मैं बड़े बड़े बलशाली मनुष्योंके सामने जोर देकर कहता हूँ कि कामदेवके दर्पको दलनेमें—खण्डित करनेमें विरले ही मनुष्य समर्थ हैं।

इस कामदेवकी विडम्बनाके विषयमें उन्हीं भर्तृहरिने एक जगह कितना सुन्दर कहा है—

> 'यां चिन्तयामि सततं मिय सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनं स जनाऽन्यसक्तः।

#### अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च॥'

इसका स्पष्ट अर्थ यह है-एक समय एक बनपालने अमृत फल लाकर महाराज भर्त्रहरिको भेंट किया। महाराज उस वनपालसे पूछते हैं कि 'इस फलमें क्या गुण हैं ?' वनपाल उत्तर देता है— 'महाराज ! इसे खानेवाला सदा तरुण अवस्थासे सम्पन्न रहेगा।' राजाने अपने मनसे परामर्श किया कि यह फल किस उपयोगमें लाना चाहिये ? मन उत्तर देता है कि आपको सबसे प्रिय धर्मपत्नी है, उसे देना अच्छा होगा, क्योंकि उसके तरुण रहनेसे आपकी विषय पिपासा निरन्तर पूर्ण होती रहेगी । संसारमें इससे उत्क्रष्ट सुख नहीं। मोज्ञ सुख आगम प्रतिपाद्य कल्पना है, पर विषय सुख तो प्रत्येककी अनुभूतिका विषय है। राजाने मनकी सम्मत्य-नुसार महारानीको बुळाकर वह फल दे दिया। रानीने कहा-'महाराज हम तो आपकी दासी हैं और आप करुणानिधान जगत के स्वामी हैं, अत: यह फल आपके ही योग्य है । हम सब आपकी सुन्दरताके भिखारी हैं, अतः इसका उपयोग आप ही कीजिये और मेरी तम्र प्रार्थनाकी अवहेलना न कीजिये।' राजा इन वाक्योंको अवण कर अत्यन्त प्रसन्न हुए। परन्तु इस गुप्त रहस्यको अणुमात्र भी नहीं समभे, क्योंकि कामी मनुष्य हेयाहेयके विवेकसे शून्य रहते ही हैं। रानीके मनमें कुछ और था और वचनोंसे कुछ और ही कह रही थी। किसीने ठीक कहा है कि 'मायाबी मनुष्योंके भावको जानना सरल बात नहीं।'

राजाने बड़े आग्रहके माथ वह फल रानीको दे दिया। रानी उसे पाकर मनमें बहुत प्रसन्न हुई। रानीका कोटपालके साथ गुप्त सम्बन्ध होनेके कारण अधिक प्रेम था, इसलिये उसने वह फल कोटपालको दे दिया। कोटपालने कहा—'महारानी! हम तो आपके

भृत्य हैं, अतः आप ही इसे उपयोगमें लावें' पर रानीने एक न सुनी और वह फल उसे दे दिया।

कोटपालका अत्यन्त स्तेह एक वेश्याके साथ था, अतः उसने वह फल वेश्याको दे दिया। उस वेश्याका अत्यन्त स्नेह राजासे था, अतः उसने वह फल राजाको दे दिया। फल हाथमें आते ही महाराजाकी आँखें खळीं। उन्होंने वेश्यासे पूछा कि 'सत्य कहो यह फल कहाँसे आया ? अन्यथा श्लीका दण्ड दिया जायेगा। वश्या कस्पित स्वरसे बोलो—'सहाराज! अपराध चमा किया जावे। आपका जो नगर कोटपाल है उसका मेरे साथ अत्यन्त स्नेह है, उसीने मुफे यह फल दिया है। उसके पास कहाँसे आया यह वह जाने।' उसी समय कोटपाल बुलाया गया। राजाने उससे कहा कि 'यह फल तमने वेश्याको दिया है ?' कोटपाल बोला-'हाँ महाराज! दिया है। राजाने फिर पूछा- 'तुमने कहाँसे पाया ? सच-सच कहो, अन्यथा देश निष्कासन दण्डके पात्र होगे। कोटपालने कम्पित स्वरमें कहा-'अन्नदाता! अपराध चमा किया जाय, आपकी महारानीका मेरे साथ घनिष्ट सम्बन्ध है। उन्होंने मुक्ते यह फल दिया है। उनके पास कहाँसे आया यह मैं नहीं जानता।' दासीको आज्ञा हुई कि इसी समय महारानीको लाओ। दासी जाती है और महाराजका संदेश सुनाती है। रानी एकदम भयभीत हो जाती है, परन्तु महाराजकी आज्ञा थी, अतः शीव्रतासे दरवारमें जाती है।

महाराजने प्रश्न किया कि 'यह फल तुमने कोटपालको दिया है ?' रानी बोली—'हाँ महाराज दिया है, क्योंकि आपकी अपेज्ञा मेरा कोटपालसे अधिक स्नेह है यह भी दवी जवानसे कहती हूँ। सच पूछिये तो आपसे मेरा अणुमात्र भी स्नेह नहीं है। मेरा सोलह आना स्नेह कोटपालसे हैं। आपको तो मैं बाधक ही सममती हूँ। अब आपकी जो इच्छा हो सो कीजिये। तथ्य बात जो थी वह आपके समन्न रख दी। यह क्यों ? इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। अग्नि गर्म होती है, जल ठण्डा होता है, नीम कड़ वा होता है और साँटा मीठा होता है इसमें कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर यही है कि प्रकृतिका ऐसा ही परिणमन है। हम संसारी आत्मा है, रागादिसे लिप्न हैं। जो हमारी रुचिके अनुकूल हुआ उसीको इष्ट मानते हैं। राजा सुनकर खामोश रहे और बोले—'बहुत ठीक।' उसी समयका यह रुलोक हैं—'यां चिन्तयामि सततं'—

अर्थात् जिस रानीको में रात्रिदिन चिन्तना करता हूँ वह रानी मुक्तसे विरक्त होकर अन्यमें आसक्त है और वह पुरुष भी अन्य वेश्यामें आसक्त है एवं वह वेश्या भी मुक्तमें आसक्त है, अतः उस वेश्याको धिक्कार हो, उस कोटपालको धिक्कार हो, मदनको धिक्कार हो , इस मेरी रानीको धिक्कार हो और मुक्तको धिक्कार हो । जिसने ऐसा मनुष्य जन्म पाकर यों ही विषयोंमें गमा दिया इस्यादि विचार कर राजाने राज्य छोड़ साधु वेष धारण कर लिया । इसी विषयका एक और भी उपाख्यान प्रसिद्ध है । एक लेखकने एक पुस्तक रचकर उसके उपर यह वाक्य लिखा—

'बलवानिन्द्रियग्रामा विद्वानसमपकर्षति'

अर्थात् इन्द्रियोंका समृह इतना बलवान् है कि वह बड़े-बड़े विद्वानोंको भी आकर्षित कर लेता है—उनके चित्तको विह्वल बना देता है।

एक बार वह लेखक प्रामान्तर जा रहा था। अरण्यमें एक साधु मिला। लेखकने साधुको प्रणाम कर अपनी पुस्तक दिखलाई। ज्यों ही साधुकी दृष्टि पुस्तकके ऊपर लिखे हुए 'बलवानिन्द्रियप्रामो विद्वान्समपकर्षति' वाक्य पर पड़ी त्यों ही वह चौंककर बोले—'बेटा! यह क्या लिखा है? कहीं विद्वान् भी इन्द्रियोंके वशीभूत होते हैं, अतः विद्वान्को काटकर उसके स्थान पर मूर्ख लिख दो।' लेखक बोला—'बाबा जी! मेरा अनुभव तो ठीक है। यदि

आपको इष्ट नहीं हो तो मिटा दीजिये।' बाबाजीने उसे पानीसे घो दिया। लेखकके मनमें बहुत दु:ख हुआ। यद्यपि उसने अपनी बात सिद्ध करनेके लिए बहुतसे दृष्टान्त दिये तो भी साधुके मनमें एक भी नहीं आया।

लेखक वहाँ से चला और भ्रमण करता हुआ बनारस पहुँचा। वहाँ पर उसने बहुक्ष बनानेमें निष्णात मनुष्यके पास रहकर एक वर्षके अन्दर स्त्री वेप रखनेकी कला सीखी और एक वर्ष तक वेश्याओं के पास रहकर गान विद्यामें निपुणता प्राप्त की। अब वह स्त्री जैसा रूप रखने और वेश्या जैसा गानेमें पटु हो गया। उसके मनमें साधुके समच अपनी अपनी पुस्तकके पूर्व वाक्यकी यथार्थता सिद्ध करनेकी चिन्ता लगी हुई थी, अतः वह उसी रास्तासे लौटा। बाबाजीकी कुटिया आनेके पहले ही उसने एक सुन्दर युवतीका रूप धारण कर लिया, अतः यहाँ से अब उसके लिए स्त्री लिङ्गका ही प्रयोग किया जायगा।

वह युवती गाना गाती हुई बाबाजीकी कुटिके पास जब पहुँची तब दिन बहुत ही थोड़ा रह गया था। वह आश्रय पानेकी इच्छासे कुटियाके पास बैठनेको हुई कि बाबाजीने तिरस्कारके साथ कहा—'यहाँ से चली जाओ, यहाँ स्त्री समाजको आनेका अधिकार नहीं।' स्त्री युवतीने बड़ी दीनतासे कहा—'महाराज! मैं अवला हूँ, युवती हूँ, रूपवती हूँ, दिन थोड़ा रह गया है, अधेरी रात आनेवाली है और सबन वन है। आगे जाने पर न जाने कीन मुक्ते हरण कर लेगा? यदि मनुष्यसे बच भी गई तो भी कोई हिंसक जन्तु खा जावेगा। आप अनाथोंके नाथ साधु हैं, अतः मेरे उपर दया कीजिये। कोई श्राप देनेवाला नहीं। मैं इसी वृचके नीचे आपकी छत्रछायामें पड़ी रहूँगी। आपके भजनमें मेरे द्वारा कोई बाधा न होगी।' महाराज बोले—'हम यहाँ मनुष्य तकको नहीं रहने देते फिर तुम तो स्त्री हो। स्त्री ही नहीं युवती

हो। युवती ही नहीं रूपवती भी हो, अतः इस स्थान पर नहीं रह सकती। आगे जाओ, अभी काफी दिन है। अबि बोळी— 'महाराज! इतने निष्ठुर न बनो। आप तो साधु है, समदर्शी हैं। हम छोग तो आपको पिता तुल्य मानते हैं। सुमेरु भछे ही चढायमान हो जावे और सूर्योद्य पूर्वसे न होकर भछे ही पश्चिमसे होने छग जाय। पर साधु महानुभावोंका मन कदापि विचिछत नहीं होता, अतः महाराज! उचित तो यह था कि मैं दिन भरकी थकी आपके आश्रममें आई, इसिछए आप मेरे खाने-पीनेकी व्यवस्था करते। परन्तु वह दूर रहा, आप तो रात्रि भर ठहरनेकी भी आज्ञा नहीं देते। सत्य है—विपत्ति कालमें कोई भी सहायक नहीं होता। आपकी जो इच्छा हो सो कहिये, परन्तु मैं तो इस वृक्षतलसे आगे एक कदम भी नहीं जाऊँगी, भूखी प्यासी यहीं पड़ी रहूँगी।'

जब साधु महाराजने देखा कि यह बला टलनेवाली नहीं तब च्याचाय कुटियाका दरवाजा बन्द कर सो गये। जब १० बज गये, जंगलमें सुनसान हो गया और पशु पत्तीगण अपने-अपने नीड़ों पर नीरव शयन करने लगे तब वह शृङ्गार रसमय गाना गाने लगी। वह गाना इतना आकर्षक और इतना सुन्दर था कि जिसे श्रवण कर अच्छे अच्छे पुरुषोंके चित्त चक्कल हो जाते।

साधु महाराजने ज्यों ही गाना सुना त्यों ही कामवेदनासे पीड़ित हो उठे—अपने आपको भूछ गये। वे रूप तो दिनमें देख ही चुके थे। उतने पर रजनीकी नीरव बेळा थी। किसीका भय था नहीं, अतः कुटीके कपाट खोळ कर ज्यों ही बाहर आनेकी चेष्टा करने छगे त्यों ही उसने बाहरकी साँकळ बन्द कर दी। बाबाजीने आवाज छगाई—'बेटी! कपाट किसने छगा दिया? मुफे पेशावकी बाधा है।' स्त्री बोळी—'पिताजी! मैंने।' साधु महराजने कहा—'बेटी! क्यों छगादी।' उसने हढ़ताके साथ उत्तर दिया—'महाराज! आखिर आप पुरुष ही तो हैं। पुरुषोंका क्या भरोसा? रात्रिका

मध्य है, सुनसान एकान्त है। यदि आपके चित्तमें कुछ विकार हो जावे तो इस भयानक वनमें मेरी रक्ता कौन करेगा।' साधु बोले-'बेटी! ऐसा दुष्ट विकल्प क्यों करती हो ?' स्त्री बोली-'यह तो आप ही जानते हैं। आप ही अपने मनसे पृछिये कि मेरे ऐसा विकल्प क्यों हो रहा है ? आपके हृदयमें कल्डूमय भाव उत्पन्न हुए विना मेरा ऐसा भाव नहीं हो सकता।' साधु बोले-'बेटी! मैं शपथपूर्वक कहता हूँ और परमात्मा इसका साची है कि मैं कदापि तेरे साथ दुव्यवहार न करूँगा। अब बोली-'आप सत्य ही कहते हैं, परन्तु मेरा चित्त इस विषयमें आज्ञा नहीं देता। क्या आपने रामायणमें नहीं पढ़ा कि सीताहरणके लिये रावणने कितना मायाचार किया ? यह मनोज अत्यन्त निर्देय है। यह इतना भयानक पाप है कि इसके वशीभृत होकर मनुष्य अन्धा हो जाता है। माता, पुत्री, भगिनी आदि किसीको नहीं गिनता। इसीलिये तो ऋषियोंने यहाँ तक आज्ञा दी है कि एकान्तमें अपनी माँ तथा सहोदरी आदिसे भी सम्भाषण न करो। अतः आप कटोके भीतर ही पेशाव कर लीजिये। मैं प्रातः कालके पहले कपाट न खोळँगी।

साधु महाराज उसके निराशापूर्ण उत्तरसे खिन्न होकर बोले— 'हम तुमें शाप दे देंगे। तुमें कुष्ट हो जावेगा।' श्ली बोली— 'इन भत्सेनाओंको छोड़ो। यदि इतनी तपस्या होती तो कपाट न खोल लेते। केवल गप्पोंसे कुछ नहीं होगा।'

जब साधु महाराजको कुछ उपाय नहीं सूम पड़ा तब वे कुटोका छप्पर काटकर काम-वेदना शान्त करनेके छिये बाहर आये और इतनेमें ही क्या देखते हैं कि वहाँ पर स्त्री नहीं है। वही पण्डित (लेखक) जो दो वर्ष पहले आया था पुस्तक खोले खड़ा है और कह रहा है कि 'महाराज! इस पुस्तक पर लिखा हुआ यह रलोक 'बलवानिन्द्रियमामो विद्वान्समपकर्षति' छिका रहने दें

या पुनः लिख लेवें।' साधुने लिखत भावसे उत्तर दिया—'बेटा! यह रलोक तो स्वर्णोक्तरमें लिखने योग्य है।'

यदि परमार्थदृष्टिसे देखा जावे तो विकार कोई वस्तु नहीं, क्योंकि औपाधिक पर्याय है। परन्तु जब तक आत्माको इनमें निजत्व बुद्धि रहती है तब तक यह संसारका ही पात्र रहता है। इस प्रकार मैथुन संज्ञासे संसारके सब जीवोंकी दुर्दशा हो रही है।

इसी तरह परिग्रह संज्ञासे संसारमें नाना अनर्थ होते हैं। इसका लज्ञण श्री उमास्वामीने तत्त्वार्थसूत्रमें 'मृच्र्जा परिप्रहः' कहा है। 'प्रमत्तयोगात्प्राणव्यवरोपणं हिंसा' इस सूत्रसे प्रमत्तयोगकी अनुवृत्ति आती है और तब 'प्रमत्तयोगात् मृच्र्को परिमहः' इतना लक्षण हो जाता है। वस्तुतः अनुवृत्ति लानकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृच्छीके लच्चणमें ही 'प्रमत्तयोग' शब्द पड़ा हुआ है। 'ममेदं' बुद्धि रुचण ही परित्रह है अर्थात् पर पदार्थ में 'यह मेरा है' ऐसा जो अभिशाय है वही मूच्छी है। यह भाव विना मिथ्यात्वके होता नहीं। पर पदार्थको आत्मीय मानना ही मिथ्यात्व है। यद्यपि पर पदार्थ आत्मा नहीं हो जाता तथापि मिथ्यात्वके प्रभावसे हमारी कल्पनामें आत्मा ही दीखता है। जैसे मनुष्य रज्जुमें सर्प भ्रान्ति हो जानेके कारण भयसे पलायमान होने लगता है। परन्तु रज्जु रज्जु ही है और सर्प सर्प हो है। ज्ञानमें जो सर्प आ रहा है वह ज्ञानका दोष है ज्ञेयका नहीं इसीको अन्तर्ज्ञेय कहते हैं। इस अन्तर्ज्ञेयकी अपेत्ता वह ज्ञान अप्रमाण नहीं, क्योंकि यदि अन्तर्ज्ञेय सर्प न होता तो वह पछाय-मान नहीं होता। उस ज्ञानको जो मिथ्या कहते हैं वह बाह्य प्रमेय को अपेचा ही कहते हैं। इसीछिये श्री समन्तभद्र स्वामीने देवागमस्तोत्रमं लिखा है-

> 'भावप्रमेयापेत्वायां प्रमाणाभासनिन्हवः।' बहिःप्रमेयापेत्वायां प्रमाणं तन्निभन्न ते॥'

अर्थात् यदि अन्तर्ज्ञेयकी अपेक्षा वस्तु स्वरूपका विचार किया जावे तो कोई भी ज्ञान अप्रमाण नहीं, क्योंकि जिस ज्ञानमें प्रति-भासित विषयका व्यभिचार न हो वही ज्ञान प्रमाण है। जब हम मिथ्याज्ञानके ऊपर विचार करते हैं तब उसमें जो अन्तर्ज्ञेय भासमान हो रहा है वह तो ज्ञानमें है ही। यदि ज्ञानमें सर्प न होता तो पछायमान होनेकी क्या आवश्यकता थी ? फिर उस ज्ञानको जो मिथ्या कहते हैं वह केवल बाह्य प्रमेयकी अपेक्षा ही कहते हैं, क्योंकि बाह्यमें सर्प नहीं है, रज्जु है। अतएव स्वामीने यही सिद्धान्त निश्चित किया कि बाह्य प्रमेयकी अपेक्षा ही ज्ञानमें प्रमाण और प्रमाणाभासकी व्यवस्था है, अन्तरङ्ग प्रमेयकी अपेक्षा सब ज्ञान प्रमाण ही हैं।

यही कारण है कि जब हम ज्ञानमें शरीरको आत्मा देखते हैं तब उसीमें निजत्वकी कल्पना करने छगते हैं। उस समय हमें कितने ही प्रकारसे समभानेका प्रयत्न क्यों न किया जावे सब विफल होता है, क्योंकि अन्तरङ्गमें मिथ्यादर्शनकी पूट विद्यमान रहती है। जैसे कामला रोगीको शङ्क पीला ही दीखता है। उसे कितना ही क्यों न समभाया जावे कि शङ्ख तो शुक्छ ही होता है, आप बलात्कार पीत क्यों कह रहे हैं पर वह यही उत्तर देता है कि आपकी दृष्टि विश्रमात्मक है जिससे पीले शङ्कको शुक्ल कहते हो। इससे यह सिद्ध हुआ कि जब तक मिथ्यादर्शनका सद्भाव है तबतक पर पदार्थसे आत्मीय बुद्धि नहीं जा सकती। जिन्हें सम्यग्ज्ञान अभीष्ट है उन्हें सबसे पहले अभिप्रायको निर्मल करनेका प्रयत्न करना चाहिये। जिनका अभिप्राय मिलन है वे सम्यग्ज्ञानके पात्र नहीं, अतः सब परिप्रहोंमें महान् पाप मिथ्यात्व परिश्रह है। जबतक इसका अभाव नहीं तब तक आप कितने ही व्रत तप संमयादि ब्रहण क्यों न करें; मोत्तमार्गके साधक नहीं। इस मिथ्यात्वके सद्भावमें ग्यारह अङ्ग और नौ पूर्वका तथा बाह्य

में मुनि धर्मका पालन करनेवाला भी नव मैंदेयकसे ऊपर नहीं जा सकता। अनन्तबार मुनि लिङ्ग धारण करके भी इसी संसार में रुलता रहता है।

मिथ्यात्वका निर्वचन भी सम्यक्तवकी तरह ही दुर्छभ है, क्यों कि ज्ञानगुणके विना जितने अन्य गुण हैं वे सब निर्विकल्पक है। ज्ञान ही एक ऐसी शक्ति आत्मामें है कि जो सबको व्यवस्था बनाये है। यही एक ऐसा गुण है जो परकी भी व्यवस्था करता है और अपनी भी। मिथ्यात्वके कार्य जो अतत्त्वश्रद्धानादिक हैं वे सब ज्ञानको पर्याय हैं। वास्तवमें मिथ्यात्व क्या है यह मित श्रत ज्ञानके गम्य नहीं। उसके कार्यसे ही उसका अनुमान किया जाता है । जैसे वातरोगसे शरीरकी सन्धि सन्धिमें वेदना होती है। उस वेदनासे हम अनुमान करते हैं कि हमारे वातरोग है। वातरोगका प्रत्यच अनुभव नहीं होता। ऐसे हो कुगुरु कुदेव और कुधर्मके माननेका जो हमारा परिणाम होता है उससे मिथ्यात्वका अनुमान होता है। वास्तवमें उसका प्रत्यन् नहीं होता। अथवा शरीरमें जो अहम्बुद्धि होती है वह मिथ्यात्वके उद्यमें होती है, अतः उस अहम्बुद्धिसे मिथ्यात्वका अनुभव होता है । वस्तुतः उसका प्रत्यज्ञ नहीं होता, क्योंकि वह गुण निर्विकल्पक है। इस तरह यह परिग्रह आत्माके सम्पूर्ण परिग्रहोंका मूछ है। जब तक इसका त्याग नहीं तब तक आत्मा संसारका ही पात्र रहता है। इसके जानेसे ही आत्मा मोन्नमार्गके पथपर चलनेका अधिकारी हो सकता है। जबतक सम्यग्दर्शन न हो तब तक यह जीव न तो गृहस्थ धर्मका अधिकारी हो सकता है और न ऋषिधर्मका । ऊपरसे चाहे गृहस्थ रहे चाहे मुनिवेष धारण कर ले, कौन रोक सकता है ?

जन्मसे शरीर नम्न ही होता है। अनन्तर जिस वातावरणमें इसका पालन होता है, तद्रप इसका परिणमन हो जाता है। देखा

गया है कि राजाओं के यहाँ जो बालक होते हैं उनको घाम और शीतसे बचानेके छिये बड़े-बड़े उपाय किये जाते हैं। उनके भोजनादिकी व्यवस्थाके लिये हजारों रुपये व्यय किये जाते हैं। उनको जरासी शीत बाधा हो जाने पर बड़े-बड़े वैद्यों व डाक्टरोंकी आपत्ति आ जातो है। वही बालक यदि गरीबके गृहमें जन्म लेता है तो दिन-दिन भर सरदी और गरमीमें पड़ा रहता है। फिर भी राजा बालकको अपेचा कहीं अधिक हुए पृष्ट रहता है। प्राकृतिक शीत और उष्ण उसके शरीरकी वृद्धिमें सहायक होते हैं। यदि कभी उसे जूडी-सरदी सताता है तो लोंग घिस कर पिला देना ही नीरोगताका साधक हो जाता है। जो-जो वस्तुजात धनाट्योंके बालकोंको अपकारक सममे जाते हैं वही-वही वस्तुजात निर्धनोंके बालकोंके सहायक देखे जाते हैं। जगत्की रीति ऐसी विखन्नण है कि जिसके पास कुछ पैसा हुआ, छोग उसे पुण्यशाछी पुरुष कहने लगते हैं। क्योंकि उनके द्वारा सामान्य मनुष्योंको कुछ सहायता मिलती है और वह इसलिये मिलती है कि सामान्य मनुष्य उन धनाढ्योंकी असत प्रशंसा करें। यह छोक जो कि धनाढ्यों द्वारा द्रव्यादि पाकर तृष्ट होते हैं, चारण छोगोंका कार्य करते हैं। यदि यह न हो तो उनको पोल खुल जावे। बड़े-बड़े प्रतिभाशाली कविराज जरासी द्रव्य पानेके लिये ऐसे-ऐसे वर्णन करते हैं कि साधारणसे साधारण धनाढ्यको इन्द्र, धनकुवेर तथा दानवीर, कर्ण आदि कहनेमें भी नहीं चुकते। यद्यपि वह धनाट्यलोग उन्हें धन नहीं देना चाहते तथापि अपने ऐबों-दोषोंको छिपानेके छिये छाखीं रुपये दे डालते हैं। उत्तम तो यह था कि कवियोंकी प्रतिभाका सद्पयोग कर स्वात्माकी परणतिको निर्मेल बनानेकी चेष्टा करते। परन्त चन्द चांदीके दुकड़ोंके लोभसे लालायित होकर अपनी अछौकिक प्रतिभा विकय कर देते हैं। ज्ञान प्राप्तिका फल तो यह होना उचित था कि संसारके कार्योंसे विरक्त होते पर वह

तो दूर रहा, केवल लोभके वशीभूत होकर आत्माको बाह्य पदार्थी का अनुरागी बना लेते हैं। अस्तु,

मिथ्यात्व परिम्रहका अभाव हो जाने पर भी यद्यपि परिम्रहका सद्भाव रहता है तथापि उसमें इसकी निजत्व कल्पना मिट जाती है, अतः सब परिम्रहोंका मूल मिथ्यात्व ही है। जिन्हें संसार बन्धनसे छूटनेकी अभिलाषा है उन्हें सब प्रथम इसीका त्याग करना चाहिये, क्योंकि, इसका त्याग करनेसे सब पदार्थोंका त्याग सुलभ हो जाता है। " इस प्रकार बाईजीने अपनी सरल सौम्य एवं गम्भीर मुद्रामें जो लम्बा तत्त्वोपदेश दिया था उसे मैंने अपनी भाषामें यहाँ परिवयक्त करनेका प्रयत्न किया है।

मैंने कहा—'बाईजी! आखिर हम भी तो मनुष्य हैं। मनुष्य ही तो महाब्रत धारण करते हैं और अनेक उपसर्ग—उपद्रव आने पर भी अपने कर्तव्यसे विचिछित नहीं होते। उनका भी तो मेरे ही जैसा औदारिक शरीर होता है। फिर मैं इस जरासे ब्रतको धारण न कर सकूँगा?'

बाईजी चुप हो रहीं, पर श्रीबाळचन्द्रजी सवाळनवीस बोळे— 'जो आपकी इच्छा हो सो करो। परन्तु व्रतको लेकर उसका निर्वाह करना परमावश्यक है। शीव्रता करना अच्छा नहीं। हमने अनादि काळसे यथार्थ व्रत नहीं पाछा। यों तो द्रव्यळिङ्ग धारण कर अनन्तवार यह जीव प्रवेयक तक पहुँच गया, परन्तु सम्यग्झान पूर्वक चारित्रके अभावमें संसार बन्धनका नाश नहीं कर सका। आपने जैनागमका अभ्यास किया है और प्रायः आपकी प्रवृत्ति भी उत्तम रही है। परन्तु आपके व्यवहारसे हम आपकी अन्तरङ्ग परिणतिको जानते हैं और उसके आधार पर कह सकते हैं कि आप अभी व्रत लेनेके पात्र नहीं। यह हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी प्रवृत्ति इतनी सरल है कि मनुष्य उससे अनुचित छाम उठाना चाहते हैं, अतः आप इन्हीं अनुचित कार्योंसे खिन्न होकर व्रत लेनेके सन्मुख हुए हैं। आशा है आप हमारी बातपर पूर्ण रीतिसे विचार करेंगे।

मेंने कहा—'आपका कहना अच्चरशः सत्य है। परन्तु मेरी आत्मा यदि व्रत न लेवेगी तो बहुत खिन्न रहेगी, अतः अब मैं किसी विशेष त्यागीके पास व्रत ले लूँगा। कुछ नहीं होगा तो न सही पर मेरी जो यह बाह्य प्रवृत्ति है वह तो छूट जावेगी और जो व्यर्थ व्यय होता है उससे बच जाऊँगा। मेरा विश्वास है कि मेरी यह प्रवृत्ति बाईजी को भी अच्छी लगेगी। अभी तक मैंने जो पाया सो व्यय किया। अब परिमित व्यय होने लगेगा तथा जहाँ तक मुक्त बनेगा व्रतमें शिथिलता न कहँगा।'

श्री बालचन्द्रजी साहबने कहा—'कहने और करनेमें महान् अन्तर होता है। कौन मनुष्य नहीं चाहता कि मैं सुमार्गमें न लगूँ। जिस समय शास्त्र प्रवचन होता है और वक्ताके मुखसे संसार की असारताको सुनते हैं उस समय प्रत्येकके मनमें यह आ जाता है कि संसार असार है, कोई किसीका नहीं, सब जीव अपने अपने कर्मों के आधीन हैं, व्यर्थ ही हम कलत्र पुत्रादिके स्नेह में अपनी मनुष्य पर्यायकी योग्यताको गमा रहे हैं, अतएव सबसे ममता त्यागकर दैगम्बरी दीन्नाका अवलम्बन कर लें। परन्त जहाँ शास्त्र प्रवचन पूर्ण हुआ कि आठ आना भर भाव रह गये, भजन होनेके बाद चार आना भाव रह गये, विनती होने तक दो आना और शास्त्र विराजमान होते होते वह भी भाव चला गया...यह आजके छोगोंकी परिणति है। अभी तुम्हें जो उत्साह है, ब्रत लेनेके बाद उससे आधा रह जावेगा। और चार या छ: मासके बाद चौथाई रह जावेगा। हाँ, यह अवश्य है कि छोकभयसे व्रतका पालन करोगे, परन्तु जो परिणाम आज हैं वे फिर न रहेंगे। भले ही आज आपके परिणाम अत्यन्त स्वच्छ क्यों न हों. परन्त यह निश्चय है कि काळान्तरमें उनका इसी प्रकार खच्छ

रहा आना कठिन है। ऐसा एकान्त भी नहीं कि सभीके परिणाम गिर जाते हैं, परन्तु आधिक्य ऐसा देखा जाता है। श्री भरतके सदृश सभी जीव अन्तर्मृहर्तमें केवलज्ञान उपार्जन कर लें यह कठिन है। प्रथमबार सप्तम गुणस्थान होनेमें जो परिणाम होते हैं वे छठवेंसे सप्तम गुणस्थान होनेमें नहीं होते, अतः विचार कर कार्य करना चाहिये। मैं आपको इसिंख्ये नहीं रोकता कि आप संयम अंगीकत न करें। संयम धारण करनेमें जो शान्ति मिलती है वह इन पञ्चेन्द्रियों के विषयों में नहीं, अतः संयम धारण करना आवश्यक है। परन्त संयम होना चाहिये। नाममात्रके संयमसे आत्माका सुधार नहीं होता। अभी हम छोग संयमको खेल सम-भते हैं पर संयमकी उत्पत्ति सरल नहीं। उसके लिये तो हमें सर्व प्रथम अनादिकालसे जो पर पदार्थीमें आत्मबृद्धि हो रही है उसे छोड़ना होगा। कहनेको तो प्रत्येक कह देता है कि शरीर जड़ है, हम चेतन हैं। परन्तु जब शरीरमें कोई व्याधि आती है तब हे माँ ! हे दादा ! हे भगवन ! हमारी रच्चा करो । हे वैद्यराज ! ऐसी औषधिका प्रयोग करो कि जो शीच्र ही रोगसे मुक्त कर दे "आदि दीनतापरक शब्दोंकी भड़ी लगा देते हैं। यदि यथार्थमें शरीरको पर समभते हो तब इतनी आकुछता क्यों ? बस, छछसे यही उत्तर दिया जाता है कि क्या करें ? चारित्रमोहकी प्रबलता है, हम तो श्रद्धामें पर ही मानते हैं। कुछ शास्त्रका बोध हुआ तो बलभद्र और नारायणके मोहकी कथा सुना दी। यहाँ मेरा यह तात्पर्य नहीं कि सम्यग्दृष्टि वेदना आदिका इलाज नहीं करता। परन्तु बहुतसे मनुष्य छलसे ही वाक्यपट्रता द्वारा सम्यग्ज्ञानी बननेको चेष्टा करते हैं। अतः सबसे पहले तो अभिप्राय निर्मल होनेकी आवश्यकता है। अनन्तर पञ्चेन्द्रियोंके विषयोंमें स्वेच्छा-चारिता न होनी चाहिये। फिर वचन-कायकी चेष्टा योग्य होनी चाहिये और मनमें निरन्तर उत्तम विचारोंका प्रचार होना

चाहिये। इन सब योग्यताओं के अनन्तर द्रव्यादि चतुष्टयकी योग्यताका विचारकर संयम धारण करना चाहिये तथा चित्तमें कोई शल्य भी न हो तभी संयम प्रहण करना लाभदायक होगा।

आप जानते हैं कि वर्तमानमें न तो लोगोंके शुद्ध भोजनकी प्रवृत्ति रह गई है और न अष्ट मूलगुण धारण करनेकी प्रवृत्ति ही रही है। इनके बलपर ही तो आपका देशसंयम सुरक्ति रह सकेगा। यद्यपि बाईजीकी पूर्ण योग्यता है। परन्तु अब उनका जीवन बहुत थोड़ा है, अतः उनके पश्चात् तुम्हें पराधीन होना पड़ेगा। तुम्हारा ख्याल है कि मैं अपना ही क्या दो अन्य त्यागियोंका भी बाईजीके द्रव्यसे निर्वाह कर सकता हूँ। परन्तु बहुत अंशों में तो तुमने उसे पहले ही व्यय कर दिया। यह मैं मानता हूँ कि अब भी जो अवशिष्ट है वह तुम्हारे लिये पर्याप्त है। परन्तु मैं हृदयसे कहता हूँ कि बाईजीके स्वर्गवासके बाद तुम डसमेंका एक पैसा भी न रक्खोगे और उस हाछतमें तुम्हें परा-धीन ही रहना पड़ेगा। उस समय यह नहीं कह सकोगे कि हम अष्ट मूलगुण धारण करनेवालेके ही यहाँ भोजन करेंगे। यदि अधिक आग्रह करोगे तो लोग तुम्हारे समज्ञ प्रतिज्ञा भी धारण कर छेवेंगे । परन्तु वह नाममात्रकी प्रतिज्ञा होगी । जैसे वर्तमानमें मनुष्य मुनिराजके समक्ष भी प्रतिज्ञा कर छेते हैं कि मेरे आजन्म शुद्र जलका त्याग है, अन्न जल महण कीजिये। पश्चात उन्हें इस प्रतिज्ञाके तोड़नेमें कोई प्रकारका भय नहीं रहता। यही हाल आपके अष्टमूल गुणांका होगा।

आप जानते हैं—१०० में ६० अस्पतालकी द्वा सेवन करते हैं। उनके अष्ट मूलगुण कहाँ हो सकते हैं? इसके सिवाय इस कालमें न्यायोपार्जित धनके द्वारा निष्पन्न आहारका मिलना प्रायः दुर्लभ है, क्योंकि गरोबोंको जाने दीजिये, बड़े-बड़े रईस लोग भी आज जिस खल और जुद्रतासे द्रव्यका संचय करने लगे हैं उसका विचार करो तो शरीर रोमाञ्चित हो जाय। जब अस जलादिकी व्यवस्थामें इतनी कठिनाई है तब विना विचारे त्रत लेना में तो योग्य नही समभता। त्रत उत्तम है, परन्तु यथार्थ रीतिसे पालन किया जाना चिहये। केवल लीकिक मनुष्योंमें यह प्रसिद्ध हो जावे कि असुक मनुष्य त्रती है "इसी दृष्टिसे त्रती होना कहाँ तक योग्य है ? मैं यह भी मानता हूँ कि आप साचर हैं तथा आपका पुण्य भी विशिष्ट है, अतः आपकी त्रत शिथिलता भी आपकी प्रतिष्ठामें बाधक न होगी। मैं किसीकी परीक्षा लेनेमें संकोच नहीं करता, परन्तु आपके साथ कुछ ऐसा स्नेह हो गया है कि आपके दोष देख कर भी नहीं कह सकता। इसीसे कहता हूँ कि यदि आप सदोष भी त्रत पालेंगे तो प्रशंसाके पात्र होंगे। परन्तु परमार्थसे आप उस त्रतके पात्र नहीं।

प्रथम तो आपमें इतनी अधिक सरलता है कि प्रत्येक मनुष्य आपके प्रभावमें आजाता है। फिर आपको प्रतिभा और आगमका ज्ञान इतना अधिक है कि लोग आपके समच मुँह भी खोलनेमें संकोच करते हैं, परन्तु इससे क्या त्रतमें यथार्थता आ सकेगी? आप यह स्वयं जानते हैं कि व्रत तो वह वस्तु है कि जिसकी यथार्थता होनेपर संसार बन्धन स्वयमेव खुल जाता है, अतः मेरी यही सम्मित है कि ज्ञानको पाकर उसका दुरुपयोग न करो। मुक्ते श्री कुन्दकुन्द महाराजके इन वचनोंकी स्मृति आती है कि 'हे प्रभो! मेरे शत्रुको भी द्रव्यलिङ्ग न हो।' इसलिये आप कुल दिन तक अभ्यास रूपसे त्रतोंका पालन करो। पश्चात जब सम्यग् अभ्यास हो जावे तब व्रत प्रहण कर लेना। बस, अब आपकी जो इच्छा हो सो करो।'

इसके अनन्तर बाईजी बोलीं—'भैया बालचन्द्र जी! आपके शब्दोंको सुनकर सुक्ते बहुत हर्ष हुआ। परन्तु मैं इसकी प्रकृतिको जानती हूँ। इसके स्वभावका वह महान दोष है कि यह पूर्वापर आलोचना किये विना ही कार्यको प्रारम्भ कर देता है चाहे उसमें उत्तीण हो या अनुत्तीण। इसकी प्रकृति सरल है परन्तु उम है—कोधी है। यह ठीक है कि स्थायी कोधी नहीं। मायाचारी नहीं। दानी भी है, परन्तु कहाँ देना चाहिये इसका विवेक नहीं। भोजनमें इसके विरुद्ध कुछ भी हुआ कि इसका कोध १०० डिप्री हो जाता है। थाली फोड़ दे, लोटा फोड़ दे, स्वयं भूखा मरे। में ही इसके इस अनगंछ कोधको सहती हूँ और सहनेका कारण यह है कि इसे प्रारम्भसे पुत्रवत् पाला है। अब इसकी रच्चा करना मेरा कर्तव्य है। इन सब बातोंके होते हुए भी इसकी प्रवृत्ति धर्ममें दढ़ है। परन्तु यह भूछ करता है। इसका परिणाम त्रत पालनेके योग्य नहीं। फिर बात यह है कि मनुष्य जो प्रतिज्ञा लेता है उसका किसी तरह निर्वाह करता ही है। यह भी करेगा पर उचित यही था कि अभी कुछ दिन तक अभ्यास करता।

मैं कुछ कहना चाहता था, पर बाईजी मेरी मुद्राको देखकर आगे कहती गई कि 'यह अब किसीकी सुननेवाला नहीं, अतः अब इस विषयकी कथा छोड़िये। जो इसके मनमें आवे सो करे, परन्तु चरणानुयोगका मननकर त्याग करे तो अच्छा है। आज-कल प्रत्येक बातमें विवाद चलता है। मैं क्यों विकल्पमें पड़ूँ। जो भवितव्य होगा वही होगा।'

इतना कहकर बाईजी तटस्थ रह गईं। मैं त्रत पालनेकी चेष्टा करने लगा। अभ्यास तो पहले था ही नहीं, अतः धीरे-धीरे त्रत पालने लगा। उपवास जैसा आगममें लिखा है वैसा नहीं होता था, अर्थात् त्रयोदशी या सप्तमीके दिन धारणाके बाद फिर दूसरी बार भोजनका त्याग होना चाहिये। पश्चात् चतुर्दशी या अष्टमीको दोनों बार भोजनका त्याग और अमावास्या या नवमी को पारणाके बाद सायंकालके भोजनका त्याग "इस तरह चार भुक्तियोंका त्याग एक उपवासमें होना चाहिये और बह काल

धर्मध्यानमें विताना चाहिये-संसारके प्रपद्धोंसे बचना चाहिये. शान्तिपूर्वक काल यापन करना चाहिये। पर हमारी यह प्रवृत्ति थी कि त्रयोदशी और सप्तमीके दिन सायंकालको भोजन करते थे. केवल चतुर्दशी और अष्टमीके दिन दोनों समय भोजन नहीं करते थे, अमावस्या और नवमीको भी दोनों बार भोजन करते थे... यही हमारा उपवास था। किन्तु स्वाध्यायमें काल यापन अवश्य करते थे। सामायिक तीनों काल करते थे। परन्त समय पर नहीं करते थे। मध्याह्न काल प्रायः चूक जाते थे। पर श्रद्धा ज्योंकी त्यों थी। सबसे महती ब्रुटि यह थी कि अष्टमी और चतुर्दशीको भी शिरमें तेल डालते थे। कच्चे जलसे स्नान करते थे। कहनेका तात्पर्य यह है कि मेरे व्रतमं चरणानुयोगकी बहुतसी गलतियाँ रहती थीं और उन्हें जानता भी था। परन्त शक्तिकी हीनता जनित परिणामोंकी हढता न होनेसे यथायोग्य त्रत नहीं पाछ सकता था। अतः धीरे धीरे उनमें सुधार करने छगा। यह सब होनेपर भी मनमें निरन्तर यथार्थ बत पालनेकी ही चेष्टा रहती थी और यह भी निरन्तर विचारमें आता रहता था कि तुमने बालचन्द्रजी तथा बाईजीका कहना नहीं माना। उसीका यह फल है पर अब क्या होता है ?

### पञ्चोंकी अदालत

एक बार हम और कमलापित सेठ बरायठामें परस्पर बात चीत कर रहे थे। सेठजीने कुछ गम्भीर भावसे कहा कि 'क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हमारे यहाँ विवाहमें स्त्रियोंका जाना बन्द हो जावे, क्योंकि जहाँ स्त्री समाजको प्रमुखता होती है वहाँ अनेक प्रकारकी अनथोंकी सम्भावना सहज हो हो जाती है। प्रथम तो नाना प्रकारके भण्ड वचन उनके श्री मुखसे निकलते हैं। द्वितीय इतर समाजके सम्मुख नीचा देखना पड़ता है। अन्य समाजके छोग बड़े गर्वके साथ कहते हैं कि तुम्हारी समाजकी यही सभ्यता है कि की समाज निर्लज होकर भण्ड गीतोंका आछाप करती हैं।' मैंने कहा—'उपाय क्यों नहीं है ? केवछ प्रयोगमें छानेकी कमी है। आज शामको इस विषयकी चर्चा करेंगे।'

निदान हम दोनोंने रात्रिको शास्त्र प्रवचनके बाद इसकी चर्चा छेड़ी और फळस्वरूप बहुत कुछ विवादके बाद सबने विवाहमें स्त्री समाजका न जाना स्वीकार कर लिया। इसके बाद दूसरे दिन हम दोनों नीमटोरिया आये। यहाँ पर बरायठा ग्रामसे एक बरात आई थी। यहाँ पर जो लड़कीका मामा था उससे मामूली अपराध बन गया था, अतः लोगोंने उसका विवाहमें आना जाना बन्द कर दिया था। उसकी पञ्चायत हुई और किसी तरह उसे विवाहमें बुलाना मंजूर हो गया।

नीमटोरियासे तीन मीछ हलवानी माम, यहाँ पर एक प्रतिष्ठित जैनी रहता था उसे भी लोग विवाहमें नहीं बुलाते थे। उसकी भी पञ्जायत की गई। मैंने पञ्जोंसे पूला—'भाई! इनका क्या दोष है।' पञ्जोंने कहा—'कोई दोष नहीं।' मैंने कहा—'फिर क्यों नहीं बुलाते?' अमुक पटवारी जाने, अमुक सिंघईजी जाने या सेठजी जाने यही कहते रहे, निर्णय कुल भी नहीं हुआ। अन्तमें एकने कहा—'आप एकान्तमें आइये, इसका रहस्य आपके ज्ञानमें आ जावेगा।' मैं बड़ी उत्सुकतासे उनके साथ एकान्तमें चला गया। वहाँ आप कहते हैं—'क्या आप इनको जानते हैं?' मैंने कहा—'अच्छी तरह जानता हूँ।' 'इनके एक लड़का है और इसका विवाह दलपतपुर हुआ''' उन्होंने कहा। 'अच्छा, इससे क्या हुआ ? सबका विवाह होता है, जो बात मर्मकी हो उसे कहो'' मैंने कहा। 'उस लड़केकी औरत अत्यन्त सुन्दरी है। बस,

यही अपराधका कारण हैं " जन्होंने कहा। 'स्त्रीका सुन्दर होना इसमें क्या अपराध है' मैंने कहा। 'यही तो बात है, क्या कहूँ ? आप तो छौकिक तत्त्वकी कुछ भी मीमांसा नहीं जानते । संसारमें पापकी जड़ तो यही है। यदि यह बात उसमें न होती तो कोई अपराध उसका न था। उस औरतकी सुन्दरताने ही इन छोगोंका विवाहमें आना-जाना बन्द करवाया है' उन्होंने बड़ी गम्भीर मुद्रासे कहा ? 'फिर भी आपके कहनेसे कुछ भी बोध नहीं हुआ''' मैंने कहा ? 'बोध कहाँ से हो ? केवल पुस्तकें ही तो आपने पढ़ी हैं। अभी लौकिक शास्त्रसे अनभिज्ञ हो। अभी आप बन्देलखण्डके पञ्चोंके जालमें नहीं आये। इसीसे यह सब परोपकार सूम रहा है? ... मुंभला कर उसने कहा ? 'भाई साहब मैं आपके कहनेका कुछ भी रहस्य नहीं समभा। कृपया शीघ समभा दीजिये। बहुत बिलम्ब हुआ। "मैंने जिज्ञासा भावसे कहा ? 'जल्दीसे काम नहीं चलेगा। यहाँ तो अपराधीको महीनों पञ्चोंकी खुशामद करनी पड़ती है तब कहीं उसकी बातपर विचार होता है। यह तो पञ्चोंकी अदालत है। वर्षीमें जाकर मामला तय होता है। " बड़े गर्वके साथ उसने कहा। 'महाशय! इन व्यर्थकी बातोंमें कुछ नहीं। उसकी औरत बहुत सुन्दर है। इसके बाद कहिये।'...मैंने भुंभला कर कहा। 'जब वह मन्दिरमें, कुए पर या अन्य कहीं जाती है उसके पैरकी आहट सनकर लोग उसके मुखकी ओर ताकने लगते हैं और जब वह अपने साथकी औरतोंके साथ वचनालाप करती है तब लोग कान लगाकर सुनने लगते हैं। मैं कहाँ तक कहूँ ? उसके यहाँ निमन्त्रण होता है तो छोग उसका हाथ देखकर मोहित हो जाते हैं। अन्यकी क्या कहूँ ? मैं स्वयं एक बार उसके घर भोजनके लिये गया तो उसके पग देखकर मोहित हो गया । यही कारण है कि जिससे पञ्चोंने उसे विवाहमें बन्द कर दिया।'''' उसने कहा। महाशय ! क्या कभी उसने पर पुरुषके साथ

अनाचार मी किया है ?, "मैंने पूछा। सो तो सुननेमें नहीं आया।" उन्होंने कहा। 'और कुछ बोलना चाहते हो।" मैंने कहा। 'नहीं?" उन्होंने कहा। बस, मुफे एकदम कोध आ गया। मैंने बाहर आकर प्रख्नोंके समक्ष सब रहस्य खोल दिया और उनकी अविवेकता पर आध घण्टा व्याख्यान दिया। जिसने मुफे एकान्तमें यह रहस्य बतलाया था उसका पाँच रुपया दण्ड किया तथा सेठजीसे कहा कि हम ऐसे पद्मांके साथ सम्भाषण करना महान् पाप सममते हैं। इस प्राममें मैं पानी न पोऊँगा तथा ऐसे विवाहादि कार्योंमें जो भोजन करेगा वह महान् पातकी होगा। सुनते ही जितने नवयुवक थे सबने विवाहकी पंगतमें जानेसे इन्कार कर दिया और जो पंगतमें पहुँच चुके थे वे सब पतरीसे उठने लगे।

बातकी बातमें सनसनी फैल गई। लड़कीवाला दोड़ा आया और बड़ी नम्रतासे कहने लगा—'मैंन कौनसा अपराध किया है ? मैं उसे बुलानेको तैयार हूँ।' पक्क लोगोंने अपने अपराधका प्रायश्चित किया और जो महाशय सुन्दर—रूपवती स्त्रीके कारण विवाहमें नहीं बुलाये जाते थे वे पंक्ति भोजनमें सम्मिलित हुए। इस प्रकार यह अनर्थ दूर हुआ।

इसी माममें यह भी निश्चय हो गया कि हम छोग विवाहमें स्त्री समुदाय न छे जावेंगे और एक प्रस्ताव यह भी पास हो गया कि जो आदमो दोषका प्रायश्चित छेकर शुद्ध हो जावेगा उसे विवाह आदि कार्यों के समय बुछानेमें वाधा न होगी। एक सुधार यह भी हो गया कि मन्दिरका द्रव्य जिनके पास है उनसे आज वापिस छे छिया जावे तथा भविष्यमें विना गहनेके किसीको मन्दिरसे रुपया न दिया जावे। यह भी निश्चय हुआ कि आरम्भी, उद्यमी एवं विरोधी हिंसाके कारण किसीको जातिसे बहिष्कृत न किया जावे। यह भी निथम पास हो गया कि पंगतमें आलु बँगन आदि

अभद्य पदार्थ न बनाये जावें तथा रात्रिके समय मन्दिरमें शास्त्र प्रवचन हो और उसमें सब सम्मिष्ठित हों।

यहाँ पर एक दिर आदमी था उसके निर्वाहके छिये चन्दा इकडा करनेकी बात जब कही तब एक महाशयने बड़े उत्साहके साथ कहा कि चन्दाकी क्या आवश्यकता है ? वर्षमें दो मास भोजन मैं करा दूँगा। उनकी बात सुनकर पाँच अन्य महाशयोंने भी दो दो मास भोजन कराना स्वीकार कर छिया। इस तरह हम दोनोंका यहाँ आना सार्थक हुआ।

उस समय हमारे मनमें विचार आया कि प्रामीण जनता बहुत ही सरछ और भोळी होती है। उन्हें उपदेश देनेवाळा नहीं, अतः उनके मनमें जो आता है वही कर बैठते हैं। यदि कोई निष्कपट भावसे उन्हें उपदेश देवे तो उस उपदेशका महान् आदर करते हैं और उपदेशदाताको परमात्मातुल्य मानते हैं। कहनेका तात्पर्य यह है कि विद्वान् प्रामोंमें जाकर वहाँके निवासियोंकी प्रवृत्तिको निर्मेळ बनानेकी चेष्टा करें।

#### जातिका संवर

एक बार हम लोग सागरसे हरदीके पञ्चकल्याणकमें गये। वहाँ जाकर पण्डित मोतीलालजी वर्णीके डेरापर ठहर गये। आप ही प्रतिष्ठाचार्य थे। यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना हो गई जो इस प्रकार है — मन्दिरके द्वार पर मधुमिक्खयोंका एक छत्ता लगा था। उसे लोगोंने धुवाँ देकर हटा दिया। रात्रिको शास्त्र प्रवचनके समय उस विषयपर बड़ा बाद-विवाद हुआ। बहुत लोगोंने कहा कि जहाँ पर भगवानके पञ्च कल्याणक हों वहाँ ऐसा अनर्थ क्यों हुआ? अन्तमें यह निर्णय हुआ कि जो हुआ सो हो चुका। वह सिंघईजीकी गलती नहीं थी, सेवक लोगोंने यह अनर्थ किया।

परन्तु मालिकने विशेष ध्यान नहीं दिया, अतः कलके दिन १००० दिरिट्रोंको मिष्टान्न भोजन करावें "यहो उसका प्रायक्षित्त है। सिंधईजीने उक्त निर्णयके अनुसार दूसरे दिन १००० दिरिट्रोंको भोजन कराकर पञ्चायतके आदेशका पालन किया।

यहाँ पर रथमें श्रीरघुनाथजी मोदी बड़गाँववाले आये थे। ये जातिके गोळाळारे थे और जहाँ इनका घर था वहाँ २०० गोळाळारे और थे। इन ळोगोंका गोळाळारोंसे ५० वर्षसे सम्पर्क छूटा हुआ था। गोळाळारे न तो इन्हें अपनी कन्या देते थे और न ही इनकी कन्या लेते थे। यह ळोग परस्परमें ही अपना निर्वाह करते थे। इन्होंने पण्डित मूळचन्दजीसे जो कि सागर पाठशाळाके सुपरिन्टेन्डेन्ट थे कहा—'हमको जातिमें मिळा ळिया जावे।'

पण्डित मूळचन्द्रजी बहुत चतुर मनुष्य हैं। उन्होंने उत्तर दिया—िक 'भाई साहव ! यदि आप मिळना चाहते हैं तो आप जनतामें अपना विषय रखो। देखें क्या उत्तर मिळता है ?' श्रीरघुनाथ मोदीने रात्रिको शास्त्र प्रचनके बाद सागर, दमोह, शाहपुर आदि प्रान्तभरके समय पञ्चोंके समच अपनी दुदेशाका चित्र रक्खा जो बहुत ही करुणोत्पादक था। उन्होंने कहा—'हम छोग पचास वर्षसे जातिबाह्य हैं। हम छोगोंका तो कोई अपराध जो भी कुछ हो पूर्वजोंका है। हमने जबसे अपना कार्य संभाठा है तबसे न तो कोई पाप किया है और न किसी दस्साके साथ सम्बन्ध ही किया है। बराबर देवदर्शन, पूजा तथा स्वाध्यायकी परिपाटीका नियमपूर्वक पाळन करते हैं तथा श्री गिरिराज, गिरिनार आदि तीथोंकी यात्रा भी करते हैं, भोजनादिकी प्रक्रिया भी शुद्ध है, हम लोग कभी रात्रिभोजन नहीं करते और न कभी अनछना पानी पीते हैं। हाँ, इतना अपराध अवश्य हुआ कि एक छड़की शादी पचिवसे गोळापूर्वकी कन्यासे हो गई और एक छड़की परवारको दे दी। सो यह भी कार्यहम छोगोंकी संख्या वहुत

अल्प रह जानेसे करना पड़ा है। हम छोगोंके घर मुश्क्छसे पच्चीस या तीस होंगे। यदि हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार रहा तो कुछ कालमें हमारा अस्तित्व ही लुप्त हो जावेगा। आप यह जानते हैं कि जहाँ पर आय नहीं केवल व्यय ही हो वहाँ मूल-धनका नाश ही ध्रव है। आप लोग अपनाते नहीं, अतः हम कहाँ जावें ? या तो निर्णय कर हमें जातिमें सम्मिलित कीजिये या आजा दीजिये कि हम खेच्छाचारी होकर जहाँ-तहाँ विचरें। बहुत कष्ट सहे, अब नहीं सहे जाते। अन्तमें आपकी ही चृति होगी। पहले चौरासी जातिके वैश्य जैन थे, पर अब आधे भी देखनेमें नहीं आते। आशा है कि हमारी राम कहानीपर आपकी स्वभावसिद्ध एवं कुलपरंपरागत द्या उमड़ पड़ेगी, अन्यथा अब हमारा निर्वाह होना असम्भव है। विशेष अब कुछ नहीं कहना चाहता। जो कुछ वक्तव्य था सब ही आपके पुनीत चरणमें रख दिया। साथ ही यह निवेदन कर देना भी समुचित समभते हैं कि आप लोग शारीरिक अथवा आर्थिक जो कुछ भी दण्ड देवेंगे उसे हम सहन करेंगे। प्रायश्चित विधिमें यदि उप-वास आदि देवेंगे तो उन्हें भी सहर्ष स्वीकृत करेंगे।'...इतना कहते-कहते उनका गला रूँध गया और आँखोंसे अश्र छलक पड़े । दस हजार जनता सुनकर आवाक् रह गई । सबने एक स्वरसे कहा कि 'यदि ये शुद्ध हैं और दस्साके वंशज नहीं हैं तो इन्हें जातिमें मिला लेना ही श्रेयस्कर हैं यह फैसला अविलम्ब हो जाना चाहिये।

थोड़ी देरके बाद मुख्य-मुख्य पक्चोंने एकान्तमें परामर्श किया। बहुतोंने विरोध और बहुतोंने अविरोध रूपमें अपने-अपने विचार व्यक्त किये। अन्तमें यह निर्णय हुआ कि इनकी शुद्धि कर छेना चाहिये परन्तु शुद्धिके पहले अपराधका निर्णय हो जाना आवश्यक हैं। परचात् इनहें शुद्ध कर छेना चाहिये। इनसे दस हजार

कुण्डलपुर क्षेत्रको और तीन पंगत प्रान्त भरके पञ्चोंको लेना चाहिये। यह निर्णयकर पञ्च लोगोंने आम जनताके समक्ष अपना मन्तव्य प्रकाशित कर दिया।

इस आज्ञाके सनते ही रघनाथदास नारायणदास मोदीने कहा-'हमें स्वीकार है, किन्तु हमारी यह नम्र प्रार्थना है कि हमें आज्ञा दी जावे कि हम निर्णय करनेके लिये पञ्चोंको कव एकत्रित करें ?' इतनेमें एक वृद्ध पञ्चने अन्य पञ्च महाशयोंसे कहा- 'आपने जो निर्णय किया है वह ठीक है। परन्तु यह पञ्जायत गोलालारे पञ्जोंके समक्ष होना चाहिये, अन्यथा उसके दस हजार रुपये भी जावेंगे और जातिमें भी नहीं मिल सकेगा। आपमें इतनी उदारता नहीं कि जिससे उसके बालबच्चोंके विवाह आदिकी सुविधा हो सके। आप लोगोंके हृदय अत्यन्त संकीर्ण हो चके हैं। आपने जातिके लिये मोक्षमार्गका अवलम्बन कर रक्खा है। आप संवर जानते हैं, अतः आस्रवको रोक दिया है। जो हैं उनकी काल पाकर निर्जरा अवश्यंभावी है, अतः कुछ कालमें जातिका मोच होना अनिवार्य है। विशेष कहनेसे आप छोग कृपित हो जावेंगे। बस इन्हें आज्ञा दीजिये कि शुद्धिके लिये अपनी जातिके पञ्चोंको बुलावें। जो निर्णय पञ्च लोग देवेंगे हम अर्थात् परवार और गोलापूर्वोंको मान्य होगा। यह सुनकर रघुनाथदास नारायणदास मोदीको बहुत खेद हुआ, क्योंकि वह जिस कार्यके लिये आये थे वह नहीं हुआ।

में भी वहीं पर बैठा था। मैंने कहा—'उदास मत होओ, प्रयत्न करो, अवश्य ही सफड़ होगे।' पण्डित मूलचन्द्रजी विलोआ, जो कि जातिके गोलालारे हैं, को भी हार्दिक वेदना हुई, क्योंकि उनकी भी यही इच्छा थी कि इतने चन्धुगण अकारण ही जातिसे च्युत क्यों रहें ? मैंने उन सबको समकाया कि 'बुड्ढे पक्कने जो कहा है वह बिलकुळ ठीक कहा है। मान लो परवारों या गोलापूर्वोंने



कटनी शिला संस्थाओंका मुख्य भवन। इनकी स्थापना और संचाळनमें सियई यरानेका तथा श्रीमान् पं० जनन्मोहनलालजी शाक्षांका मुख्य हाथ है। [प्रख २४१]

तुम्हें शुद्ध कर भी लिया तो भी जातिके विना तुम्हारा निर्वाह न होगा। विवाह आदि तो तुम्हारी जानिवालोंके ही साथ हो सकेंगे, अतः तुम घर जाओ। आठ दिन बाद हम तुम्हारे प्राममें आकर इस बातकी मीमांसा करेंगे। चिन्ता करनेकी बात नहीं। वीर प्रभुकी कृपासे सब अच्छा ही होगा। 'पञ्चकल्याणक देखकर वे अपने घर चले गये और मैं श्रीमान् बावा गोकुलचन्द्रजीके साथ कुण्डलपुर चला गया।

# श्रीमान् बाबा गोकुलचन्द्रजी

वावा गोकुळचन्द्रजो एक अद्वितीय त्यागी थे। आप ही के उद्योगसे इन्दौरमें उदासीनाश्रमकी स्थापना हुई थी। जब आप इन्दौर गये और जनताके समच त्यागियोंकी वर्तमान दशाका चित्र खींचा तब श्रीमान सर सेठ हुकमचन्द्रजी साहब एकद्म प्रभावित हो गये और आप तीनों भाइयोंने दसन्दस हजार रूपये देकर तीस हजारकी रकमसे इन्दौरमें एक उदासीनाश्रम स्थापित कर दिया। परन्तु आपकी भावना यह थी कि श्रीकुण्डळपुर क्षेत्र पर श्रीमहावीर स्वामीके पादमूळमें आश्रमकी स्थापना होना चाहिये, अतः आप सिवनी, नागपुर, छिंद्वाड़ा, जबळपुर, कटनी, दमोह आदि स्थानों पर गये और अपना मन्तव्य प्रकट किया। जनता आपके मन्तव्यसे सहमत हुई और उसने बारह हजारकी आयसे कुण्डळपुरमें एक उदासीनाश्रमकी स्थापना कर दी।

आप बहुत ही असाधारण व्यक्ति थे। आपके एक सुपुत्र भी था जो कि आज प्रसिद्ध विद्वानोंकी गणनामें है। उसका नाम श्री पं० जगनमोहनलालजी शास्त्री है। इनके द्वारा कटनी पाठशाला सानन्द चल रही है तथा खुरई गुरुकुल और वर्णीगुरुकुल जवल-पुरके ये अधिष्ठाता हैं। इनके लिये श्रीसिंघई गिरधारीलाळजी अपनी दुकान पर कुछ द्रव्य जमा कर गये हैं। उसीके व्याजसे ये अपना निर्वाह करते हैं। ये बहुत हो सन्तोषी और प्रतिभाशाली विद्वान हैं। ब्रती दयालु और विवेकी भी हैं। यद्यपि सिं० कन्हें यालाळजीका स्वर्ग-वास हो गया है फिर भी उनकी दुकानके मालिक चि० स० सिं० धन्यकुमार जयकुमार हैं। वे उन्हें अच्छी तरह मानते हैं और उनके पूर्वज पण्डितजीके विषयमें जो निर्णय कर गये थे, उसका पूर्णक्रपसे पालन करते हैं। विद्वानोंका स्थितीकरण कैसा करना चाहिये यह इनके परिवारसे सीखा जा सकता है। चि०धन्यकुमार विद्याका प्रेमां ही नहीं विद्याका व्यसनी भी है। यह आनुषङ्गिक वात आगई।

मैंने कुण्डलपुरमें श्रीबाबा गोकुलचन्द्रजीसे प्रार्थना की कि 'महाराज ! मुक्ते सप्तमो प्रतिमाका त्रत दीजिये । मैंने बहुत दिनसे नियम कर दिया था कि मैं सप्तमी प्रतिमाका पालन करूँगा और यद्यपि अपने नियमके अनुसार दो वर्षसे उसका पालन भी कर रहा हूँ तो भी गुरुसाक्षीपूर्वक व्रत छेना उचित है। मैं जब बनारस था उस समय भी यही विचार आया कि किसीकी साज्ञी पूर्वक व्रत लेना अच्छा है, अतः मैंने श्री ब्र० शीतलप्रसादलो लखनऊको इस आशयका तार दिया कि आप शीघ्र आवें, मैं सप्तमी प्रतिमा आपकी साचीमें छेना चाहता हूँ। आप आगये और बोले- 'देखो, हमारा तुम्हारा कई बातोंमें मतभेद है। यदि कभी विवाद हो गया तो अच्छा नहीं।' हम चुप रह गये। हमारा एक मित्र मोतीलाल ब्रह्मचारी था जो कुछ दिन बाद ईंडरका भट्टारक हो गया था। उसने भी कहा-'ठीक है तुम यहाँ पर यह प्रतिमा न लो। इसीमें तुम्हारा कल्याण है। हमने मित्रकी बात स्वीकार कर उनसे त्रत नहीं लिया। अब आप हमारे पूज्य हैं तथा आपमें मेरी भक्ति है, अतः त्रत दीजिये।' बाबाजीने कहा-'अच्छा



मेंन कुण्डलपुरमें श्री बाबा गोकुलचन्द्रजीसे प्रार्थना की कि 'महाराज! मुक्ते सप्तमी प्रतिमाका त्रत दीजिए।'''' आप हमारे पूज्य हैं तथा आपमें हमारी भक्ति है, अतः त्रत दीजिए।'''' बाबाजीने विधिपूर्वक मुक्ते सप्तमी प्रतिमाके त्रत दिये।

आज ही बत हे हो। प्रथम तो श्री वीरप्रमुकी पूजा करो। पश्चात् आओ बत दिया जावेगा।'

मैंने आनन्दसे श्रीवीरप्रभुकी पूजा की। अनन्तर बाबाजीने विधिपूर्वक मुफ्ते सप्तमी प्रतिमाके व्रत दिये। मैंने अखिल ब्रह्म चारियांसे इच्छाकार किया और यह निवेदन किया कि 'मैं अल्पशक्तिवाला जुद्र जीव हूँ। आप लोगोंके सहवासमें इस व्रतका अभ्यास करना चाहता हूँ। आशा है मेरी नम्न प्रार्थना पर आप लोगोंकी अनुकम्पा होगी। मैं यथाशक्ति आप लोगोंकी सेवा करनेमें सब्बद्ध रहूँगा। सबने हर्ष प्रकट किया और उनके सम्पर्कमें आनन्दसे काल जाने लगा।

## पश्चोंका दरबार

एक दिन मैंने बाबा गोकुलचन्द्रजीसे कहा—'महाराज ! बड़गाँवके आस-पास बहुतसे गोलालारोंके घर अपनी जातिसे बाह्य
है। यदि आपका विद्वार उस क्षेत्रमें हो जाय तो उनका उद्घार
सहज ही हो जाय। मैं आपकी सेवा करनेके लिये साथ चलूंगा।'
बाबाजीने स्वीकार किया। हम लोग बांदकपुर स्टेशनसे रेलमें
बैठकर सलैया आगये और वहाँसे ३ घण्टेमें बड़गाँव पहुँच
गये। सागरसे पं० मूलचन्द्रजी, कटनीसे पं० बाबृलालजी, रीठीसे
श्री सिं० लदमणदासजी तथा रैपुरासे लश्करिया आदि बहुतसे
सज्जन गण भी आ पहुँचे। सिंघई प्यारेलाल कुन्दीलालजी वहाँ
पर थे ही। रघुनाथ नारायणदास मोदीसे हम लोगोंने कहा कि
'सायंकाल पञ्चायत बुलानेका अयोजन करो।' उन्होंने वैसा ही
किया। हम लोगोंने बाबाजीकी लत्नलायामें सामायिक की।
रात्रिके प्र बजे सब महाशय एकत्र हो गये। मैंने कहा—'इस

प्राममें जो सबसे बृद्ध हो उसे भी बुळाओ।' रघुनाथ मोदी स्वयं गये और एक छोधीको जिसकी अवस्था ८० वर्षके छगभग होगी, साथ ले आये। प्रामके और लोग भी पञ्चायत देखनेके लिये आये। श्री बाबा गोकुलचन्द्रजी सर्वसम्मतिसे सभापति चुने गये । यहाँ सभापतिसे तात्पर्य सर पञ्चका है । मैंने प्रामके पञ्च सरदारोंसे नम्र शब्दोंमें निवेदन किया कि—'यह दुलमय संसार है। इसमें जीव नाना दुःखोंके पात्र होते हुए चतुर्गतिमें भ्रमण करते-करते बड़े पुरुवसे मनुष्य जन्म पाते हैं। मनुष्यमें उत्पन्न होकर भी जैनकलमें जन्म पाना चतुष्ययके रत्नकी तरह परम दुर्लभ है। आज रघुनाथ मोदी आपके जैनकुछमें जन्म लेकर भी ५० वर्षसे जातिबाह्य हैं और जातिबाह्य होनेके कारण सब धर्म कार्योंसे विद्यत रहते हैं, अतः इन सबका उद्धार कर आप लोग यशोभागी हजिये। मेरे कहनेका यह तात्पर्य नहीं कि इन्हें निर्णयके विना ही जातिमें मिला लिया जावे। किन्तु निर्णयकी कसौटीमें यदि वे उत्तीर्ण हो जावें तो मिल।नेमें क्या चति है ... ?' इतना कहकर मैं चूप हो गया अनन्तर श्रीमान प्यारेलालजी सिंघई जो इस प्रान्तके मुख्य पक्क थे और पद्ध ही नहीं सम्पन्न तथा बहुकुदुम्बी थे बोले—'आप लोग हमको श्रष्ट करनेके लिये आये हैं। जिन कुटुम्बोंको आप मिलाना चाहते हैं उनकी जातिका पता नहीं। इन छोगोंने जो गोलालारोंके गोत्रोंके नाम बताकर अपनेको गोलालारे वंशका सिद्ध किया है वह सब किएत चरित्र है। आप छोग त्यागी हैं। कुछ छौकिक मर्यादा तो जानते नहीं। केवल शास्त्रको पढ़कर परोपकारकी कथा जानते हैं। यदि छौकिक बातोंका परिचय आप छोगोंको होता तो हमें भ्रष्ट करनेकी चेष्टा न करते। तथा आपने जो कहा कि कसौटीकी कसमें यदि उत्तीर्ण हो जावें तो इनकी शब्दि कर छो, ठीक कहा। परन्त यह तो आप जानते हैं कि कसौटी पर सोना कसा जाता है, पीतल नहीं कसा जाता। इसप्रकार यदि वे गोलालारे होते

तो शुद्ध किये जाते। इनके कल्पित चरित्रसे हम छोग इन्हें शुद्ध करनेकी चेष्टामें कदापि सामिछ नहीं हो सकते।

इसके अनन्तर सब पक्चोंमें कानाफूँसी होने लगी तथा कई पक्च उठने लगे। मैंने कहा—'महानुभावो! ऐसी उतावली करना उत्तम नहीं, निर्णय कीजिये। यदि ये गोलालारे न निकलें तो इनकी शुद्धि तो दूर रही अदालतमें नालिश कीजिये। इन्होंने हम लोगोंको धोखा दिया है।' इसके अनन्तर बाकलवाले तथा रीठीवाले सिंघई बोले—'ठीक है, मैं तो यह जानता हूँ कि जब ये हमारे यहाँ जाते हैं तब जैनमन्दिरके दर्शन करते हैं और निरन्तर हमसे यही कहते हैं कि हमारे पूर्वजोंने ऐसा कौनसा गुरुतर अपराध किया कि जिससे हम सैकड़ों नर-नारी धमसे विक्चित रहते हैं। बाकलवालोंने भी इसीका समर्थन किया तथा रेपुरावाले लश्करिया भी इसी पत्तमें रहे। इसके बाद मैंने उस ५० वर्षके बृद्धसे कहा कि बाबा आपकी आयु तो ५० वर्षकी है और यह घटना पवास वर्षकी ही है, अतः आपको तो सब कुछ पता होगा। कुपाकर कहिये कि क्या बात है ?

वृद्ध वोळा—'मैं कहता हूँ, परन्तु आप छोग परस्परके वैमनस्यमें उस तत्त्वका अनादर न कर देना। पञ्च वही है जो सत्य न्याय करे। पच्चपातसे प्रसित है उससे यथार्थ निर्णय नहीं होता तथा पञ्च वही है जो स्वयं निर्दोष हो, अन्यथा वह दोषको छिपानेकी चेष्टा करेगा। साथ ही रिश्वत न लेता हो और दृदयका विशाल हो। जो स्वयं हो इन दोषोंसे लिप्त होगा वह अन्यको शुद्ध करनेमें समर्थ न होगा। अस्तु, आप छोगोंकी जो इच्छा हो—जैसा आपके मस्तिष्कमें आवे वैसी पञ्चायत करना। मैं तो जो जानता हूँ वह आपके समन्त निवेदन करता हूँ।

पचास वर्ष पहलेको बात है। रघुनाथ मोदीके पिताने एक बार जाति भोज्य किया था। उसमें कई गामके लोग एकत्र हुए थे।

पंगतके बाद इनके पिताने पक्च लोगोंसे यह भावना प्रकट की कि यहाँ यदि मन्दिर बन जावे तो अच्छा हो। सबने स्वीकार किया। दवात कलम कागज मँगाया गया। चन्दा लिखना प्रारम्भ हुआ। सबसे अच्छी रकम रघुनाथ मोदीके पिताने छिखायी। एक प्रामीण मनुष्यने चन्दा नहीं लिखाया। उसपर इनके पिता बोले- 'खानेको तो शूर हैं पर चन्दा देनेमें आनाकानी।' इस पर पञ्च छोग कुपित होकर उठने छगे। जैसे-तैसे अन्तमें यह पद्भायत हुई कि चूँकि रघुनाथके पिताने एक गरीबकी तौहीनी की. अत: दो सौ रुपया मन्दिरको और एक पक्का भोजन पञ्चोंको देवें, नहीं तो जातिमें इन्हें न बुलाया जावे । बहुत कहाँ तक कहें ? यह अपनी अकडमें आ गये और न दण्ड दिया न पंगत ही। यह विचार करते रहे कि हम धनाट्य हैं, हमारा कोई क्या कर सकता है ? अन्तमें फल यह हुआ कि चार वर्ष बीत गये, उन्हें कोई भी विरादरीमें नहीं बुलाता था और न कोई उनके यहाँ आता था। जब छड्के छड्की शादीके योग्य हुए तब चिन्तामें पड गये। जिससे कहें वही उत्तर देवे कि जब पहिले अपने प्रान्तके साथ व्यवहार हो जावे तभी हम आपके साथ विवाह सम्बन्ध कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। वह यहाँसे चलकर पनागर जो कि जबळपरके पास है पहुँचे । वहाँ पर प्रतिष्ठा थी । वहाँ भी इन्होंने पक्तोंसे कहा। उन्होंने यही कहा कि 'चूँकि तुमने पञ्चोंकी तौहीनी की है, अतः यह पञ्चायत आज्ञा देती है कि २००) के स्थानमें ४००) दण्ड और १ पंगतके स्थानमें २ पंगत पक्की हो "यही तुम्हारा दण्ड है। उन्होंने स्वीकार किया कि हम जाकर शीघ ही पंचोंकी आज्ञाके अनुकूछ दण्ड देकर जातिमें मिल जावेंगे। वहाँ तो कह आये पर आकर धनके नशामें मस्त हो गये और पंगत तथा दण्ड कुछ भी नहीं दिया। अब यह चिन्ता हई कि लड़के लड़कियोंका विवाह किस प्रकार किया

जावे ? तब यह उपाय किया कि जो गरीब जैनी थे उन्हें पूँजी देकर अपने अनुकूछ बना लिया और उनके साथ विवाह कर चिन्तासे मुक्त हो गये। मन्दिर जानेका कोई प्रतिबन्ध था नहीं, इससे इन्होंने उस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। इस तरह यह अपनी संख्या घटाते गये जो कि आज ५० घरके ही अन्दाज रहे होंगे। यह तो इनके पिताकी बात रही, पर इनमें जो रघुनाथदास नारायणदास मोदी हैं वह भद्र प्रकृति है। इसकी यह भावना हुई कि मैं तो अपराधी हूँ नहीं, अतः जातिबाह्य रहकर धर्म कार्योंसे विद्यात रहना अच्छा नहीं। इसीलिये यह कई प्रामका जमींदार होकर भी दौड़-धूप द्वारा जातिमें मिलनेकी चेष्टा कर रहा है। यह भी इसका भाव है कि मैं एक मन्दिर बनवाकर पञ्चकल्याणक प्रतिष्ठा कराऊँ तथा ऐसा श्रभ अवसर मुमे कब प्राप्त हो कि मेरे घर पर विरादरीके मनुष्योंका भोजन हो और पात्रादिकोंको आहार दान देकर निज जीवन सफल कहाँ "। यह इनकी कथा है। आशा है आप पच्च लोग इसका गम्भीर दृष्टिसे न्याय करेंगे। श्री सिं॰ प्यारेलालजीने जो कहा है वह ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी आयु ४० वर्षकी ही है और मैं जो कह रहा हूँ उसे ५० वर्ष हो गये। मुक्ते रघुनाथसे कुछ द्रव्य तो छेना नहीं और न मुक्ते इनके यहाँ भोजन करना है, अतः मिथ्या भाषण कर पातकी नहीं बनना चाहता।'

सबके लिये बृद्ध बाबाकी कथामें सत्यताका परिचय हुआ। परन्तु प्यारेलाल सिंघई टससे मस नहीं हुए। अन्तमें पक्क लोग उठने लगे तो मैंने कहा कि यह ठीक नहीं, कुछ निर्णय किये विना उठ जाना न्यायके विरुद्ध है।

वहाँपर एक गोलालारे बैठे थे। उन्होंने कहा कि 'मैं जल विहार करता हूँ, उसमें प्रान्त भरके सब गोलालारे बुलाये जावें तथा परवार और गोलापूर्व भी बुलाये जावें। चिट्टीमें यह भी

जाता है वह यहाँ रहता ही नहीं, मुक्ति नगरीको चला जाता है।' इसके अनन्तर श्रीमान मलैयाजी बोले कि 'बात तो ठीक है, परन्तु निर्णय छानबीन कर ही होना चाहिये। अतः मेरी नम्र प्रार्थना है कि जो महाशय इस विषयको जानते हों वे शुद्ध हृदयसे इस विषयको स्पष्ट करें।' इसके बाद प्यारेलाल सिंघई बोले कि 'बहुत ठीक है, परन्तु जिनका पचास वर्षसे गोळाळारोंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं उनके विषयमें पद्धायत करना कहाँतक संगत है ? सो आप ही जानें।' इनके भतीजे भी इन्हींके पक्षमें बोले। मैंने कहा—'आपका कहना न्यायसङ्गत है, किन्तु कोई मनुष्य अस्सी वर्षका इस विषयको जानता हो और निष्पन्न भावसे कहता हो तो निर्णय होनेमें क्या आपत्ति है ?' श्री सिंघईजी बोले-'बह अस्सी वर्षका बृद्ध गोलालारे जातिका होना चाहिये।' यह सुनकर उपस्थित महानुभावोंमें बहुत चोभ हुआ। सब महाशय एक स्वरसे बोल उठे—'सिंघईजीका बोलना अन्याय-पूर्ण है। कोई जातिका हो, इस विषयमें जो निष्पत्त भावसे कहेगा वह हम लोगोंको मान्य होगा। हम लोग न्याय करनेके लिये आये हैं। आज न्याय करके ही आसन छोड़ेंगे। र इतनेमें वह बुद्ध, जो कि पहली पञ्चायतमें आया था, बोलनेको उद्यमी हुआ। वह बोला-'पञ्च लोगो ! मैंने पहली हो सभामें कह दिया था कि रघुनाथ मोद्विके पूर्वजोंने हठकी और पञ्चोंके फैसलेको नहीं माना। उसीके फलस्वरूप आज उनकी सन्तानकी यह दुर्दशा हो रही है। यह सन्तान निर्दोष है तथा इसके पूर्वज भी निर्दोष थे। यदि आप लोग इन्हें न मिलावेंगे तो ये केवल जातिसे ही चयुत न होंगे वरन धर्म भी परिपर्तन कर लेंगे। संसार अपार है। इसमें नाना प्रकृतिके मनुष्य रहते हैं। विना संघटनके संसारमें किसी भी व्यक्तिका निर्वाह नहीं होता, अतः इन्हें आप लोग अपनावें। जब कि पंचोंने इनकी पंगत लेना स्वीकार की थी तब यह विनैका नहीं

यह तो अपने आप सिद्ध हो जाता है। वस, अधिक बोलना अच्छा नहीं समभता।

पञ्चोंने वृद्ध वावाकी कथाका विश्वास किया। केवल प्यारेलाल सिंघईको वृद्धका कहना रुचिकर नहीं हुआ, उठकर घर चले गये। मैंने बहुत रोका पर एक न सुनी। मनमें खुशी हुई कि अच्छा हुआ विष्न तो टला। परन्तु फिर विचार आया कि ग्युनाथ मोदीका निर्वाह तो इन्हींमें होगा, अन्य लोगोंके मिला लेनेसे क्या होता है ? पर किया क्या जावे ? "इसी विचारमें कुछ निद्रा आ गई। इतनेमें ही एक महाशय बोले—'क्या यह समय सोनेका है ?' निद्रा भंग हो गई। पञ्च लोग परस्पर विचारमें निमम्न थे ही। अन्तमें यह तय किया कि ग्युनाथ मोदीको मिला लिया जावे। इसीके बीच पं० बाबूलालजी कटनी बोल उठे कि 'पहले पटिया बुलाया जाय और उसके द्वारा इनके गोत्रोंकी परीचा की जावे। यदि गोत्र ठीक निकलें तो मिलानेमें कौन सी आपित्त है ?'

इनकी बात सकल पञ्चोंने स्वीकृत की। एक महाशय बोले कि 'सिंघई प्यारेलालको बुलाया जाने।' मैं बड़ा चिन्तित हुआ कि हे भगवन ! क्या होनेवाला है ? अन्तमें जो व्यक्ति बुलानेके लिए भेजा गया, मेरे साथ उसका परिचय था। मैं पेशावके बहाने बाहर गया और उससे कह आया कि 'तूँ सिंघईके घर न जाना, बीचसे ही लौट आना और पञ्चोंको यह उत्तर देना कि सिंघई प्यारेलालजीने कहा है कि हम ऐसे अन्याय करनेवाले पञ्चोंमें नहीं आना चाहते।' इतना कहकर वह तो सिंघईजीके घरकी ओर गया और मैं पञ्च लोगोंमें शामिल हो गया।

इतनेमें श्री प्यारेखाळजी मळैया बोले कि—'महानुभाव! आज हमारी जातिकी संख्या चौदह लाखमात्र रह गई। यदि इसी तरहकी पद्धति आप छोगोंकी रही तो क्या होगा? सो कुछ समभमें नहीं आता, अतः इसमें विख्न करनेकी कोई बात नहीं। रघुनाथ मोदीको जातिमें मिलाया जावे और दण्डके एवजमें इनसे र पंगतें ली जावें तथा जातिके बालकोंके पढ़नेके लिये एक विद्यालय स्थापित कराया जावे। र इस पर बहुतसे महानुभावोंने सम्मति दी और पण्डित मूलचन्द्रजीको भी अत्यन्त हर्ष हुआ। वह बोले—'केवल विद्यालयसे कुछ न होगा, साथमें एक छात्रावास भी होना आवश्यक है। यह प्रान्त विद्यासे पिछड़ा है। यद्यपि कटनीमें विद्यायल है। फिर भी जो अत्यन्त गरीब हैं उनका बाहर जाना अतिकठिन है। उनके माँ बाप उन्हें कटनी तक भेजनेमें भी असमर्थ हैं।

मूलचन्द्रजीकी बात सबने स्वीकार की। अनन्तर रघुनाथ मोदीसे पृक्षा गया कि क्या आपको स्वीकार है ? उन्होंने कहा— 'मैं स्वीकार आदि बात तो नहीं जानता, दस हजार रुपया दे सकता हूँ। उनसे चाहे आप विद्यालय बनवावें चाहे छात्रावास बनवावें।'

सब लोग यह बात कर ही रहे थे कि इतनेमें जो आदमी त्यारेलाल सिंघईको बुलानेके लिये गया था वह आकर पश्च लोगोंसे कहने लगा कि त्यारेलाल सिंघईने कहा है—'हम ऐसी अन्यायकी पंचायतमें शामिल नहीं होना चाहते।'' यह सुनकर पंच लोगोंकी तेवरी बदल गई और सब एक मुखसे कहने लगे कि 'त्यारेलालके साथ व्यवहार करना उचित नहीं।' मैंने कहा—'आवेगमें आकर उसने कह दिया होगा, माफ किया जावे। अथवा एकबार फिरसे बुलाया जावे। यदि इस बार न आवे तो जो आपको उचित मालूम हो करना।'

फिर आदमी भेजा गया। मैंने बाहर जाकर उससे कह दिया कि जाकर सिंघईजोसे बोलो—'यदि पंचोंमें शामिल न होओंगे तो जातिच्युत कर दिये जाओंगे।' वह आदमी प्यारेलालजीके घर गया और जगाकर उनसे बोला कि पञ्च लोग आपसे सख्त नाराज हैं, आपको बुलाया, आप नहीं पहुँचे, इसकी कोई बात नहीं। परन्तु यह कहना कि अन्यायकी पञ्चायत हैं, क्या तुम्हें उचित था ? प्यारेलाल शपथ खाने लगे कि मेरे घर तो कोई आया ही नहीं। यह बात किसने पैदा की ? अस्तु जो हुआ सो ठीक है, शीघ चलो। इसके बाद प्यारेलालजी वहाँ पहुँच गये, पञ्चोंने खूब डाटा। वह कुछ कहनेको हुए कि इतनेमें वह आदमी, जो कि बुलानेके लिये गया था, बोल उठा—'अच्छा आपने नहीं कहा था कि हम पञ्चायतमें नहीं जाते। वहाँ गुटबन्दी करके अन्यायपूर्ण पञ्चायत कर रहे हैं ?' प्यारेलालजीको बहुत ही शर्मिन्दा होना पड़ा। पञ्चोंने कहा—'र बुनाथ मोदीके विषयमें आपकी क्या सम्मति है ?' उनहोंने कहा—'पञ्च लोग जो फैसला देवेंगे वह हमें शिरसा मान्य है। यदि पञ्च महाशय उनके यहाँ कल ही भोजन करनेके लिये प्रस्तुत हों तो मैं भी आप लोगोंमें सम्मिलित रहँगा, परन्तु अब महीनों टालना उचित नहीं।'

हम मनमें बहुत हर्षित हुए। अब पञ्चोंने मिलकर यह फैसला कर दिया कि 'दो सौ पचास परवार सभाको, दो सौ पचास गोलापूर्व सभाको, दो सौ पचास गोलालारे सभाको, दो सौ पचास नैनागिर क्षेत्रको, दस हजार विद्यालयको तथा दो पंगत यदि ग्युनाथ मोदी सहर्ष स्वीकार करें तो कल ही पंगत लेकर जातिमें मिला लिया जावे और दण्डका रूपया नक्षद लिया जावे एवं प्रातःकाल ही पंगत हो जावे, फिर कभी पञ्च जुड़नेकी आवश्यकता नहीं।'

इस फैसलेको सुनकर रघुनाथ मोदी और उनके भाई नारायण-दासजी मोदी पुलकितवदन हो गये। उन्होंने उसी समय ग्यारह हजार लाकर पञ्चोंके समज्ञ रख दिये। पञ्चोंने मिलकर रघुनाथ मोदीको मय कुटुम्बके गले लगाया और आज्ञा दी कि प्रातःकाल ही सहभोज हो। इस पञ्चायतमें प्रातःकाल हो गया। पञ्चायतसे चठकर हम बाबा गोकुलचन्द्रजी तथा अन्य त्यागीवर्ग सामायिक करनेके लिये चले गये और अन्य पक्क लोग शौचादि कियाके लिये बाहर गये।

दो घण्टाके बाद मन्दिरमें श्रीमान् बाबाजीका प्रभावशाली प्रवचन हुआ। अनन्तर सब छोग अपने-अपने स्थानीं पर चछे गये। जहाँ हम ठहरे थे वहीं पर रघुनाथकी बहिनने भोजन बनाया। इस बजेके बाद भोजन हो गया। पंगतका बुळीआ हुआ । पञ्च स्होग आ गये । सानन्द प्रका भोजन परोसा गया, पर भोजन करनेमें एक दूसरेका मुख ताकने छगे। यह देख बाबाजीने कहा कि 'मुख ताकनेकी क्या बात है ? पहले तो हम छोग उनकी बहिन, स्त्री आदिके द्वारा बनाया भोजन करके यहाँ आये हैं। इस बातको पं॰ मुन्नालालजी अच्छी तरह जानते हैं।' पं॰ मुन्नालालजीने भी कहा कि 'मैं भी उस भोजनमें शामिल था, अतः आप निःसंकोच भोजन कीजिये।' सब छोग फिर भी हिचिकिचाते रहे। इतनेमें श्रीयृत मलैया प्यारेलालजी सागरने प्राप्त उठाया और जिनेन्द्रदेवकी जय कहते हुए भोजन शुरू कर दिया। फिर क्या था आनन्द्से सब भोजन करने छगे। बीचमें रघुनाथदासको भी शामिल कर लिया। दूसरे दिन दाल भात कढ़ी और शाग पूड़ीका भोजन हुआ। इस तरह पक्क लोगोंने ४० वर्षसे च्युत एक कुटुम्ब-का उद्धार कर दिया। एकका ही नहीं, उनके आश्रित अनेक कुटम्बींका उद्घार हो गया।

यह सब काण्ड समाप्त होनेके बाद मैं श्रीयुत बाबाजीके साथ कुण्डलपुर चला गया। बाबाजीकी मेरे ऊपर निरन्तर अनुकम्पा रहती थी। उनका आदेश था कि—जैनधर्म आत्माका कल्याण करनेमें एक ही है, अतः जहाँ तक तुमसे बन सके निष्कपट भावसे इसका पालन करना और यथाशकि इसका प्रचार करना। इमारी अवस्था तो बृद्ध हो गई। इमारे बाद यह आश्रम चलना कठिन है, क्योंकि इसमें जितने त्यागी हैं उनमें संचालनकी शक्ति नहीं। तुम इस योग्य कुछ हो, परन्तु तुम इतने स्थिर नहीं कि एक स्थान पर रह सको। कहीं रहो, परन्तु आत्मकल्याणसे विश्वत न रहना। तुम्हारे साथ जो बाबा भागीरथजी हैं वह एक रत्न हैं। निरपेस्, निर्लोभ व सत्यवक्ता हैं। उनका साथ न छोड़ना तथा जिस चिरोजाबाईने तुम्हें पुत्रवत् पाला है उसकी अन्त समय तक सेवा करना। कृतज्ञता हो मनुष्यताकी जननी है। हम यही आशीर्वाद देते हैं कि तुस सुमार्गके भागी होओं। कल्याणका मूल कारण निरीहवृत्ति है। 'निवृत्तिरूपं यतस्तन्तम्।' विशेष क्या कहें ? जहाँ इच्छा हो जाओ।' मैं प्रणामकर सागर चला गया और आनन्दसे जीवन विताने लगा।

# धर्मका ठेकेदार कोई नहीं

बरुआसागरसे तार आया कि आप बाईजीको छेकर शीघ्र ही आवें। यहाँ सर्राफ मूळचन्द्रजीके पुत्ररत्न हुआ है। तार ही नहीं, छेनेके छिये एक मुनीम भी आ पहुँचा। हम और बाईजी मुनीमके साथ बरुआसागर पहुँच गये।

मूळचन्द्रजी सर्राफके कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः सदा चिन्तित रहते थे, पर अब साठ वर्षकी अवस्थामें पुत्ररत्नके उप्पन्न होनेसे उनकी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा।

बाईजीने कहा—'भैया! कुछ दान करो। उसी समय पचास मन गेहूँ गरीबोंको बाँट दिया गया तथा मन्दिरमें श्रीजीका विधान कराया। ग्यारह दिनके बाद नामसंस्कार किया गया। पूजन विधान सम्पन्न हो जानेके बाद सी नाम कागजके दुकड़ोंमें लिखकर एक थालीमें रख दिये। अनन्तर पाँच वर्षकी एक कन्यासे कहा कि इनमेंसे एक कागजकी पुढ़िया निकालो। वह निकाले और उसीमें डाल देवे। चतुर्थ बार उससे कहा कि पुड़िया थालीके बाहर डाल दो। उसने एक पुड़िया बाहर डाल दी। जब उसे खोला तो उसमें श्रेयान्सकुमार नाम निकला। अब क्या था? सब लोग कहने लगे कि 'देखो वर्णीजीको पहलेसे ही ज्ञान था, अन्यथा आपने नौ मास पहले जो कहा था कि सर्राफ मूलचन्द्रजीके बालक होगा और उसका नाम श्रेयान्सकुमार होगा "सच कैसे निकलता? इत्यादि शब्दों द्वारा बहुत प्रशंसा करने लगे। पर मैंने कहा—'भाई लोगो! मैं तो कुछ नहीं जानता था। यह तो घुणाह्मरन्यायसे सत्य निकल आया। आप लोगोंकी जो इच्छा हो सो कहें?'

यहाँ एक बात विलच्चण हुई जो इस प्रकार है-हम लोग स्टेशन पर मूळचन्द्रजीके मकानमें रहते थे। पासमें कहार छोगों का मोहल्ला था। एक दिन रात्रिको ओळोंकी वर्षा हुई। इतनी विकट कि मकानों के खपर फूट गये। हम लोग रजाई आदिको ओढकर किसी तरह ओलोंके कष्टसे बचे। पड़ोसमें जो कहार थे वे सब राम राम कहकर अपनी प्रार्थना कर रहे थे। वे कह रहे थे कि - हे भगवन ! इस कष्टसे रज्ञा की जिये। आपत्ति काल में आपके सिवाय ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमें कष्टसे बचा सके। उनमें एक दस वर्षकी छडकी भी थी। वह अपने माता वितासे कहती है कि 'तुम लोग व्यर्थ ही राम राम रट रहे हो। यदि कोई राम होता तो इस आपत्ति कालमें हमारी रज्ञा न करता। हमने उनका कौन-सा अपराध किया है जो इतनो निर्दयतासे ओले बरसा रहे हैं। निर्वयताका भी कुछ ठिकाना है ? देखो, हमारे घरके खपरा चूर-चूर हो गये हैं, शिर पर खटाखट ओलों-की वर्षा पड़ रही है, वस्त्र तक हमारे घरमें पर्याप्त नहीं। कहाँ तक कहा जावे ? न माँ के पास दो धोतियाँ हैं और न पिताजी के पास। आप छोग एक ही धोतोसे अपना निर्वाह करते

हैं। जब दिन भर मेहनत करते हैं तब कहीं जाकर शामको अन्न मिलता है। वह भी पेट भर नहीं मिलता। पिताजी! आपने राम राम जपने अपना जन्म तो बिता दिया पर रामने एक भी दिन संकटमें महायता न दी । यदि कोई राम होते तो क्या सहायता न करते। बगलमें देखो सर्गफजीका मकान है, उनके हजारों मन गुल्ला है, अनेक प्रकारके वस्त्रादि हैं, नाना प्रकारके भूषण हैं, दूध आदिको कमी नहीं है, पास ही में उनका बाग है, जिसमें आम, अमह्दर, केला आदिके पुष्कल वृत्त हैं, जिनसे उन्हें ऋत ऋतके फल मिलते रहते हैं, चार मास तक ईखका रस मिलता है, जिससे खीर आदिकी सुलभता रहती है। यहाँ तो हमारे घरमें अन्नका दाना नहीं। द्धकी बात छोड़ो, छाँछ भी माँगेसे नहीं मिलती। यदि मिले भी तो लोग उसके एवजमें घास माग लेते हैं। इस विपत्तिमय जीवनकी कहानी कहाँ तक कहाँ ? अतः पिताजी ! न कोई राम है और न रहीम है। यदि कोई राम-रहीम होता तो उसके दया होती और वह ऐसे अवसरमें हमारी रक्ता करता। यह कहाँका न्याय है कि पड़ोसवालेको लाखांकी सम्पत्ति और हम लोगोंको उदर भर भोजनके भी लाले। यद्यपि मैं बालिका हैं। पढ़ी लिखी नहीं कि किसी आधारसे बात कर सकूँ। परन्त आपकी इस विपत्तिसे इतना अवश्य जानती हैं कि जो नीम बोवेगा उसके नीमका ही पेड़ होगा और जब वह फलेगा तब उसमें निवोरी ही होगी। जो आमका बीज बोवेगा उसके आम ही का फल लगेगा। जैसा बीज पृथ्वी मातामें डाला जावेगा वैसा ही माता फल देवेगी । पिताजी ! आपने जन्मान्तरमें कोई अच्छा कार्य नहीं किया, जिससे कि तुम्हें सुखर्का सामग्री मिलती और न मेरी माताने कोई सुकृत किया, अन्यथा ऐसे दरिद्रके घर इनका विवाह नहीं होता। यह देखनेमें सुन्दर हैं, इसिंखये कमसे कम अच्छे घरानेकी वह वेटियाँ इन्हें घणाकी दृष्टिसे

नहीं देखतीं "यह इनके कुछ सुकृतका हो फल है। मैं भी अभागिनी हुँ, जिससे कि आपके यहाँ जन्मी। न तो मुक्ते पेट भर दाना मिलता है और न तन ढकनेको वस्त्र ही। जब मैं माँ के साथ अच्छे परोंमें जाती हूँ तब छोग द्याकर रोटीका दुकड़ा दे देते हैं। बहुत दया हुई तो एक आधा फटा-पुराना वेकाम वस्त्र दे देते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकला कि तुमने उस जन्ममें बहुत पाप किये, अतः अब ओळोंकी वर्षासे सत हरो और न रास-रास चिल्लाओ । राम हो या न हो, मुक्ते इसमें कोई आपत्ति नहीं। परन्त हमारी रक्ता हमारे भाग्यके हा द्वारा होगी। न कोई रक्तक है और न कोई भक्षक है। इस समय मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वह यह कि-यदि तुम इन सब आपत्तियोंसे बचना चाहते हो तो एक काम करो। देखो, तुम प्रति दिन सैकड़ों मञ्जलियोंको मारकर अपनी आजीविका करते हो। जैसी हमारी जान है वैसी ही अन्यकी भी है। यदि तुम्हें कोई सुई चुभा देता है तो कितना दुःख होता है। जब तुम मञ्जूछीकी जान छेते हो तब उसे जो दुःख होता है उसे वही जानती होगी। मछछी ही नहीं जो भी जीव आपको मिलता है उसे आप निःशङ्क मार डालते हैं। अभी परसींकी ही बात है, आपने एक सर्पकी लाठीसे मार डाला। पड़ोसमें बाईजीने बहुत मना किया पर तुमने यही उत्तर दिया कि काल है इसे मारना ही उत्कृष्ट है। अतः मैं यही भिन्ना मांगती ह कि चाहे भिक्षा मांगकर पेट भर हो, परन्तु म छूछी मारकर पेट मत भरो। संसारमें करोड़ों मनुष्य हैं, क्या सब हिंसा करके ही अपना पाळन पोषण करते हैं ?

लड़कीकी ज्ञानभरी बातें सुनकर पिता एकदम चुप रह गया और कुछ देर बाद उससे पूछता है कि बेटी ! तुमे इतना ज्ञान कहाँसे आया ? वह बोली कि 'मैं पढ़ी लिखो तो हूँ नहीं, परन्तु बाईजीके पास जो पण्डितजी हैं वे प्रति दिन शास्त्र बाँचते हैं। एक दिन वाँचते समय उन्होंने बहुतसी बातें कहीं जो मेरी समममें नहीं आई, पर एक बात मैं अच्छी तरह समम गई। वह यह कि इस अनादि निधन संसारका कोई न तो कर्ता है, न धर्ता है और न विनाश कर्ता है। अपने-अपने पुण्य पापके आधीन सब प्राणी हैं। यह बात आज मुमे और भी अधिक जँच गई कि यदि कोई बचाने-वाला होता तो इस आपत्तिसे न बचाता। इसके सिवाय एक दिन बाईजीने भी कहा था कि परको सताना हिंसा है और हिंसासे पाप होता है। फिर आप तो हजारों मछल्योंकी हिंसा करते हैं, अतः सबसे बड़े पापी हुए। कसाईके तो गिनती रहती है पर तुम्हारे वह भी नहीं।

पिताने पुत्रीकी बातोंका बहुत आदर किया और कहा कि 'बेटी! हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और जो यह मछि छयोंके पकड़नेका जाल है उसे अभी तुम्हारे ही सामने ध्वस्त करता हूँ।' इतना कहकर उसने गुरसीमें आग जलाई और उसपर वह जाल रखने लगा। इतनेमें उसकी की बोली कि 'व्यर्थ ही क्यों जलाते हो। इसको बेचनेसे दो रुपये आजावेंगे हिं और उनमें एक धोती जोड़ी लिया जा सकेगा।' पुरुष बोला कि 'यह हिंसाका आयतन है। जहाँ जावेगा वहीं हिंसामें सहकारी होगा, अतः नंगा रहना अच्छा परन्तु इस जालको बेचना अच्छा नहीं।' इस तरह उसने बातचीतके बाद उस जालको जला दिया और स्त्री पुरुषने प्रतिज्ञा की कि अब आजन्म हिंसा न करेंगे।

यह कथा हम और बाईजी सुन रहे थे, बहुत ही प्रसन्नता हुई और मनमें विचार आया कि देखो समय पाकर दुष्टसे दुष्ट भी सुमार्ग पर आजाते हैं। जातिके कहार अपने आप अहिंसक हो गये। बालिका यद्यपि अबोध थी, पर उसने किस प्रकार सममाया कि अच्छेसे अच्छे पण्डित भी सहसा न समभ सकते।

इसके अनन्तर ओला पड़ना बन्द हुआ। प्रात:काल नित्य

कियासे निवृत्त होकर जब हम मिन्दरजी पहुँचे तब म बजे वे तीनों जीव आये और उत्साहसे कहने छगे कि हम आजसे हिंसा न करेंगे। मैंने प्रश्न किया—क्यों? उत्तरमें उसने रात्रिकी राम कहानी आनुपूर्वी सुना दी। जिसे सुनकर चित्तमें अत्यन्त हर्ष हुआ और श्री समन्तभद्र स्वामोका यह रह्योक स्मरण द्वारा सामने आगया कि—

> 'सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातङ्गदेहजम् । देवा देवं विदुर्भसमगूढाङ्गारान्तरीजसम् ॥'

इम छोगोंको यह महती अज्ञानता है कि किसीको सर्वथा तुच्छ नीच या अधम मान बैठते हैं। न जाने कब किसके काल-लिंध आ जावे ? जातिके कहार महाहिंसक, कौन उन्हें उपदेश देने गया कि आप लोग हिंसा छोड़ दो ? जिस लड़कीके उपदेशसे माता पिता एकदम सरल परिणामी हो गये उस लड़कीने कौनसी पाठशालामें शिचा पाई थी ? दस वर्षकी अबोध बालिकामें इतनी विज्ञता कहाँसे आगई ? इतनी छोटी उमरमें तो कपड़ा पहिरना ही नहीं आता, परन्त जन्मान्तरका संस्कार था जो समय पाकर उदयमें आगया, अतः हमें उचित है कि अपने संस्कारोंको अति निर्मल बनानेका सतत प्रयन्न करें। इस अभिमानको त्याग देवें कि हम तो उत्तम जाति हैं, सहज ही कल्याणके पात्र हो जावेंगे। यह कोई नियम नहीं कि उत्तम कुछमें जन्ममात्रसे ही मनुष्य उत्तम गतिका पात्र हो और जघन्य कुछमें जन्म छेनेसे अधम गतिका पात्र हो। यह सब तो परिणामांकी निर्मछता और कलपता पर निर्भर है। "इस प्रकार हम बाई जी और मुखचन्द्रजी परस्पर कथा करने छगे। इतनेमें वह छड़की बोळी-'वर्णीजी! हम तीनोंको क्या आज्ञा है ?' मैंने कहा—'बेटो तुमको धन्यवाद देता हूँ। आज तूने वह उत्कृष्ट कार्य किया जो महापुरुषों द्वारा साध्य होता है। तुम्हारे माता पिताने जो हिंसाका त्याग किया है रलाघनीय है, तुमसे सर्राफ बहुत प्रसन्न हैं और तुम लोगोंको जिसकी आवश्यकता पड़े सर्राफसे ले सकते हो। उस लड़कीका पिता बोला—'मैंने हिंसाका त्याग किया है। उसका यह तात्पर्य नहीं कि आप लोगोंसे कुछ याचना करनेके लिए आया हूँ। मैं तो केवल आप लोगोंको अहिंसक जानकर आपके सामने उस पापको लोड़नेके लिये आया हूँ। आपसे क्या माँगू? हमारा भाग्य ही ऐसा है कि मजदूरी करना और जो मिले सन्तोषसे खाना। आज तक मछलियाँ मारकर उदर भरते थे अब मजदूरी करके उदर पोषण करेंगे। अभी तो हमने केवल हिंसा करना ही छोड़ा था, पर अब यह भी नियम करते हैं कि आजसे मांस भी नहीं खावेंगे तथा हमारे यहाँ जो देवीका बलिदान होता था वह भी नहीं करेंगे। कोई कोई बैडणव लोग बकराके स्थानमें भूरा कुम्हड़ा चढ़ाते हैं, हम वह भी नहीं चढ़ावेंगे। केवल नारियल चढ़ावेंगे। बस, अब हम लोग जाते हैं, क्योंकि खेत नींदना है......'

इतना कहकर वे तीनों चले गये और हम लोग भी उन्हींकी चर्चा करते हुए अपने स्थान पर चले आये। इतनेमें बाईजी बोलीं— 'वेटा! तुम भूल गये। ऐसे भद्र जीवोंको मिद्रा और मधु भी छुड़ा देना था।' मैंने कहा—'अभी क्या विगड़ा है ? उन्हें बुलाता हूँ, पास ही तो उनका घर है ?' मैंने उन्हें पुकारा। वे तीनों आ गये। मैंने उनसे कहा—'भाई! हम एक बात भूल गये। वह यह कि आपने मांस खाना तो छोड़ दिया पर मेंपर और मिद्रा नहीं छोड़ी, अतः इन्हें भी छोड़ दीजिये।' छड़की बोली—'हाँ पिता जी! वही मेंपर न जो दवाईमें कभी कभी काम आती है। वह तो बड़ी बुरी चीज है। हजारों मिक्खयाँ मारकर निचोड़ी जाती है। छोड़ दीजिये और मिद्रा तो हम तथा माँ पीती ही नहीं हैं। तुम्हीं कभी कभी पीते हो और उस समय तुम पागलसे हो जाते हो। तुम्हारा मुँह बसाने लगता है। बाप बोला—'बेटी!

ठीक है। जब मांस ही जिससे कि पेट भरता था छोड़ किया तब अब न मदिरा पीवेंगे और न मधु ही खावेंगे। हम जो प्रतिज्ञा करते हैं उसका निर्वाह भी करेंगे। हम वर्णीजी और बाईजीकी बात तो नहीं कहते, क्योंकि यह साधु लोग हैं। परन्तु बड़े बड़े जैनी व बाह्मण छोग अस्पतालकी दवा खाते हैं, जहाँ भंगी और मुसळमानोंके द्वारा दवा दी जाती है। उस दवामें मांस, मदिरा और मेंपरका संयोग अवश्य रहता है। बड़े आदमियोंकी बात करो तो यह छोग न जाने हम छोगोंकी क्या दशा करेंगे ? अतः इनकी बात न करना ही अच्छा है। अपनेको क्या करना है ? 'जो करेगा सो भोगेगा।' परन्तु बात तो यह है कि जो बड़े पुरुष आचरण करते हैं वही नीच श्रेणीके करने लग जाते हैं। जो भी हो, हमको क्या करना है ?' वह फिर कहने लगा कि 'वर्णीजी ! कुल चिन्ता न करना, हमने जो ब्रत लिया है, मरण पर्यन्त कष्ट सह छेने पर भी उसका भंग न करेंगे। अच्छा अब जाते हैं।' यह कहकर वे चले गये और हम छोग आनन्द सागरमें निमग्न होगये। मुक्ते ऐसा लगा कि धर्मका कोई ठेकेदार नहीं है।

#### रसखीर

भोजन करके बैठे ही थे कि वर्णी मोतीलालजी आ गये। उनके साथ भी वहीं कहारवाली बातचीत होती रही। दूसरे दिन विचार हुआ कि आज रसखीर खाना चाहिये। श्री सर्गफ मूलचन्द्रजीसे रस मँगवाया। हम और वर्णी मोतीलालजी उसके सिद्ध करनेमें लग गये। बाईजीने कहा—'भैया ११ बज गये, अब भोजन कर लो।' हमने एक न सुनी और खीरके बनानेमें ११॥ बजा दिये। सामायिकका समय हो गया, अतः निश्चय किया कि पहले सामायिक किया जाय और बादमें निश्चिन्तताके साथ भोजन।

सामायिक के बाद १२॥ बजे हम दोनों भोजनके लिये बैठे। बाईजीने कहा—'अच्छी खीर बनायी।' मैंने उत्तर दिया—'उत्तम पदार्थका मिळना कठिनतासे होता है।' बाईजी ठीक कहकर रोटी परोसने छगी। मैंने कहा—'पछ्र खीर परोसिये।' उन्होंने कहा—'भोजनके पश्चात् खाना।' हमने कहा—'जब पेट भर जावेगा तब क्या खावेंगे?' उन्होंने कहा—'अभी खीर गरम है।' हमने कहा—'थालमें ठण्डी हो जावेगी।' उन्होंने खीर परोस दी। हमने फैलाकर प्रास हाथमें लिया। एक प्रास मोतीलालजीने भी हाथमें लिया। एक-एक प्रास मुँहमें जानेके बाद ज्यों ही दूसरा प्रास उठाने लगे त्यों ही दो मिक्खयाँ परस्पर लड़ती हुई आई और एक हमारी तथा दूसरी मोतीलालजीकी थालीमें गिर गई। खीर गरम थी, अतः गिरते ही दोनोंका प्राणान्त हो गया। अन्तराय आ जानेसे हम दोनों उस दिन भोजनसे बिखत रहे। बाईजी बोलीं—'भैया! लोलुपता अच्छी नहीं।' मैं सुनकर चूप रहा गया।

इस प्रकरणके लिखनेका अर्थ यह है कि जो वस्तु भाग्यमें नहीं होती वह थालीमें आने पर भी चली जाती है और जो भाग्यमें होती है वह द्वीपान्तरसे भी आ जाती है। अतः मनुष्यको उचित है कि सुख दुखमें समता भाव धारण करे।

#### असफल चोर

हम, बाईजी और वर्णी मोतीलालजी तीनों श्री सिद्धक्षेत्र सोनागिरिकी वन्दनाके लिये गये । वहीं बाईजीकी सास और ननद भी आ गई। आनन्दसे यात्रा हुई। श्री चन्द्रप्रभ भगवान्के दर्शन कर सब लोग प्रमोदभावको प्राप्त हुए। यहाँ पर भट्टारकजीकी गद्दों है और प्राचीन शास्त्रोंका भण्डार भी। परन्तु वर्तमानमें जो भट्टारक हैं उन्हें ज्ञानवृद्धिका छच्य नहीं। यन्त्र-मन्त्रमें ही अपना काल लगाते हैं। इनका मन्दिर बहुत उत्तम हैं। उसमें ये प्रतिदिन भक्तिभावसे पूजन पाठ करते हैं। ग्वभावके सरल तथा दयाल हैं। इनकी धर्मशालामें निवास करनेवाले यात्रियोंको सब प्रकारकी सुविधा रहती है। दो दिन आनन्दसे यात्रा हुई। तीसरे दिन सिमरासे आदमी आया और उसने समाचार दिया कि बाईजी आपके घरमें चोरी हो गई। सुनकर बाईजीकी सास और ननद रोने लगी, पर बाईजीके चेहरेपर शोकका एक भी चिह्न दृष्टिगोचर नहीं हुआ। उन्होंने समकाया कि अब रोनेसे क्या लाभ ? जो होना था सो हो गया। अब तो पाँच दिन बाद ही घर जावेंगे।

आदमीने बहुत कुछ चछनेका आग्रह किया और कहा कि दरोगा साहबने कहा है कि बाईजीको शीघ लाना। हम प्रयत्न-पूर्वक चोरीका पता लगानेको तैयार हैं, परन्तु हमें मालूम पड़ना चाहिये कि क्या-क्या सामान चोरी गया है ? बाईजीने आदमीसे कहा तम जाओ और दरोगा साहबसे कहो कि-चोरी तो हो ही गई। अब तीर्थयात्रासे क्यों विश्वत रहें ? धर्मसे संसारका बन्धन छूट जाता है, फिर यह धन तो पर पदार्थ है। इसकी मुच्छींसे हों तो हमारी यह गित हो रही है। यदि आज हमारे परिग्रह न होता तो चोर क्या चुरा हे जाते ? यह इतनी बला है कि बेचारे चोर यदि पकड़े गये तो कारागारकी यातनाएँ भोगेंगे और नहीं पकड़े गये तो सुखसे नहीं खा सकेंगे। प्रथम तो निरन्तर शङ्कित रहेंगे कि कोई जान न जावे। वेचने जावेंगे तो लेनेवाला आधे दाममें हेवेगा। जितने चीर होवेंगे वे बाँटते समय आपसमें छड़ेंगे। छेनेवाला निरन्तर भयभीत रहेगा कि कोई यह न जान लेवे कि यह चोरीका माल लेता है। यदि देवयोगसे पकड़ा गया तो कारागारकी हवा खावेगा और जुर्माना भुगतना पड़ेगा तथा जब आप तलाशी लेवेंगे तब निरपराध व्यक्तियोंको भी सन्देहमें

पकड़कर पिटवावेंगे और इस तरह कितने ही निरपराध दण्ड पावेंगे तथा दरोगा साहब जितने दिन चोरीका पता लगानेमें रहेंगे उतने दिन हलुआ पुड़ी और रबड़ी खानेके लिये देनी पड़ेगी। दैवयोगसे पता भी लग गया, परन्तु यदि दरोगा साहबको लालचने धर दबाया तो चोरसे आधा माल लेकर उसे भगा देंगे और आप पुलिस स्थानपर चले जावेंगे। अन्तमें जिसकी चोरी हुई वह हाथ मलते रह जावेगा। उनका कोई दोष नहीं। परिष्रहका स्वरूप ही यह है। इसके वशीभूत होकर अच्छे-अच्छे महानुभाव चक्करमें आ जाते हैं। संसारमें सबसे प्रबल्ज पाप परिष्रह है। किसी किवने ठीक ही तो कहा है—

'कनक कनक तें सौगुनी मादकता श्रिधिकाय। वह खाये वौरात है यह पाये वौराय॥'

विशेष क्या कहूँ ? वाईजी ४ दिन रहकर जो आदमी आया था उसके साथ सिमरा चलीं गई और मैं सागर चला आया।

कुछ दिनके बाद बाईजीका पत्र आया—'भैया ! आशीर्वाद । मैं सोनागिरिसे सिमरा आई । चोरी कुछ नहीं हुई । चोर आये और जिस भण्डरियामें सोना रक्खा था, उसीमें १०) के गजाशाही पैसा रक्खे थे। उन्होंने पैसाकी जगह खोदी । सोना छोड़ गये और पैसा कोठरीमें विखेर गये तथा दाल चांवल भी विखेर गये। क्यों ऐसा किया सो वे जानें। कहनेका तात्पर्य यह है कि पाव आना भी नहीं गया। तुम कोई चिन्ता न करना।'

मुक्ते हर्ष हुआ श्रीर मनमें आया कि सुकृतका पैसा जर्ल्दा नष्ट नहीं होता।

#### आज यहाँ कल वहाँ

सागरमें श्री रज्जीलालजी कमरया रहते थे। मेरा उनसे विशेष परिचय नहीं था। शास्त्र प्रवचनके समय आप आते थे। उसी समय उन्हें देखता था। उन्हें किसी कार्यवश राहतगढ़ जाना था। मुमेसे बोले कि आप भी राहतगढ़ चिलये। मैंने कहा—'अच्छा चिलये।' मार्गमें अनेक चर्चाएँ होती रहीं। अन्तमें उन्होंने कहा कि 'कुछ हमारे लिये भी उपदेश दीजिये।' मैंने कहा—'आप श्री जिनेन्द्रदेवकी पूजा तो करते ही हैं और स्वाध्याय भी। यदि आप सुमसे पूछते हैं तो भेरी सम्मत्यनुसार आप समयसारका स्वाध्याय कीजिये। उसमें अन्तस्तत्त्वके विषयमें बहुत ही स्पष्ट और सरल रीतिसे ज्याख्यान है तथा उसके रचिता श्री कुन्दकुन्द भगवान हैं। उनके विषयमें हम क्या कहें ? उनकी प्रत्येक गाथामें अध्यात्म-रस टपकता है।'

उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद हम दोनों राहतगढ़ पहुँचे। यहाँ पर एक नदी मामके पास वहती है, एक छोटा सा हुगे हैं जो कि समभागसे सी फुटकी ऊँचाई पर है, उसके मध्य में एक बड़ा भारी पानीका कुण्ड है जो बहुत गहरा है और जिसे देखनेसे भय माछूम होता है। नदीके तट पर प्रामसे दो मीछ दूर कई प्राचीन जिनमन्दिर भग्न पड़े हुए हैं। उनमें बहुत विशासकाय प्रतिमाएँ विराजमान हैं। पूजन पाठका कोई प्रबन्ध नहीं। वहाँकी स्थाय देखकर मार्मिक वेदना हुई, परन्तु कर क्या सकते थे? अन्तमें यह अच्छा हुआ कि वे सभी प्रतिमाएँ सागर ले आई गईं और श्री चौधरन बाईके मन्दिरमें विराजमान कर दी गईं। यहाँ मन्दिरके प्रबन्धक अच्छी तरहसे उनकी पूजादिका प्रबन्ध करते हैं और यधावसर कलशाभिषेक आदि उत्सव करते रहते हैं। हमारा और रज्जीलास्त्रीका यहाँसे विशोध परिचय हो गया। यहाँसे हम दोनों सागर वापिस आ गये।

श्री समेया जबाहरलालजी जो कि चैत्यालालके प्रवन्धक थे और जिनकी कृपासे सत्तर्कसुधातरङ्गिणी पाठशालाकी चमेली चौकमें विशाल भवन मिला था। न जाने उनके मनमें क्या विचार आया। मुमे बुळाकर कहने छगे कि यदि आप चमेळी चौकमें पाठशाला रखना चाहते हैं तो वकायदा किरायानामा लिख दीजिये, क्योंकि आपकी पाठशालाको यहाँ रहते हुए दस वर्ष हो गये। कुछ दिन और रहने पर आपके अधिकारी वर्ग सर्वथा कब्जा कर छेंगे, हम छोग ताकते ही रह जावेंगे। मैंने बहुत कुछ कहा कि आप निश्चिन्त रहिये, कुछ न होगा। अन्तमें वह बोले— 'हम कुछ नहीं जानते। या तो पन्द्रह दिनमें मकान खाळी करो या कियारानामा लिख दो।'

क्या किया जावे ? बड़ी असमंजसमें पड़ गये, क्योंकि तीस छड़के अध्ययन करते थे, उनके योग्य मकान मिछना कठिन था। इतनेमें ही श्री विहारी मोदी और श्री रज्जीछाछ सिंघई बोछे कि आप चिन्ता मत करें। श्री स्वर्गीय ढाकनछाछजीका मकान जो कि घटियाके मन्दिरसे छगा हुआ है, उसमें पाठशाछा छे चछो और अभी-अभी चछो, उसे देख छो। हम सब मकान देखनेके छिए गये और देखकर निश्चय किया कि इसे माड़ बुहारकर स्वच्छ किया जावे। अनन्तर पाठशाछा इसीमें छाई जावे। इतने अनादरके साथ चैत्याछयके मकानमें रहना उचित नहीं।

चार दिनमें मकान दुरुस्त हो गया और पाठशाला उसमें आ भी गई, परन्तु उसमें कई कष्ट थे। यदि एक हजार रूपया मरम्मतमें लगा दिये जावें तो सब कष्ट दूर हो जावें, पर रूपये कहाँसे आवें ? पाठशालामें विशेष धन न था। मांग चूँगकर काम चलता था। पर दैव बलवान् था। श्री बहे दाऊ, जो कि रेली ब्रद्सके दलाल थे, मुक्ते चिन्तित देखकर बोले कि 'इतने चिन्तित क्यों हो ?' मैंने कहा कि 'जो पाठशाला चमेली चौकमें थी वह श्री ढाकनलाल सिंघईके मकानमें आ गई। परन्तु वहाँ अनेक कष्ट हैं। मकान स्वच्छ नहीं। वह अभी एक हजार रूपया मरम्मतके लिये चाहता है। पाठशालाके पास द्रव्य नहीं कैसे काम चले ?' आप उसी वक्त हमारे साथ पाठशालामें आये और जहाँ श्री ढाकनलाल सिंचईके बैठनेका स्थान था, एक कुदारी मँगाकर वहाँ आपने खोदा तो तीन सौ रुपये मिल गये। दूसरे दिनसे ही मरम्मतका काम चाल कर दिया। अब एक कची अटारी थी, हमने दाऊसे कहा कि इसे गिरवा कर छत बनवा दी जावे। दाऊने कहा ठीक हैं—वहीं पर उन्होंने एक भीत खोदी, जिससे सात सौ रुपये मिल गये। इस तहर एक हजार रुपयेमें अनायास ही पाठशालाके योग्य मकान बन गया और आनन्द पूर्वक बालक पढ़ने लगे।

मेरे हृद्यमें यह बात सदा शल्यकी तरह चुभती रहती थी कि इस प्रान्तमें यह एक ही तो पाठशाला है, पर उसके पास निजका मकान तक नहीं। वह अपने थोड़े ही कालमें तीन मकानोंमें रह चुकी—'आज यहाँ कल वहाँ।' इस दरिद्रों जैसी दशामें यह पाठशाला किस प्रकार चल सकेगी?

#### मोराजीके विशाल प्राङ्गणमें

श्री ढाकनलाल सिंघईके मकानमें भी विद्यालयके उपयुक्त स्थान नहीं था, किसी तरह गुजर ही होती थी। गृहस्थीके रहने लायक मकान और विद्यालयके उपयुक्त मकानमें बड़ा अन्तर होता है।

श्री विहारीलालजी मोदी और सिंघई रज्ञीलालजी मन्दिरके मुहतिमम थे। उन्होंने एक दिन मुमसे कहा—िक 'यदि विद्यालयको पुष्कल जमीन चाहते हो तो श्री मोराजीकी जगह, जिसमें कि एक अपूर्व दरवाजा है, जो आज पश्चीस हजारमें न बनेगा तथा मधुर जलसे भरे हुए दो कूप हैं, पाठशालाके संचालकोंको दे सकते हैं। किन्तु पाठशालावाले यह प्रतिज्ञा पत्र लिख देवें कि

जबतक पाठशाला चले तबतक हम उसपर काबिज रहें और यदि देव प्रकोपसे पाठशाला न चले तो मकानवालोंको सोंप देवेंगे।' इसपर पाठशालाके कुछ अधिकारियोंने पहले तो सम्मति न दी। परन्तु सममाने पर सब सम्मत हो गये। अब चिन्ता इस बातकी हुई कि मकान कैसे बने? पाठशालाके अधिकारियोंने कमेटी कर यह निश्चय किया कि फिल्डहाल पाँच हजार रूपया लगाकर एक मंजला कच्चा मकान बना लिया जावे और इसका भार श्रीमान करोड़ी मल्लजीको सौंपा जावे। श्रीमान करोड़ी मल्लजीको इस भारको सहर्ष स्वीकार किया। आप पाठशालाके मन्त्री भी थे। तीन मासमें आपने मकान तथ्यार कर दिया और पाठशाला श्री ढाकनलालजीके मकानसे मोराजी भवनमें आगई। यहाँ आने पर सब व्यवस्था ठीक हो गई। यह बात आश्वन सुदी ६ सं० १६८० की है।

कई कारणोंसे श्री करोड़ीमल्लर्जाने पाठशालाके मन्त्री परसे स्तीफा दे दिया। आपके स्थानमें श्री पूर्णचन्द्रजी बजाज मन्त्री हुए। आप बहुत ही योग्य और विशालहृदयके मनुष्य हैं, बड़े गम्भीर हैं, गुस्सा तो आप जानते ही नहीं हैं। आपकी दुकानमें श्री पन्नालालजी बड़कुर संजाती थे, जिनकी बुद्धि बहुत ही विशाल और सूदम थी। आपके विचार कभी संकुचित नहीं रहे। आप सदा ही पाठशालाको उन्नतिमें परामर्श देते रहते थे और समय समय पर स्वयं भी सहायता देते थे।

पाठशालाका कोष बहुत ही कम है और व्यय ५००) मासिक है ... यह देखकर अधिकारी वर्ग सदा सचिन्त रहते थे।

एक बार सिंघईजीके मन्दिरमें शास्त्र प्रवचन हुआ। इस समय मैंने पाठशालाकी व्यवस्था समाजके सामने रख दी। फल स्वरूप श्री मोदी धर्मचन्द्रजीने कहा कि यदि वर्णीजी देहातमें जैनधर्मका प्रचार करें तो मैं सौ रूपया मासिक पाठशालाको देने लगूँ। मैंने अमण स्वीकार किया और सौ रूपया मासिक मिलने लगा। इसी प्रकार श्रीयुक्त कमरयाजीने कहा कि यदि पण्डित द्याचन्द्रजी हमको दोपहर बाद एक घण्टा स्वाध्यायके लिये देवें तो सौ रूपया मासिक हम देवेंगे। "इस प्रकार किसी तरह पाठशालाकी आर्थिक व्यवस्था सुधरी। परन्तु स्थायी आमदनीके विना मेरी चिन्ता कम नहीं हुई।

कुछ दिनके बाद श्री मोदीजीने सहायता देना बन्द कर दिया पर कमरयाजी बराबर देते रहे। पाठशास्त्रामें क्वीन्स कालेजके अनुसार पठनकम था, इससे बड़े बड़े आक्षेप आने छगे। परन्तु भावी अच्छा था, इससे सब विध्न दूर होते गये। पढ़ाईके लिये अध्यापक उच्च श्रेणीके थे. अतः उस ओरसे मैं निश्चिन्त रहता था। परन्त धनकी चिन्ता निरन्तर रहा करती थी। यद्यपि पाठ-शालाके समापति श्री सिंघई कृत्दनलालजी और उपसमापति श्री चौधरी कन्हैयालाल हुकमचन्द्रजी मानिक चौकवाले हमको निरन्तर साहस और उपदेश दिया करते थे कि आप चिन्ता मत करो. अनायास ही कोष हो जावेगा तथापि मेरी चिन्ता कम न होती थी। सिंघईजी तथा चौ० हुकमचन्द्रजीके द्वारा गल्ले बाजार से अच्छी आमदनी हो जाती थी। घीके दलाल श्री मनसखलाल हजागीलाल, गिरीधारीलाल पल्टूराम, गुँचेलाल खूबचन्द्र तथा अनन्तरामजी आदिकी पूरी सहायता थी और किनाराके व्यापारी श्री प्यारेखाल किशोरीलाल मलैया, हीरालाल टीकाराम मलैया, सिंघाई राजाराम मुन्नालालजी और सिं० मौजीलाल लखमीचन्द्र जी पूर्ण सहायता देते थे "पर यह सब चार्छ सहायता थी। इनकी सहायतासे जो आता था वह खर्च होता जाता था, अतः मूलघन की व्यवता निरन्तर रहा करती थी। कुछ भी रहो, परन्तु जब मैं माराजीके विशाल प्राक्त समें बहतसे छात्रोंको आनन्दसे एक साथ खेलते

कूदते और विद्याध्ययन करते देखता था तब मेरा हृदय हर्षातिरेकसे भर जाता था।

#### कलशोत्सवमें श्री पं० अम्बादासजी शास्त्रीका भाषण

संबत् १६७२ की बात है । सागरमें श्री टीकाराम प्यारेळाळजी मछैयाके यहाँ कलशोत्सवका आयोजन हुआ। उसमें पण्डितोंके बुलानेका भार मेरे ऊपर छोड़ा गया। मैंने भी सब पण्डितोंके बुळानेको व्यवस्था की, जिसके फलस्वरूप श्रीमान पण्डित माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य, श्रीमान पं० बंशीधरजी सिद्धान्त-शास्त्री, श्रीमान् व्याख्यानवाचस्पति पं० देवकीनन्दनजी, श्रीमान वाणीभूषण पं० तुलसीरामजी काव्यतीर्थ तथा श्रीमान निखिल विद्यावारिधि पण्डित अम्बादासजी शास्त्री जो कि हिन्द विश्व-विद्यालय बनारसमें संस्कृतके विन्सपल थे, इस उत्सवमें सिन्म-छित हुए। आपका शानदार स्वागत हुआ। उसी समय आयोजित आमसभामें जैन धर्मके अनेकान्तवाद्पर आपका मार्मिक भाषण हुआ, जिसे अवण कर अच्छे-अच्छे विद्वान लोग मुख हो गये। आपने सिद्ध किया कि—'पदार्थ नित्यानित्यात्मक है, अन्यथा संसार और मोज्ञकी व्यवस्था नहीं बन सकती, क्योंकि सर्वथा नित्य माननेमें परिणाम नहीं बनेगा। यदि परिणाम मानोगे तो नित्य माननेमें विरोध आवेगा। श्री समन्तभद्र स्वामीने लिखा है-

> 'नित्यत्वैकान्तपद्मेऽपि विक्रिया नोपपद्मते। प्रागेव कारकाभावः क्व प्रमाणं क्व तत्कलम्॥'

यह सिद्धान्त निर्विवाद है कि पदार्थ चाहे नित्य मानो चाहे अनित्य किसी न किसी रूपसे रहेगा ही। यदि नित्य है तो किस अवस्थामें है ? यहाँ दो ही विकल्प हो सकते हैं। या तो शुद्ध स्वरूप होगा या अशुद्ध स्वरूप होगा। यदि शुद्ध है तो सर्वदा शुद्ध हो रहेगा, क्योंकि सर्वथा नित्य ही माना है और इस दशामें संसार प्रक्रिया न बनेगी। यदि अशुद्ध है तो सर्वथा संसार ही रहेगा और ऐसा माननेसे संसार एवं मोक्षकी जो प्रक्रिया माने है उसका छोप हो जावेगा, अतः सर्वथा नित्य मानना अनुभवके प्रतिकृत है।

यदि सर्वथा अनित्य है ऐसा माना जाय तो जो प्रथम समय-में है वह दूसरमें न रहेगा और तब पुण्य-पाप तथा उसके फलका सर्वथा लोप हो जावेगा। कल्पना कीजिये किसी आत्माने किसीके मारनेका अभिप्राय किया। वह ज्ञिक होनेसे नष्ट हो गया। अन्यने हिंसाकी। क्षणिक होनेके कारण हिंसा करनेवाला भी नष्ट हो गया। बन्ध अन्यको होगा। ज्ञिक होनेसे बन्धक आत्मा नष्ट हो गया। फलका भोका अन्य ही हुआ। इस प्रकार यह ज्ञिकत्वकी कल्पना श्रेष्ठ नहीं। प्रत्यज्ञ विरोध आता है, अतः केवल अनित्यको कल्पना सत्य नहीं। जैसा कि कहा भी है—

'वरिणामिनोऽप्यभावात्त्वणिकं परिणाममात्रमिति वस्तु । तस्यामिह परलोको न स्यात्कारणमथापि कार्यं वा ॥'

बहुतोंकी यह मान्यता है कि कारणसे कार्य सर्वथा भिन्न है। कारण वह कहळाता है जो पूर्व चणवर्ती हो और कार्य वह है जो उत्तर क्षणवर्ती हो। परन्तु ऐसा माननेमें सर्वथा कार्य-कारणभाव नहीं बनता। जब कि कारणका सर्वथा नाश हो जाता है तब कार्यकी उत्पत्तिमें उसका ऐसा कौनसा अंश शेष रह जाता है जो कि कार्यक्षप परिणमन करेगा? कुछ झानमें नहीं आता। जैसे, दो परमाणुओंसे द्वयणुक होता है। यदि वे दोनों सर्वथा नष्ट हो गये तो द्वयणुक किससे हुआ? सममभें नहीं आता। यदि सर्वथा असत्से कार्य होने छने तो मृतिपण्डके अभावमें

भी घटकी उत्पत्ति होने छगेगी। पर ऐसा देखा नहीं जाता। इससे सिद्ध होता है कि परमाणुका सर्वथा नाश नही होता, किन्तु जब वह दूसरे परमाणुके साथ मिळनेके सम्मुख होता है तब उसका सूदम परिणमन बद्छकर कुछ वृद्धिरूप हो जाता है और जिस परमाणुके साथ मिळता है उसका भी सूदम परिणमन बदल-कर वृद्धिरूप हो जाताहै। "इसी प्रकार जब बहुतसे परमाणुओंका सम्बन्ध हो जाता है तब स्कन्ध बन जाता है । स्कन्ध दशामें उन सब परमाणुओंका स्थूलहर परिणमन हो जाता है और ऐसा होनेसे वह चत्तुरिन्द्रियके विषय हो जाते हैं। कहनेका ताल्पर्य थह है कि वे सब परमाण स्कन्ध दशामें जितने थे उतने ही हैं। केवल उनकी जो सूदम पर्याय थी वह स्थल भावको प्राप्त हो गई। एवं यदि कारणसे कार्य सर्वथा भिन्न हो तो कार्य होना असम्भव हो जावे, क्योंकि संसारमें जितने कार्य हैं वे निमित्त और उपादान कारणसे उत्पन्न होते हैं। उनमें निमित्त तो सहकारीमात्र है पर उपादन कारण कार्यहरूप परिणमनको प्राप्त होता है। जिस प्रकार सहकारी कारण भिन्न है उस प्रकार उपादान कारण कार्यसे सर्वथा भिन्न नहीं है। किन्तु उपादान अपनी पूर्वपर्यायको त्याग कर ही उत्तर अवस्थाको प्राप्त होता है। इसी उत्तर अवस्थाका नाम कार्य है। यह नियम सर्वत्र छागू होता है। आत्मामें भी यह नियम छागू होता है। आत्मा भी सर्वथा भिन्न कार्यको उत्पन्न नहीं करती। जैसे, सब आस्तिक महाशयोंने आत्माकी संसार और मुक्ति दो दशाएँ मानी हैं। यहाँ पर यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि कारणसे कार्य सर्वथा भिन्न है तो संसार और मुक्ति ये दोनों कार्य किस द्रव्यके अस्तित्वमें हैं ? सिद्ध करना चाहिए। यदि पुद्रल द्रव्यके अस्तित्वमें हैं तो आत्माको भक्ति प्रवृज्य। संन्यास यम नियम त्रत तप आदिका उपदेश देना निरर्थक है, क्योंकि आत्मा तो सर्वथा निर्रुप है, अतः अगत्या मानना पडेगा कि आत्माकी ही अश्रद

अवस्थाका नाम संसार है। अब यहाँ पर यह विचारणीय है कि यदि संसार अवस्था आत्माका कार्य है और कारणसे कार्य सर्वथा भिन्न है तो आत्माका उससे क्या विगाइ हुआ ? उसे संसार मोचनके लिये जो उपदेश दिया जाता है उसका क्या प्रयोजन है ? अतः कहना पडेगा कि जो अशुद्ध अवस्था है वह आत्माका ही परिणमन विशेष हैं। वही अत्माको संसारमें नाना यतानाएँ देता है, अतः उसका त्याग करना ही श्रेयस्कर है। जैसे, जल स्वभाव से शीत है परन्तु जब अग्निका सम्बन्ध पाता है तब उष्णावस्था को प्राप्त हो जाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि जिस प्रकार जलका पहले शीत पर्यायके साथ तादात्म्य था उसी प्रकार अब उष्ण पर्याय के साथ तादात्म्य हो गया। परन्तु जलत्वकी अपेन्ना वह नित्य रहा। यह ठीक है कि जलकी उण्ण पर्याय अस्वाभाविक है-परपदार्थजन्य है, अतः हेय है। इसी तरह आत्मा एक द्रव्य है। उसकी जो संसार पर्याय है वह औपाधिक है। उसके सदुभावमें आत्माके नाना विकृत परिणाम होते हैं जो कि आत्माके छिये अहितकर हैं। जैसे, जब तक आत्माकी संसार अवस्था रहती है तब तक यह आत्मा ही कभी मनुष्य हो जाता है, कभी पशु बन जाता है, कभी देव तो कभी नारकी हो जाता है तथा उन उन पर्यायोंके अनुकुल अनन्त दुःखोंका पात्र होता है। इसीसे आर्ष उपदेश प्रवृज्या प्रहण करनेका है।

यहाँ पर कोई कहता है कि यदि पर्यायके साथ द्रव्यका तादात्म्य सम्बन्ध है तो वह पर्याय विनष्ट क्यों हो जाती है? इसका यह अर्थ है कि तादात्म्य सम्बन्ध एक तो नित्य होता है और एक अनित्य होता है। पर्यायों के साथ जो सम्बन्ध है वह अनित्य हे और गुणों के साथ जो सम्बन्ध है वह निरन्तर रहता है, अतः नित्य है। इसिंखए आचार्यों ने गुणों को सहभावी और पर्यायों के कमवर्ती माना है। यही कारण है कि जो गुण परमाणु

में हैं वे ही स्कन्धमें हैं, परन्तु जो पर्यायें इस समयमें हैं वे दूसरे समयमें नहीं हो सकतीं। यदि यह व्यवस्था न मानी जावे तो किसी पदार्थकी व्यवस्था नहीं बन सकती। जैसे सुवर्णको छोजिये, उसमें जो स्पर्श रस गन्ध और वर्ण हैं वे सोना चाहे किसी भी पर्यायमें रहे, रहेंगे। केवल उसकी पर्यायोंमें ही पलटन होगा।

यही व्यवस्था जिन द्रव्योंको सर्वथा नित्य माना है उनमें है। यदि संसार अवस्थाका नाश न होता तो मोश्रका कोई पात्र न होता। इससे यह सिद्ध हुआ कि संसारमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो नित्यानित्यात्मक न हो। तथाहि—

'आदीपमान्योम समस्वभावं स्याद्वादमुद्रानितभेदि वस्तु । तिनत्यमेवैक्कमनित्यमन्य— दिति त्वदाजादिषतां प्रलापः ॥'

कहनेका तात्पर्य यह है कि दीपकसे छेकर आकाश पर्यन्त सभी पदार्थ नित्यानित्यात्मक हैं, इसको सिद्ध करनेवाछी स्याद्वाद मुद्रा है। उनमें दीपकको सर्वथा अनित्य और आकाशको सर्वथा नित्य माननेवाछे जो भी पुरुष हैं वे आपकी आज्ञाके वेरी हैं। यदि दीपक घट पटादि सर्वथा अनित्य ही होते तो आज संसारका विछोप हो जाता। केवछ दीपक पर्य्यायका नाश होता है न कि पुद्गछके जिन परमाणुओंसे दीपक पर्याय बनी है उनका नाश होता है। तत्त्वकी बात यह है कि न तो किसी पदार्थका नाश होता है और न किसी पदार्थकी उत्पत्ति होती है। मूळ पदार्थ दो हैं—जीव और अजीव। न ये उत्पन्न होते हैं और न नष्ट होते हैं। केवछ पर्य्यायोंकी उत्पत्ति होती है और उन्हींका विनाश होता है। सामान्यक्षपसे द्रव्यका न तो उत्पाद है और न विनाश है। परन्तु विशेषक्षपसे उत्पाद भी है और विनाश भी है।तथाहि— 'न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात् । व्येत्युदेति विशेषात्ते सहैकत्रोदयादि सत् ॥'

जैसे, पदार्थ नित्यानित्यात्मक है वैसे ही तत्-अतत्, सत्-असत् और एकानेकरूप भी है। जैसे एक आत्मा द्रव्य लीजिये, वह तत् भी है अतत् भी है, एक भी है अनेक भी है, सत् भी है असत भी है तथा नित्य भी है अनित्य भी है । यहाँ पर आपाततः प्रत्येक मनुष्यको यह शङ्का हो सकती है कि इसप्रकार परस्पर विरोधी धर्म एक स्थान पर कैसे रह सकते हैं और इसीसे वेदान्त सुत्रमें व्यासजीने एक स्थान पर लिखा है--'नैकस्मिनसंभवात्' अर्थात एक पदार्थमें परस्पर विरुद्ध नित्यानित्यत्वादि नहीं रह सकते । परन्त जैनाचार्यौने स्याद्वाद सिद्धान्तसे इन परस्पर विरोधी धर्मी का एक स्थानमें भी रहना सिद्ध किया है और वह युक्तियुक्त भी है, क्योंकि वह विरोधी धर्म विभिन्न अपेनाओंसे एक वस्तुमें रहते हैं, न कि एक ही अपेचासे। देवदत्त पिता है और पुत्र भी है। परन्त एककी ही अपेक्षा उक्त दोनों रूप देवदत्तमें सिद्ध नहीं हो सकते। वह अपने पुत्रकी अपेन्ना पिता है और अपने पिताकी अपेचा पत्र भी है। इसी प्रकार सामान्यकी अपेचा पदार्थ नित्य है- उत्पाद और विनाशसे रहित है तथा विशेषकी अपेजा अनित्य है- उत्पाद और विनाशसे युक्त है। सामान्यकी अपेज्ञा पदार्थ एक है, परन्त अपनी पर्यायांकी अपेता वही पदार्थ अनेक हो जाता है। जैसे सामान्य जलत्वकी अपेन्नासे जल एक है, परन्तु तत्तत्पर्यायोंकी अपेत्ता वही जल, तग्झ बबूला हिम आदि अनेक रूप होता देखा जाता है। जैनाचार्योंने स्याद्वाद सिद्धान्तसे उक्त धर्मीका अच्छा समन्वय किया है देखिये-

'स्याद्वादो हि सकलवस्तुतस्वसाधकमेवमेकमस्खितितं साधनमहिद्देवस्य । स तु सर्वमनेकान्तमनुशास्ति, सर्वस्य वस्तुनोऽनेकान्तात्मकत्वात् । अत्र त्वात्मवस्तुनो ज्ञानमात्रतयानुशास्यमानोऽपि न तत्परिदोषः, ज्ञानमात्रस्यात्म-

वस्तुनः स्वयमेवानेकान्तात्मकत्वात् । तत्र यदेव तत् तदेवातत्, यदेवैकं तदेवानेकम . यदेव सत् तदेवासत् , यदेव नित्यं तदेवानित्यमित्येकवस्त-वस्तत्वनिष्पादकपरस्परविरुद्धशक्तिद्धयप्रकाशनमनेकान्तः । तत्स्वात्मकवस्तनो ज्ञानमात्रस्वेऽप्यन्तश्चकचकायमानरूपेण तत्वात् बहिरुनिमषदनन्तज्ञेयतापन्न-स्वरूपतातिरिक्तपररूपेगासन्वात् सहक्रमप्रवृत्तानन्तिवदंशसमुदयरूपाविभा-गैकद्रव्येणैकत्वात् अविभागैकद्रव्यव्यातसहक्रमप्रवृत्तानन्तचिदंशरूपपर्यायै-रनेकत्वात् स्वद्रव्यक्तेत्रकालमावभवनशक्तिस्वभाववन्त्रेन सत्त्वात्, परद्रव्य-चेत्रकालभावभवनशक्तिस्वभाववन्त्रेनासस्त्रात् श्चनादिनिधनाविभागैक-वृतिपरिगतत्वेन नित्यत्वात् कमप्रवृत्तैकसमयाविन्छन्नानेकवृत्त्यंशपरिगत-त्वेनानित्यत्वात् तददत्त्वमेकानेकत्वं सदसन्वं नित्यानित्यत्वञ्च प्रकाशत एव । नन् यदि शानमात्रत्वेऽप्यात्मवस्त्नः स्वयमेवानेकान्तः प्रकाशते तर्हि किमर्थमर्इद्भिस्तत्साधनत्वेनानशास्यतेऽनेकान्तः ? अज्ञानिनां ज्ञानमात्रात्म-वस्तुपसिद्धयर्थमिति व मः । न खल्वनेकान्तमन्तरेण ज्ञानमात्रमात्म-वस्त्रेव प्रसिद्धयति । तथाहि—इह हि स्वभावत एव बहुभावनिर्भरविश्वे सर्वभावानां स्वभावेनाद्वैतेऽि द्वैतस्य निषेद्धभशक्यत्वात् समस्तमेव वस्तु स्वपररूपप्रवृत्तिव्यावृत्तिभ्याम्भयभावाध्यत्रसितमेय । तत्र यदायं ज्ञानमात्रो भावः शेषभावैः सह स्वरसभरप्रवृत्तज्ञातृज्ञेयसम्बन्धतयाऽनादिज्ञेयपरिण्मनात् ज्ञानत्वं पररूपेण प्रतिपद्याज्ञानी भूत्वा तमुपैति तदा स्वरूपेण तत्त्वं द्योतियत्वा ज्ञातत्वेन परिणमनात् ज्ञानीकुर्वन्ननेकान्त एव तमुद्रमयति । १ यदा त सर्वे वै खल्विदमात्मेति ऋज्ञानत्वं ज्ञानरूपेण प्रतिपद्य विश्वोपादा-नेनात्मानं नाशयति तदा पररूपेगातत्त्वं द्योतियत्त्वा विश्वाद भिन्नं ज्ञानं

तमुजीवयित । ३ यदा त्वेकज्ञानाकारोपादानायानेकज्ञेयाकारत्यागेनात्मानं नाशयित तदा पर्य्यायैरनेकत्वं द्योतयन् श्रमेकान्त एव नाशयितुं न ददाति । ४ यदा ज्ञायमानपरद्रव्यपरिग्णमनात् ज्ञातृद्रव्यं परद्रव्यत्वेन प्रतिपद्म नाश-मुपैति तदा स्वद्रव्येण सन्त्वं द्योतयन् श्रमेकान्त एव तमुजीवयित । ५ यदा

दर्शयन् स्त्रनेकान्त एव नाशयितुं न ददाति । २ यदानेकज्ञेयाकारैः खिएडत-सकलैकज्ञानाकारो नाशमुपैति तदा द्रव्येणैकस्वं द्योतयन् स्त्रनेकान्त एव त सर्वद्रव्यारपहमेवेति परद्रव्यं ज्ञातद्रव्यत्वेन प्रतिपद्यात्मानं नाश्ययति तदा परद्रव्येणासत्त्वं द्योतयन् श्रमेकान्त एव नाशयितुं न ददाति । ६ यदा परचेत्रगतश्चेयार्थपरिणमनात परचेत्रेण ज्ञानं सत प्रतिपद्य नाशम्पैति तदा स्वचेत्रेगास्तिस्वं द्योतयन्ननेकान्त एव तमुजीवयति । ७ यदा तु स्वचेत्रे भवनाय परक्षेत्रे शेयाकारत्यागेन ज्ञानं तुच्छीकुर्वन्नात्मानं नाशयति तदा स्वचेत्र एक ज्ञानस्य परद्वेत्रगतज्ञेयाकारपरिग्रामनस्वभावत्वात् परचेत्रेण नास्तित्वं द्योतयन्ननेकान्त एव नाशियतं न ददाति । ८ यदा पूर्वालम्बितार्थविनाशकाले ज्ञानस्यासत्त्वं प्रतिपद्य नाशमुपैति तदा स्व-काले न सत्त्वं द्योतयन्ननेकान्त एव तमुजीवयति । ६ यदा त्वर्थालम्बन-काल एव ज्ञानस्य सत्त्वं प्रतिपद्यात्मानं नाशयति तदा परकालेनासत्त्वं द्योतयन्ननेकान्त एव नाशयितं न ददाति । १० यदा ज्ञायमानपरभाव-परिग्रमनात् ज्ञायकभावं परभावत्वेन प्रतिपद्य नाशम्पैति तदा स्वभावेन सत्त्वं द्योतयन्ननेकान्त एव तमुज्जीवयति । ११ यदा तु सर्वे भावा ऋह-मेवेति परभावं ज्ञायकभावत्बेन प्रतिपद्यात्मानं नाशयति तदा परम-विनाशत्वं द्योतयन्ननेकान्त एव नाशयितं न ददाति । १२ यदा नित्य-ज्ञानविशेषैः खरिडतनित्यज्ञानसामान्यो नाशमपैति तदा ज्ञानसामान्यरूपेगा नित्यःवं द्योतयन् त्र्यनेकान्त एव नाशयितुं न ददाति । १३ यदा त नित्यज्ञानसामान्योपादानायानित्यज्ञानविशोषत्यागेनात्मानं नाशयति तदा ज्ञानविशेषरूपेणानेकत्वं द्योतयन्ननेकान्त एव तं नाशयितुं न ददाति ।' १४ ....।

यह गद्य श्री अमृतचन्द्र स्वामीने समयसारके अन्तमें जो स्याद्वादाधिकार है उसमें लिखी है। इसका भाव यह है कि—स्याद्वाद ही एक समस्त वस्तुका साधनेवाला निर्वाध अईन्त भगवानका शासन है और वह समस्त पदार्थोंको अनेकान्तात्मक अनुशासन करता है, क्योंकि सकल पदार्थ अनेक धर्मस्वरूप हैं। इस अनेकान्तके द्वारा जो पदार्थ अनेक धर्मस्वरूप कहे जाते हैं वह असत्य कल्पना नहीं है, बल्कि वस्तुस्वरूप ही ऐसा है।

यहाँ पर जो आत्मा नामक वस्तुको ज्ञानमात्र कहा है उसमें स्याद्वादका विरोध नहीं है। ज्ञानमात्र जो आत्मवस्तु है वह स्वयमेव अनेकान्तात्मक है। यही दिखलाते हैं—अनेकान्तका ऐसा स्वरूप है कि जो वस्तु तत्त्वरूप है वही वस्तु अतत्त्वरूप भी है, जो वस्तु एक है वही अनेक भी है, जो पदार्थ सत्त्वरूप है वही पदार्थ असत्त्वरूप भी है तथा जो पदार्थ नित्य है वही अनित्य भी है। इसप्रकार एक ही वस्तुमें वस्तुत्वको प्रतिपादन करनेवाला एवं परस्पर विरुद्ध शक्तिद्धयको ही प्रकाशित करनेवाला अनेकान्त है। इसीको स्पष्ट करते हैं—

जैसे आत्माको ज्ञानमात्र कहा है। यहाँ यद्यपि आत्मा अन्तरङ्गमें दुँदीप्यमान ज्ञानस्वरूपकी अपेक्षा तत्त्वरूप है तथापि बाह्यमें उद्यह्म जो अनन्त क्षेय हैं, वह जब ज्ञानमें प्रतिभासित होते हैं तब ज्ञानमें उनका विकल्प होता है। इस प्रकार ज्ञेयतापन्न जो ज्ञानका रूप है जो ज्ञानस्वरूपसे भिन्न पररूप है उसकी अपेत्रा अतत्त्वरूप भी है अर्थात् ज्ञान ज्ञेयरूप नहीं होता । सहप्रवृत्त और क्रमप्रवृत्त अनन्त चिदंशोंके समुदायहूप जो अविभागी एक द्रव्य है उसकी अपेत्ता एकस्वरूप है। अर्थात् द्रव्यमें जितने गुण हैं वे अन्वयरूपसे ही उसमें सदा रहते हैं, विशेष रूपसे नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रथम समवमें जितने गुण हैं वे ही द्वितीय समयमें रहते हों और वे ही अनन्त कालतक रहे आते हों। चुँकि पर्याय समय समबमें बदलती रहती है और दृज्यमें जितने गुण हैं वे सब पर्याय शुन्य नहीं है, अतः गुणोंमें भी परिवर्तन होना अनिवार्य है। इससे सिद्ध यह हुआ कि गुण सामान्यतया धौव्यरूप रहते हैं पर विशेषकी अपेज्ञा वे भी उत्पाद-व्यय रूप होते हैं। इसका खुलाशा यह है कि जो गुण पहले जिसरूप था वह दूसरे समयमें अन्यरूप हो जाता है। जैसे जो आम्र अपनी अपक अवस्थामें हरित होता है वही पक

अवस्थामें पीत हो जाता है। यहाँ हरितत्व और पीतत्वकी अपेत्ता रूपमें परिवर्तन हुआ है पर सामान्य रूपकी अपेत्ता क्या हुआ ? दोनों ही दशाओं में रूप तो रहता ही है। इसप्रकार एक ही अविभागी द्रव्य, अपने सहभावी गुणों और कमभावी पर्यायों की अपेत्ता अनेकरूपसे व्यवहृत होता है। अर्थात् सह-कम प्रवृत्त विदंश समुदायरूप अविभागी द्रव्यकी अपेत्ता तो आत्मा एक स्वरूप है और विदंशरूप पर्यायों की विवत्तासे अनेक स्वरूप है। एवं स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावरूप होने के योग्य जो शक्ति है, अतः उसके स्वभावसे जब वस्तुका निरूपण करते हैं तब वस्तु सत्यक्ष्य होतो है और परद्रव्य क्षेत्र काल भावरूप होने के योग्य जो शक्ति है, अतः उसके अभावरूपसे जब वस्तुका निरूपण करते हैं तब असत्यक्ष्य होतो है। श्री समन्तमद्रस्वामीने कहा है कि—

'सदेव सर्वं को नेच्छेत्स्वरूपादिचतुष्ट्यात्। असदेव विपर्यासान्न चेन्न व्यवतिष्ठते॥'

अर्थात् स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेत्ता सम्पूर्ण विश्व सत् ही है और परद्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेत्ता असत् ही है "इसे कौन नहीं स्वीकृत करेगा ? क्योंकि ऐसा माने विना पदार्थकी व्यवस्था नहीं हो सकती "।"।

शास्त्रीजीका व्याख्यान सुनकर सबने प्रशंसा की। इसी अवसर पर श्रीमान् न्यायाचार्य पं० माणिकचन्द्रजीका जैनधर्मके ऊपर बहुत ही प्रभावक व्याख्यान हुआ। व्याख्यानवाचरपति पं० देवकीनन्द्नजीने तो अपने व्याख्यानके द्वारा जनताको छोट पोट कर दिया। व्याख्यानभूषण पं० तुळसीरामजी काव्यतीर्थका समाजसुधार पर मार्मिक भाषण हुआ और इसी समय सिद्धान्त महोद्ध पं० बंशीधरजीका जैन तत्त्वों पर तर्कपूर्ण व्याख्यान हुआ। इस प्रकार इन उद्घट विद्वानोंके समागमसे मळेयाजीका कळशोतसव सार्थक हो गया।

तीसरे दिन जलविहार होनेके बाद जब सभा विसर्जित होने लगी तब श्रीमान मानिक चौकवालोंने मुमसे कहा कि आप पाठशालाके लिये अपील कीजिये। मैंने उनके कहे अनुसार इष्ट देवताका स्मरण कर उपस्थित जनताके समज्ञ पाठशालाका विवरण सुनाया और साथ ही उसके मुल संस्थापक हंसराजजी कण्डयाको धन्यवाद दिया । अनन्तर यह कहा कि धनके विना पाठशालाको बहुत ही अवनत अवस्था हो रही है। यदि आप छोगोंकी दृष्टि इस ओर न गई तो सम्भव है कि एक या दो वर्ष ही पाठशाला चल सकेगी। अन्तमें उसकी क्या दशा होगी सो आप सब जानते हैं। आजका कार्य भिन्ना माँगनेका है। भिन्नानका उपयोग आप ही के बालक विद्यार्जनके लिये करेंगे। यह भिन्नाका माँगना यदि आप छोग करते तो बहुत ही उपयुक्त होता, क्योंकि इस विषयमें जितना आपका परिचय है उतना मेरा नहीं। मैं तो एक तरहसे तटस्थ हूँ। परन्तु आपको भीख माँगनेमें छजा आती है, अतः मुमसे मंगवा रहे हैं। कुछ हानि नहीं, परन्तु यदि अपीछ व्यर्थ गई तो आप ही की हानि है और सफल हुई तो आप ही का लाभ है। आपके द्रव्यका सहयोग पाकर जो विद्यार्थी विद्यार्जन करेंगे उनका कल्याण होगा और उनके द्वारा जैनधर्मका विकास होगा। हमारे कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, अकलङ्क आदि बड़े बड़े आचार्य जैनधर्मके महान् सिद्धान्तोंको जिन संस्कृत और प्राकृतके मन्थोंमें अङ्कित कर गये हैं आज उन्हें पढ़नेवाळेतो दूर रहो उनका नाम तक जाननेवाले इस प्रान्तमें नहीं हैं। क्या यही हमारी उनके प्रति कृतज्ञता है ? सम्यक् पठन-पाठनके द्वारा ही उनके प्रन्थोंका प्रचार हो सकता है और सम्यक्पठन पाठनकी व्यवस्था विना पाठशालाके नहीं हो सकती। आपके इतने बड़े प्रान्तमें यह एक हो पाठशाला है जिसमें बड़े बड़े विद्वानोंके द्वारा विधिवत् अध्ययन कराया जाता है। परन्तु धनके बिना उसकी अवस्था अच्छी नहीं

है, अतः मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप छोग उसे अपना पूरा पूरा सहयोग देवेंगे। आशा है मेरी प्रार्थना व्यर्थन जावेगी।

उपस्थित जनताने दिल खोलकर चन्दा लिखवाया और १४ मिनटके अन्दर पनद्रह हजार रुपयोंका चन्दा हो गया। सागरके प्रान्तभरने यथाशक्ति उसमें दान दिया। पश्चात् सभा विसर्जित हुई। बाहरसे जो विद्वान् व धनाट्य आये थे वे सब अपने-अपने घर चले गये। मैं दूसरे हो दिनसे चन्दाकी वस्लीमें लग गया और यहाँका चन्दा वस्ल कर देहातमें भ्रमणके लिये निकल पड़ा।

### वैशाखिया श्री पन्नालालजी गढ़ाकोटा

एक मास तक देहातमें भ्रमण करता रहा। इसी भ्रमणमें गढ़ा-कोटा पहुँचा जो विशेष उल्लेखनीय है। यहाँपर श्री पन्नालालजी वैशाखिया बड़े धार्मिक पुरुष थे। आपके १००००) का परिग्रह था। आप प्रात:काल सामायिक करते थे, अनन्तर शौचादि किया से निवृत्त होकर मन्दिर जाते थे और तीन घंटा वहां रहकर पूजन पाठ तथा स्वाध्याय करते थे।

यहीं पर श्री फुन्दीलालजी थे। छहघरियाके साथ मेरा परिचय हो गया। आप गान विद्याके आचार्य थे। जिस समय आप भैरवोमें गाजे-बाजेके साथ सिद्ध पूजा करते थे उस समय श्रोतागण मुग्ध हो जाते थे। आपको समयसारका अच्छा ज्ञान था। आप भी मन्दिरमें बहुत काल लगाते थे। यहां पर श्री शोधिया द्रयाव-सिंहजी भी कभी-कभी इन्दौरसे आ जाया करते थे। आप यद्यपि सर सेठ साहबके पास इन्दौरमें रहने लगे थे, पर आपका घर गढ़ाकोटा हो था। आप बड़े निर्भोक वक्ता थे। उन दिनों दैवयोगसे आपका भी समागम मिल गया। आपका शिक्षाके विषयमें यह सिद्धान्त था कि बालकों को सबसे पहले धर्मकी शिचा देना चाहिये जिससे कि वे धर्मसे च्युत न हो सकें। इसमें उनकी प्रबल युक्ति यह थी कि देखों अंग्रेजीके विद्वान् प्रथम धर्मकी शिचा न पानेसे इस व्यवहार धर्मको दम्म बताने छगते हैं, अतः पहले धर्म विद्या पढ़ाओं पश्चात् संस्कृत। पर मेरा कहना यह था कि बालकोंको धर्ममें देवदर्शन तथा पूजनकी शिचा तो दी हो जाती है, अतः बनारसकी प्रथम परीचा दिलानेके बाद यदि धर्मशास्त्रका अध्ययन कराया जावे तो लड़के व्युत्पन्न होंगे। कहनेका तात्पर्य यह है कि यहाँपर आनन्दसे धर्म चर्चामें पन्द्रह दिन बीत गये।

पन्नालालजी वैशिखया तीन घण्टा मिन्द्रमें विताते थे, परचात् भोजन करते थे, फिर सामायिकके बाद एक बजे दुकानपर जाते थे। आपके कपड़ेका व्यापार था। आपका नियम था कि एक दिनमें ५०) का ही कपड़ा वेंचना, अधिकका नहीं और एक रुपये पर एक आना मुनाफा लेना, अधिक नहीं। आपसे प्राहक मोल तोल नहीं करता था। यहाँ तक देखा गया कि यदि कोई प्राहक विवाहके लिए १००) का कपड़ा लेने आया तो आपने ४०) ५०) के हिसाबसे दो दिनमें दिया। आप चार बजे तक ही दुकानमें रहते थे। बादमें घर चले जाते थे। आपकी धर्मपत्नी मुलाबाई बड़ी मुशील थी। आपके तीन या चार किसान थे जो आपसे २००) या ४००) कर्ज लिये थे, कुछ अनाज भी लिये थे। पर आपको कभी भी उनके घर नहीं जाना पड़ा। वह लोग घर पर आकर गल्ला व रुपया दे जाते तथा ले जाते थे। आपका भोजन ऐसा शुद्ध बनता था कि अतिथि—त्यागी ब्रह्मचारीके भी योग्य होता था।

अन्तमें आपका मरण समाधिपूर्वक हुआ। आपकी धर्मपत्नी मुलाबाई पितशोकसे दुखी हुई। परन्तु सुबोध थी, अतः सागर आकर बाईजीके पास सुखपूर्वक रहने लगी तथा विद्याभ्यास

करने छगी। उसे नाटक समयसार कण्ठस्य था। वह बाईजीको माता और मुमे भाई मानने छगी। इसप्रकार चन्दा बस्छकर मैं सागर आ गया।

## चन्देकी धुनमें

एक मास बहुत परिश्रम करना पड़ा, इससे शरीर थक गया। एक दिन भोजन करनेके बाद मध्याह्रमें सामायिकके लिये बैठा। बीचमें निद्रा आने लगी। निद्रामें क्या देखता हूँ कि एक आदमी आया और कहता है कि 'वर्णीजी ! हमारा भी चन्दा लिख लो ।' मैंने कहा-'आप तो बड़े आदमी हैं। यदि कलशोत्सव पर आते तो १०००) से कम न छेते। परन्त क्या कहें ? वह तो समय गया अब पछतानेसे क्या लाभ ? आप ही कहिये क्या देवेंगे ? उन्होंने कहा—'तीन सी रुपया देवेंगे ? मैं बोला—'यह आपको शोभा नहीं देता। आप विवेकी हैं। विद्याके रसको जानते हैं. अतः ऐसा व्यवहार आपके योग्य नहीं।' वह बोले-'अच्छा चारसी रुपया ले लो।' मैंने कहा-'फिर वही बात, ठीक ठीक कहिये।' वह बोले-'४००) ये हैं, नक़द छीजिये।' मैंने दोनों हाथसे रुपया फेंक दिये और निदा भंग हो गई। जमीन पर गिर पड़ा। जमीनमें शिर छगनेसे आवाज हुई। बाईजी आ गईं। बोलीं 'भैया सामायिक करते हो या शिर फोडते हो।' मैंने कहा-'सामायिकमें स्वप्त आ गया।' कहनेका तात्पर्य यह है कि जो धारणा हृदयमें हो जाती है वही तो स्वप्नके समयमें आती है। इसप्रकार सागर पाठशालाके ध्रीव्यफण्डमें २६०००) के लगभग रूपया हो गया। श्री सिंघई कुन्दनलालजीके पिता कारेलालजीने भी अपने स्वर्गवासके समय ३०००) तीन हजार दिये।

## श्री सिंघई रतनलालजी

इतनेमें ही श्री सिंघई रतनळालजी साहब जो कि बहुत ही होनहार और प्रभावशाली व्यक्ति थे तथा पाठशालाके कोषाध्यत्त थे, कोषाध्यत्त ही नहीं पाठशालाकी पूरी सहायता करते थे और जिन्होंने सर्व प्रथम अच्छी रकम बोलकर कलशोत्सवके समय हुए पन्द्रह हजार रूपयोंके चन्देका श्रीगणेश कराया था, एकदम ज्वरसे पीड़ित हो गये। आपने बाईजीको बुलाया और कहा-'बाईजी! अब पर्योयका कोई विश्वास नहीं। डालचन्द्र अभी बालक है, परन्तु इसकी रज्ञा इसका पुण्य करेगा। मैं कौन हूँ ? मैं अब परछोककी यात्रा कर रहा हूँ। मेरी माँ व गृहिणी सावधान हैं। मेरी माताका आपसे घनिष्ठ सम्बन्ध है, अतः आप इन्हें शोक सागरमें निमग्न न होने देंगी। इनका आपमें अटल विश्वास है। डालचन्द्र मेरा छोटा भाई है। इसकी रुचि पूजन तथा स्वाध्यायमें निरन्तर रहती है तथा इसे कोई व्यसन नहीं यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है। मुक्ते किसी बातकी चिन्ता नहीं। यदि है तो केवल इस बातकी कि इस प्रांतमें कोई विद्यायतन नहीं है। दैवयोगसे यह एक विद्यालय हुआ है, परन्तु उसमें यथेष्ट द्रव्य नहीं। परन्तु अब क्या कर सकता हूँ ? यदि मेरी आयु अवशेष रहती तो थोड़े ही कालमें एक लाख रुपयाका ध्रीव्यकोष करा देता पर अब व्यर्थकी चिन्तासे क्या लाभ ? मैं दश हजार रुपए विद्यादानमें देता हैं। बाईजोने कहा-'भैया ! यही मनुष्य पर्यायका सार है ।'

सिं० रतनलालजीने उसी समय दस हजार रुपए पृथक् करा दिये और छोटे भाईसे कहा—'डालचन्द्र! संसार अनित्य है। इसमें कदापि धौन्य कल्पना न करना। न्यायमार्गसे जीवन बिताना। जो तुम्हारी आय है उसमें सन्तोष रखना। जो अपने धर्मायतन हैं उनकी रज्ञा करना तथा जो अपने यहाँ विद्यालय है उसकी निरन्तर चिन्ता रखना । पुण्योदयसे यह मानुष तन मिला है इसे व्यर्थ न खोना । अब हमारा जो सम्बन्ध था वह खूटता है । माँ को हमारे वियोगका दुःख न हो । यह जो तुम्हारो भौजाई और उसका बालक है वे दुःखी न होने पावें । हम तो निमित्तमात्र हैं । प्राणियोंके पुण्य पापके उदय हो उनके सुख दुःख दाता हैं । अब हम कुछ घन्टाके ही मेहमान हैं । कहाँ जावेंगे इसका पता नहीं । परन्तु हमें धर्म पर दढ़ विश्वास है, इससे हमारी सद्गति ही होगी । बाईजी अब हमारी अन्तिम जयजिनेन्द्र है ।'

रतनलालजीका ऐसा भाषण सुनकर सबकी धर्ममें दृढ़ श्रद्धा हो गई। बाईजी वहाँसे चलकर कटरा आई कि आध घंटा बाद सुननेमें आया कि रतनलालजीका स्वर्गवास हो गया। आपके शवके साथ हजारों आद्मियोंका समारोह था। उनके समाधिमरण की चर्चा सुन कर सब मुग्ध हो जाते थे। आपकी दाह किया कर लोग अपने अपने घर चले गये। आपके वियोगसे समाज बहुत लिझ हुई, परन्तु कर क्या सकते थे?

आपके छोटे भाई सिं॰ डालचन्द्रजी भी बहुत योग्य व्यक्ति हैं। आपका शास्त्रमें बहुत अच्छा ज्ञान है। यद्यपि आप संस्कृत नहीं पढ़े हैं तथापि संस्कृतके धर्मशास्त्रमें आपको अच्छी प्रवृत्ति है। आप प्रतिदिन पूजन करते हैं और एक घण्टा स्वाध्याय करते हैं। आपके यहाँ सदावर्त देनेकी जो पद्धति थी उसे आप वरावर चलाते हैं। आप तथा आपका घराना प्रारम्भसे ही पाठशालाका सहायक रहा है।

#### दानवीर श्री कमरया रजीलालजी

कमरया रज्जीलालजीके विषयमें पहले कुछ लिख भाया हूँ। धीरे-धीरे उनके साथ मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया। एक दिन



प्रिव रद्भ भाषने ( दानवीर कमरया रज्ञीलालजीने ) सदस्योंसे मंजूरी ली और पहलेसे भी अच्छा भवन बनवा दिया। राना भवनाके वाचमें एक बड़ा हाथीर खाजा बनबाया।''''दरबाजेके ऊपर चन्द्रप्रम चैत्याख्य बनवा दिया।

आप बोळे—'वर्णीजी! हमारा दान करनेका भाव है।' मैंने कहा—'अच्छा है। जो आपको इच्छा हो सो कीजिये।' आप बोळे—'हम तो पक्षकल्याणक करावेंगे।' मैंने कहा—'आपकी इच्छा हो सो कीजिये।'

आप कलक्टर आदिके पास गये। जमींदारोंसे भी मिळे। परन्तु उन्होंने अपनी जमीन पर मेळा भरानेके छिये २०००) मांगे। आप व्यर्थ पैसा खर्च करना उपयुक्त नहीं सममते थे, अतः जमीदारकी अनुचित मांगके कारण आपका चित्त पञ्चकल्याणक से विरक्त हो गया। फिर हमसे कहा—'हमारी इच्छा है कि पाठशालाका भवन बनवा देवें।' हमने कहा—'जो आपको इच्छा।' बस, क्या था? आपने पाठशालाके सदस्योंसे मंजूरी लेकर पाठशालाका भवन बनवाना प्रारम्भ कर दियाऔर अहर्निश परिश्रमकर ४० छात्रोंके योग्य भवन तथा एक रसोई घर बनवा दिया। साथमें १००) मासिक भी देने लगे।

कारण पाकर पाठशालाके वर्तमान प्रबन्धसे आपका चित्त उदास हो गया। आप बोले—'हम अपनी पाठशाला पृथक् करेंगे।' हमने कहा—'आपकी इच्छा।' आपने कुछ माह तक पृथक् पाठशालाका संचालन किया। प्रधात् फिर प्राचीन पाठशालामें मिला दी और पूर्ववत् सहायता देने लगे। कुछ दिन बाद आप बोले कि 'हम पाठशालाके लिये एक भवन और बनवाना चाहते हैं।' मैंने कहा—बहुत अच्छा।'

आपने सदस्योंसे मंजूरी ली और पहलेसे भी अच्छा भवन बनवा दिया। दोनों भवनोंके बीचमें एक बड़ा हाथी दरवाजा बनवाया जिसमें बराबर हाथी जा सकता है। दरबाजेके ऊपर चन्द्रप्रभ चैत्यालय बनवा दिया, जिसमें छात्र लोग प्रतिदिन दर्शन पूजन स्वाध्याय करते हैं। आपने एक बात विलक्षण की जो प्रायः असम्भव थी और पीछे आपके भतीजेके विरोधसे मिट गई। यदि विरोध न होता तो पाठशालाको स्थायी सम्पत्ति अनायास मिल जाती। वह यह है कि आपके भाई श्री लदमणदासजी कमरया मरते समय २४०००) का ट्रष्ट कर गये थे। आपके प्रयत्नसे उसका १८०) मासिक पाठशालाको मिलने लगा और ६ वर्ष तक बराबर मिलता रहा, परन्तु आपके भतीजेने विरोध किया जिससे बन्द हो गया।

आपके दूसरे भतीजे श्री मुन्नालालजी हैं जो बहुत ही योग्य और कर्मठ व्यक्ति हैं। आपने उस विषयमें बहुत कुछ प्रयत्न किया, परन्तु योग्य सामग्रीके अभावमें प्रयत्न सफल नहीं हो सका। श्री मुन्नालालजी कमरयाने अपने काकाके उपदेशानुसार पाठशालाके अन्दर एक धर्मशालाका निर्माण करा दिया, जिससे अतिथियों और यात्रियोंको ठहरने आदिकी उत्तम सुविधा हो गई। पाठशाला के अन्दरके दोनों कुपोंका भी जीणीद्वार आपने करा दिया।

चन्द्रप्रभ चैत्यालयका कलशोत्सव आपने बड़ी धूमधामके साथ किया था। हजारों आदिमयोंको भीड़ एकत्रित हुई थी। सबके भोजन-पानकी व्यवस्था आपने ही की थी। आपके अपूर्व त्यागसे जङ्गलमें मङ्गल होगया। मोराजीका वह बीहड़ स्थान जहाँसे रात्रिके समय निकलनेमें लोग भयका अनुभव करते थे, आपके सर्वस्व त्यागसे सागरका एक दर्शनीय स्थान बन गया। एक छोटी-सो पहाड़ीकी उपत्यिकामें सड़कके किनारे चूनासे पुते हुए धवल उत्तुङ्ग भवन जब चाँदनी रातमें चन्द्रमाकी उज्ज्वल किरणोंका सम्पर्क पाकर और भी अधिक सफेदी छोड़ने लगते हैं तब ऐसा लगता है मानो यह कमरया रज्जीलालजीकी अमर निर्मल कीर्तिका पिण्ड ही हो।

इसी मोराजी भवनके विशास्त्र प्राङ्गणमें परवारसभा हुई। सभाके अध्यत्त थे श्री स्वर्गीय श्रीमन्त सेठ पूरनशाहजी सिवनी। जबस्रपुर, कटनी, सुरई आदि स्थानोंसे समाजके प्राय: प्रमुख- प्रमुख सब छोग आये। कमरयाजी द्वारा निर्मित भव्य भवन देखकर सभी प्रमुदित हुए और सभीने उनके सामयिक दानकी मुक्त कण्ठसे प्रशंसा की।

इतना ही नहीं, जब आपका स्वर्गवास होने लगा तब १६००० ) दान और भी किया, जिसमें १००००) विद्यालयको तथा ६०००) दोनों मन्दिरोंके लिये थे। आप निरन्तर छात्रोंको भोजनादिसे रुप्त करते थे। आपको प्रशंसा कहाँतक करें ? इतना ही बहुत है कि आप योग्य नरस्त्र थे। आपके बाद आपको धर्मपत्नी भी निरन्तर पाठशालाको सहायता करती रहती थीं। आपको एक सुपुत्री गुलाबवाई है जो कि सहडोल विवाही है, परन्तु अधिकतर सागर ही रहती है।

## जैन जातिभूषण श्री सिंघई कुन्दनलालजी

सिंघई कुन्दनलालजो सागरके सर्वश्रेष्ठ सहृदय व्यक्ति हैं। आपका हृदय दयासे सदा परिपूर्ण रहता है। जबतक आप सामने आये हुए दुःखी मनुष्यको शक्त्यनुसार कुछ दे न लें तबतक आपको सन्तोष नहीं होता। न जाने कितने दुःखी परिवारोंको धन देकर, अन्न देकर, वस्न देकर और पूँजी देकर सुखी बनाया है। आप कितने ही अनाथ छोटे-छोटे बालकोंको जहाँ कहींसे ले आते हैं और अपने खर्चसे पाठशालामें पढ़ाकर उन्हें सिलसिले से लगा देते हैं। आप प्रतिदिन पूजन स्वाध्याय करते हैं, अतिशय भद्र परिणामी हैं, प्रारम्भसे ही पाठशालाके सभापित होते आरहे हैं और आपका वरद हस्त सदा पाठशालाके ऊपर रहता है।

एकदिन आप बाईजीके यहाँ बैठे थे। साथमें आपके साले कुन्दनलालजी घीवाले भी थे। मैंने कहा-'देखो, सागर इतना बड़ा शहर है, परन्तु यहाँ पर कोई धर्मशाला नहीं है। उन्होंने कहा—

दूसरे ही दिन श्री कुन्दनलालजी घीवालोंने कटराके नुक्कड़ पर वैरिष्टर विहारीलालजी रायके सामने एक मकान २४००) में ले लिया और इतना ही रुपया उसके बनानमें लगा दिया। आजकल वह २५०००) की लागतका है और सिंघई जी की धर्मशालाके नामसे प्रसिद्ध है। हम उसी मकानमें रहने लगे।

एक दिन मैंने सिंघईजीसे कहा कि यह सब तो ठीक हुआ, परन्तु आपके मन्दिरमें सरस्वतीभवनके छिये एक मकान जुदा होना चाहिये। आपने तीन मासके अन्दर हो सरस्वतीभवनके नामसे एक मकान बनवा दिया, जिसमें ४०० आदमी आनन्दसे शास्त्र प्रवचन सुन सकते हैं। महिलाओं और पुरुषोंके बैठनेके पृथक् स्थान हैं।

एक दिन सिंघईजो पाठशालामें आये। मैंने कहा यहाँ और तो सब सुभीता है परन्तु सरस्वतीभवन नहीं है। विद्यालयकी शोभा सरस्वतीमन्दिरके विना नहीं। कहनेकी देर थी कि आपने मोराजी के उत्तरकी श्रेणीमें एक विशाल सरस्वती भवन बनवा दिया।

'सरस्वतीभवनका उद्घाटन समारोहके साथ होना चाहिये और इसके छिये जयधवल तथा धवल प्रन्थराज आना चाहिये' "आपसे मैंने कहा। 'यहाँ कहाँ मिल सकेंगे ?' आपने कहा। 'सीताराम शास्त्री सहारनपुरमें हैं। उनसे हमारा घनिष्ट सम्बन्ध है। उनके पास दोनों ही प्रन्थराज हैं, परन्तु २०००) लिखाईके माँगते हैं।" मैंने कहा। 'मँगा लीजिये' आपने प्रसन्नतासे उत्तर दिया।

मैंने दोनों प्रन्थराज मंगा लिये। जब शास्त्रीजी प्रन्थ लेकर आये तब उन्हें २०००) के अतिरिक्त सुसिज्जित वस्त्र और विदाई देकर विदा किया। सरस्वतीभवनके उद्घाटनका मुहूर्च आया। किसीने आपकी धर्मपत्नीसे कह दिया कि आप सरस्वतीभवनमें प्रतिमा भी पधरा दो, जिससे निरन्तर पूजा होती रहेगी। सरस्वती भवनसे क्या होगा? उससे तो केवल पढ़े लिखे लोग ही लाभ उठा सकेंगे। सिंधैनजीके मनमें बात जम गयी, फिर क्या था? पत्रिका छप गई कि अमुक तिथिमें सरस्वतीभवनमें प्रतिमाजी विराजमान होंगी। यह सब देखकर मुक्ते मनमें बहुत व्यप्रता हुई। मेरा कहना था कि मोराजीमें एक चैत्यालय तो है ही, अब दूसरेकी आवश्यकता क्या है ? पर सुननेवाला कीन था? मैं मन ही मन व्यप्र होता रहा।

एक दिन सिंघईजीने निमन्त्रण किया । मैंने मनमें ठान छी कि चूँकि सिंघईजी हमारा कहना नहीं मान रहे हैं, अतः उनके यहाँ भोजनके लिये नहीं जाऊँगा। जब यह बात बाईजीने सुनी तब हमसे बोलीं—'भैया! कल सिंघईजीके यहाँ निमन्त्रण है।' मैंने कहा--'हाँ, है तो, परन्तु मेरा विचार जानेका नहीं है।' बाईजी ने कहा-'क्यों नहीं जानेका है।' मैंने कहा-'ये सरस्वती भवन में प्रतिमाजी स्थापित करना चाहते हैं।' बाईजीने कहा-'बस यही, पर इसमें तुम्हारी क्या चति हुई ? मान छो, यदि तुम भोजनके लिये न गये और उस कारण सिंघईजी तुमसे अप्रसन्न हो गये तो उनके द्वारा पाठशालाको जो सहायता मिलती है वह मिछती रहेगी क्या ?' मैंने कहा—'न मिछे हमारा क्या जायगा ?' हमारा उत्तर सुनकर बाईजीने कहा कि 'तुम अत्यन्त-नादान हो। तुमने कहा-हमारा क्या जायगा ? अरे मूर्ख ? तेरा तो सर्वस्व चला जायगा। आखिर तुम यही तो चाहते हो कि विद्यालयके द्वारा छात्र पण्डित बनकर निकलें और जिनधर्मकी प्रभावना करें। यह विद्यालय आजकल धनिक वर्गके द्वारा ही चल रहे हैं। यद्यपि पण्डित छोग चाहें तो चला सकते हैं, परन्तु उनके पास द्रव्यकी श्रुटि है। यदि जनके पास पुष्कल दृज्य होता तो वे कदापि पराधीन होकर अध्ययन-अध्यापनका कार्य नहीं करते, अतः समयको देखते हुए इन धनवानोंसे मिळकर ही अभीष्ट कार्यको सिद्धि हो सकेगी। आज पाठशालामें ६००) मासिकसे अधिक व्यय है यह कहाँसे आता है ? इन्हीं छोगोंकी बदौलत तो आता है ? अतः भूलकर भी न कहना कि मैं सिंघईजीके यहाँ भोजनके लिये नहीं जाऊँगा।' मैंने वाईजीकी आज्ञाका पालन किया।

सरस्वतीभवनके उद्घाटनके पहले दिन प्रतिमाजी विराजमान करनेका मुहूर्त हो गया। दूसरे दिन सरस्वतीभवनके उद्घाटनका अवसर आया। मैंने दो अलमारी पुस्तकें सरस्वतीभवनके लिये भेंट कीं। प्रायः उनमें हस्त लिखित प्रन्थ बहुत थे। न्यायदीपिका, परीचामुख, आप्तपरीचा, प्रमेयकमलमार्तण्ड, अष्टसहस्री, सूत्र जी सटीक, सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक, ख्लोकवार्तिक, जैनेन्द्र व्याकरण, समयसार, प्रवचनसार, आद्पिराण आदि अनेक शास्त्र हस्तलिखित थे।

ख्दाटन सागरके प्रसिद्ध वकील स्वर्गीय श्रीरामकृष्ण रावके द्वारा हुआ। अन्तमें मैंने कहा कि 'ख्द्घाटन तो हो गया, परन्तु इसकी रत्ताके लिये कुछ द्रव्यकी आवश्यकता है।' सिंघईजीने २४०१) प्रदान किये। अब मैंने आपकी धर्मपत्नीसे कहा कि 'यह द्रव्य बहुत स्वल्प है, अतः आपके द्वारा भी कुछ होना चाहिये।' आप सुनकर हँस गई। मैंने प्रकट कर दिया कि २४०१) सिंघनजीका लिखो। इस प्रकार ४००२) भवनकी रत्ताके लिये हो गये। यह सरस्वतीभवन सुन्दररूपसे चलता है। लगभग ४०००) पुस्तकें होंगी।

कुछ दिन हुए कि सागरमें हरिजन आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। मन्दिरोंमें सबको दर्शन मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान् पतितपावन हैं। असवर्ण लोगोंका कहना था कि या तो 'पतित पावन' इस स्तोत्रका पाठ छोड़ दो या हमें भी भगवान्के दर्शन करने दो। बात विचारणीय है, परन्तु यहाँ तो इतनी गहरी खाई है कि उसका भरा जाना असम्भवसा है। जब कि यहाँ दस्सों तकको दर्शन पूजनसे रोकते हैं तब असवणोंकी कथा कौन सुनने चला ? उसे सुनकर तो बाँसो उल्ललने लगते हैं। क्या कहें ? समयकी बलिहारी है। आत्मा तो सबका एक ल्लाणवाला है। केवल कर्मकृत भेद है। चारों गतिवाला जीव सम्यग्दर्शनका पात्र है। किर क्या श्द्रोंके सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता। पुराणोंमें तो चाण्डालों तकके धर्मात्मा होनेकी कथा मिलती है। निकृष्टसे निकृष्ट जीव भी सम्यग्दर्शनका धारी हो सकता है। सम्यग्दर्शनको बात तो दूर रहो, अस्पृश्य श्दूर श्रावकके व्रत धर सकता है। अस्त, इस कथाको लोड़ो।

मैंने सिंघईजीसे कहा—'आप एक मानस्तम्भ बनवा दो, जिसमें ऊपर चार मूर्तियाँ स्थापित होंगी। हर कोई आनन्द्से दर्शन कर सकेगा।' सिंघईजीके उदार हदयमें वह बात आ गई। दूसरे ही दिनसे भैयाळाळ मिस्नीकी देख रेखमें मानस्तम्भका कार्य प्रारम्भ हो गया और तोन मासमें बनकर खड़ा हो गया। पं० मोतीळाळजी वर्णीद्वारा समारोहसे प्रतिष्ठा हुई। उत्तुङ्ग मानस्तम्भको देखकर समवसरणके दृश्यकी याद आ जाती है। सागरमें प्रतिवर्ष महाबीर जयन्तीके दिन विधिपूर्वक मानस्तम्भ और तत्थ्य प्रतिमाओंका अभिषेक होता है, जिसमें समस्त जैन नर-नारियोंका जमाव होता है।

इस प्रकार सिंघई कुन्द्नलालाजीके द्वारा सतत धार्मिक कार्य होते रहते हैं। ऐसा परोपकारी जीव चिरायु हो। आपके लघु श्राता श्री नाथूरामजी सिंघईने भी दस हजार रुपया लगाकर एक गंगा-जमुनी चाँदी सोनेका विमान बनवा कर मन्दिरजीको सम-पित किया है। जो बहुत ही सुन्दर है तथा सागरमें अपने ढंगका एक ही है।

### द्रोणगिरि

द्रोणिगिरि सिद्धक्षेत्र बुन्देलखण्डके तीर्थक्षेत्रोंमें सबसे अधिक रमणीय है। हरा भरा पर्वत और समीप ही बहती हुई युगल निद्याँ देखते ही बनती हैं। पर्वत अनेक कन्द्राओं और निर्भरों से सुशोभित है। श्री गुरुदत्त आदि मुनिराजोंने अपने पिवत्र पाद-रजसे इसके कण कणको पिवत्र किया है। यह उनका मुक्तिस्थान होनेसे निर्वाणक्षेत्र कहलाता है। यहाँ आनेसे न जाने क्यों मनमें अपने आप असीम शान्तिका संचार होने लगता है। यहाँ प्राममें एक और उपर पर्वतपर सत्ताईस जिन मन्दिर हैं। प्रामके मन्दिरमें श्री ऋषभदेव स्वामीकी शुभ्रकाय विशाल प्रतिमा है। पर निरन्तर अँघेरा रहनेसे उसमें चमगीदड़ें रहने लगीं, जिससे दुर्गन्ध आती रहती थी। मैंने एक दिन सिंघईजी से कहा—'द्रोण-गिरि क्षेत्रके गाँवके मन्दिरमें चमगीदड़ें रहती हैं, जिससे बड़ी अविनय होती है। यदि देशी पत्थरकी एक वेदी बन जावे और प्रकाशके लिये खिड़कियाँ रख दी जावें तो बहत अच्छा हो।'

सिंघई जीके विशाल हृद्यमें यह बात भी समा गई, अतः हमसे बोले कि 'अपनी इच्छाके अनुसार बनवा छो।' मैंने भैयालाल मिस्नीको जिसने कि मानस्तम्भ बनवाया था, सब बातें सममा दीं। उसने उत्तमसे उत्तम वेदी बना दी। मैं स्वयं वेदी और कारीगिर को लेकर द्रोणगिरि गया तथा मन्दिरमें यथास्थान वेदी लगवा दी एवं प्रकाशके लिये खिड़कियाँ रखवा दीं। मन्दिरकी दालानमें चार स्तम्भ थे। उन्हें अलग कर उत्तर गाटर इलवा दिये, जिससे स्वाध्यायके लिये पुष्कल स्थान निकल आया। पहले वहाँ दस आदमी कष्ठसे बैठ पाते थे, अब वहाँ पचास आदमियोंके बैठने लायक स्थान हो गया।

यहाँ एक बात विशेष यह हुई कि जहाँ हम लोग ठहरे थे

वहाँ दरवाजेमें मधु मिक्खयोंने छाता छगा छिया, जिससे आने जानेमें असुविधा होने लगी। मालियोंने विचार किया कि जब सब सो जावें तब धुम्न कर दिया जावे, जिससे मधु मिक्खयाँ उड जावेंगी। ऐसा करनेसे सहस्रों मिक्खयाँ मर जातीं, अतः यह बात सुनते ही मैंने मालियोंसे कहा कि 'भाई! वेदी जड़ी जावे चाहे नहीं जड़ी जावे पर यह कृत्य तो हम नहीं देख सकते। तुम छोग भूछकर भी यह कार्य नहीं करना। भरोसा माली धार्मिक था। उसने कहा कि 'आप निश्चिन्त रहिये, हम ऐसा काम न करेंगे' अनन्तर हम श्री जिनेन्द्रदेवके पास प्रार्थना करने लगे कि "हे प्रभो ! आपकी मूर्तिके लिये ही वेदी बन रही है । यदि यह उपद्रव रहा तो हम लोग प्रात:काल चले जावेंगे। हम तो आपके सिद्धान्तके ऊपर विश्वास रखते हैं। पर जीवोंको पीड़ा पहुँचाकर धर्म नहीं चाहते। त्रापके ज्ञानमें जो आया है वही होगा। सम्भव है यह विघ्न टल जावे।" इस प्रकार प्रार्थना करके सो गये। प्रातःकाल उठनेके बाद क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक भी मधुमक्खी नहीं है। फिर क्या था? पन्द्रह दिनमें वेदिका जड़ गई। पश्चात पण्डित मोतीलालजी वर्णीके द्वारा नवीन वैदिकामें विधिवत श्री विराजमान हो गये।

### रूढ़िवादका एक उदाहरण

यह प्रान्त अज्ञान तिमिर ज्याप्त है, अतः अनेक कुरूढ़ियोंका शिकार हो रहा है। क्या जैन क्या अजैन सभी पुरानी छीकको पीट रहे हैं और धर्मकी ओटमें आपसी वैमनस्यके कारण एक दूसरेको परेशान करते रहते हैं। इसी द्रोणिगिरिकी बात है। नदीके घाटपर एक ब्राह्मणका खेत था। उसका छड़का खेतकी रखवाछी

करता था। एक गाय उसमें चरनेके लिये आई और उसने भगानेके लिये एक छोटा-सा पत्थर उठाकर मार दिया। गाय भाग गई। दैवयोगसे वही गाय पन्द्रह दिन बाद मर गई। मामके ब्राह्मण तथा इतर समाजवालोंने उस बालकको ही नहीं उसके सर्व कुटुम्बको हत्याका अपराध लगा दिया। वेचारा बड़ा दुखी हुआ। अन्तमें पञ्चायत हुई, मैं भी वहीं था।

बहुतोंने कहा कि इन्हें गङ्गाजीमें स्नान कराकर पश्चात् हत्या करनेवालोंकी जैसी शुद्धि होती है वैसी ही इनकी होनी चाहिये। मैंने कहा—'भाई! प्रथम तो इनसे हिंसा हुई नहीं। निरपराध दोषी बनाना न्यायसंगत नहीं। इनके छड़केने गाय भगानेके छिये छोटा-सा पत्थर मार दिया। उसका अभिप्राय गाय भगानेका था, मारनेका नहीं। यथार्थमें उसके पत्थरसे गाय नहीं मरी। पन्द्रह दिन बाद उसकी मौत आ गई, अतः अपने आप मर गई, इसछिये ऐसा दण्ड देना समुचित नहीं।'

बहुतसे कहने लगे-ठीक है, पर बहुतसे पुरानी रूढिवाले कुछ सहमत नहीं हुए। अन्तमें यह निर्णय हुआ कि ये सत्यनारायणकी एक कथा करवावें और प्राम भरके घर पीछे एक आदमीका भोजन करावें इस प्रकार शुद्धि हुई। वेचारे ब्राह्मणके सौ रुपया खर्च हो गये। मैं बहुत खिन्न हुआ। तब ब्राह्मण बोला—'आप खेद न करिये मैं अच्छा निपट गया, अन्यथा गङ्गाके कर्म करने पड़ते और तब मेरी गृहस्थी ही समाप्त हो जाती।' यह तो वहाँ के रूढ़िवाद का एक उदाहरण है। इसी प्रकार वहाँ न जाने प्रतिवर्ष कितने आदमी रूढ़ियोंके शिकार होते रहते हैं।

## द्रोणगिरि चेत्रपर पाठशालाकी स्थापना

मैं जब पपौराके परवारसभाके अधिवेशनमें गया तब वहाँ सेंद्या (द्रोणगिरि) निवासी एक भाई गया था। उसने कई पण्डितों से निवेदन किया कि द्रोणिगिरिमें एक पाठशाला होनी चाहिये, परन्तु सबने निषेध कर दिया। अन्तमें मुक्तसे भी कहा कि 'वर्णीजी! द्रोणिगिरिमें पाठशालाकी महती आवश्यकता है।' मैंने कहा—'अच्छा जब आऊँगा तब प्रयत्न कहाँगा।'

जब द्रोणगिरि आया तब उसका स्मरण हो आया, अतः पाठशालाके खोलनेका प्रयास किया। पर इस प्राममें क्या धरा था ? यहाँ जैनियोंके केवल दो तीन घर हैं जो कि साधारण परिस्थितिके हैं। मेलाके अवसर पर अवश्य आसपासके लोग एकत्रित हो जाते हैं। पर मेला अभी दूर था, इसिलये विचारमें पढ़ गया। इतनेमें ही घुवारामें जलविहार था। वहाँ जानेका अवसर मिला। मैंने वहाँ एकत्रित हुए लोगोंको समकाया कि—'देखो, यह प्रान्त विद्यामें बहुत पीछे हैं। आप लोग जलविहारमें सैकड़ों रुपये खर्च कर देते हो, कुछ विद्यादानमें भी खर्च करो। यदि क्षेत्र द्रोणगिरिमें एक पाठशाला हो जावे तो अनायास ही इस प्रान्तके बालक जैन-धर्मके विद्वान हो जावेंगे।'

बात तो सबको जच गई पर रूपया कहाँसे आवे ? किसीने कहा—'अच्छा चन्दा कर लो।' चन्दा हुआ, परन्तु बड़ा परिश्रम करने पर भी पचास रूपया मासिकका ही चन्दा हो सका।

घुवारासे गंज गये। वहाँ दो सौ पचास रुपयाके लगभग चन्दा हुआ। सिंघई बृन्दावनदासजी मलहरावालोंने कहा—'आप चिन्ता न करिये। हम यथाशक्ति सहयता करेंगे।' इस प्रान्तमें वाजनेवाले दुलीचन्द्रजी बड़े उत्साही नवयुवक हैं। उन्होंने कहा—'हम भी प्राणपनसे इसमें सहायता करेंगे।' पश्चात् मेलेका सुअवसर आ गया। सागरसे पं० मुन्नालालजी राँघेलीय आ गये। उन्होंने भी घोर परिश्रम किया। सिंघई कुन्दनलालजीसे भी कहा कि यह प्रान्त बहुत पिछड़ा हुआ है, अतः कुछ सहायता कीजिये। उन्होंने १००) वर्ष देना स्वीकृत किया। अन्तमें पं० मुन्नालालजी और

दुदीचन्द्रजीकी सम्मतिसे वैसाख विद ७ सं० १६८५ में पाठशाला स्थापित कर दी। पं० गोरेलालजीको बीस रुपया मासिक पर रख लिया, चार या पाँच छात्र भी आ गये और कार्य यथावत् चलने लगा।

एक वर्ष वीतनेके बाद हम लोग फिर आये। पाठशालाका वार्षिकीत्सव हुआ। पं० जीके कार्यसे प्रसन्न होकर इस वर्ष सिंघई जीने बढ़े आनन्दसे ४०००) देना स्वीकृत कर लिया। सिंघई बृन्दावनदासजीने एक सरस्वतीभवन बनवा दिया। कई आदमियोंने छात्रोंके रहनेके लिये छात्रालय बना दिया। एक कृप भी छात्रावासमें वन गया। सिंघई जीके छोटे भाई श्री नत्था सिंघईने भी एक कोठा बनवा दिया। छात्रोंकी संख्या २० हो गई और पाठशाला अच्छो तरह चलने लगी। इसमें विशेष सहायता श्री सिं० कुन्दानलालजीकी रहती है। आप प्रतिवर्ष मेलाके अवसर पर आते हैं और क्षेत्रका प्रबन्ध भी आप ही करते हैं। आप क्षेत्र कमेटीके सभापति हैं।

इस प्रान्तमें आप बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। अनेक संस्थाओंको यथासमय सहायता करते हैं। हमारे साथ आपका बहुत धनिष्ट सम्बन्ध है। आप निरन्तर हमारी चिन्ता रखते हैं। इस पाठशालाका नाम श्री गुरुदत्त दि॰ जैन पाठशाला रखा गया।

# दया ही मानवका प्रमुख कर्त्तव्य

द्रोणिगरसे छौट कर इम छोग सागर आ गये। एक दिनकी बात है कि मैं पं० वेणीमाधवजी ज्याकरणाचार्य और छात्रगणके साथ सायंकाछके चार बजे शौचादि क्रियासे निवृत्त होनेके छिये गाँवके बाहर एक मीछ पर गया था। वहीं कूप पर हाथ पैर घोने की तैयारी कर रहा था कि इतनेमें एक औरत बढ़े जोरसे रोने

लगी। हम लोगोंने पूछा—'क्यों रोती हो ?' उसने कहा—'हमारे पैरमें कांटा लग गया है। 'हमने कहा-'वतलाओ हम निकालते हैं।' परन्त बार-बार कहने पर भी वह पैरको न छूने देती थी। कहती थी कि 'मैं जातिकी कोरिन तथा खी हैं। आप छोग पण्डित हैं। कैसे पैर छूने दूँ ?' मैंने कहा—'बेटी! यह आपत्तिकाल है। इस समय पर छुवानेमें कोई हानि नहीं।' वमुश्किल उसने एक लडकेसे कहा-'बेटा देखो।' लडकेने पैर देख कर कहा-'इसमें खजरका कांटा टूट गया है जो बिना संडसीके निकलनेका नहीं।' सड़कके ऊपर एक छहारकी दुकान थी। वहाँ एक छात्र संडसी लेनेके लिये भेजा। छात्रने बड़े अनुनयसे संडसी मांगी, पर उसने न दी । श्रीवेणीमाधवजीने कहा-'जबरदस्ती छीन लाओ ।' छात्र बलात्कार लहारसे संडसी छीन लाए। मैंने चाहा कि संडसीसे कांटा निकाल दूँ, परन्तु उस औरतने पैर छुवाना स्वीकार न किया। तब कुछ छात्रोंने उसके हाथ पकड़ लिये और कुछने पैर। मैंने संडसीसे कांटा दवा कर ज्यों ही खींचा त्यों ही एक अंगुलका कांट बाहर आ गया। साथ ही ख़नकी धारा बहने छगी। मैंने पानी ढोलकर तथा धोती फाड़कर पट्टी बाँध दी। उसे मूच्छी आ गई। परचात् जब मूर्छा शान्त हुई तब लकड़ीकी मौरी उठानेकी चेष्टा करने लगी। वह लकड़हारी थी। जंगलसे लकड़ियाँ लाई थी। मैंने कहा-'तुम धीरे-धीरे चलो। हम तुम्हारी लकड़ियाँ तुम्हारे घर पहुँचा देवेंगे। बड़ी कठिनतासे वह मंजूर हुई। हम छोगोंने उसका बोभ शिरपर रखकर उसके मोहल्लामें पहुँचा दिया। उस मोहल्लेके जितने मनुष्य थे, हम लोगोंकी यह प्रवृत्ति देखकर हम लोगोंको देवता कहने लगे और जब कभी भी हम लोग वहाँसे निकलते थे तब दूरसे ही नमस्कार करते थे। लिखनेका तात्पर्य यह है कि मनुष्यको सर्वसाधारण दयाका उद्योग करना चाहिये, क्योंकि दया ही मानवका प्रमुख कर्त्तव्य है।

### वेश्याच्यसन

एक दिन मैं भ्रमणके लिये स्टेशनकी ओर जा रहा था। साथमें एक पुलिसके क्लर्क भी थे, जिनका वेतन एक सौ पचीस रुपया मासिक था। कटरा बाजारकी बात है—वृत्तके नीचे एक आदमी पड़ा था, जो शरीरका सुन्दर था और देखनेमें उत्तम जातिका माल्म होता था। उसकी मुखाकृतिसे प्रतीत होता था कि वह शोकावस्थामें निमग्न है। मैंने जिज्ञास भावसे पूछा—'भाई! आप यहाँ निराश्रितकी तरह क्यों पड़े हुए हैं? आप आकृतिसे तो भद्र पुरुष माल्स होते हैं।'वह बोला—'मैंने अपने पैरपर स्वयं कुल्हाड़ी मार ली।' मैं कुछ नहीं समम सका, अतः मैंने पुनः कहा—' इसका क्या तात्पर्य है?' वह बोला—'हमारी आत्मकथा सुनना हो तो शान्त होकर सुन लो। वैसे तो क्लर्क महोदय, जो कि आपके साथ हैं, सब जानते हैं। परन्तु हमसे ही सुननेकी इच्छा हो और पन्द्रह मिनटका अवकाश हो तो सुननेकी चेष्टा कीजिये, अन्यथा खुशीसे जा सकते हैं।'

उसके उत्तरसे मेरी उत्कण्ठा बढ़ गई। क्लर्क साहबने बहुत कुछ कहा—'चिलिये।' मैंने कहा—'नहीं जाऊँगा। कृपाकर आप भी पन्द्रह मिनट ठहर जाइये।' वह मेरे आग्रहसे ठहर गये।

उसने अपनी कथा सुनाना प्रारम्भ किया—'सर्व प्रथम उसने सीतारामका स्मरणकर कहा कि 'हे मङ्गलमय भगवन्! तेरी लीला अपरम्पार हैं। मैं क्या था और क्या हो गया? अथवा आपका इसमें क्या दोष? मैं ही अपने पतित कर्तव्योंसे इस अवस्थाको प्राप्त हुआ हूँ। मैं जातिका नीच नहीं, ब्राह्मण हूँ। मेरे सुन्दर स्त्री तथा दो बालक हैं, जो कि अब गोरखपुर चले गये हैं। मैं पुलिसमें हवालदार था। मेरे पास पाँच हजार नक्कद रुपये थे। बीस रुपया मासिक वेतन था।

एक दिन मैं एक अफ़सरके यहाँ वेश्याका नाच देखनेके लिये चला गया। वहाँ जो वेश्या नृत्य कर रही थी उसे देखकर मैं मोहित हो गया। दुसरे दिन जब उसके घर गया तब उसने जाल में फँसा लिया। बहुत कहनेसे क्या लाभ ? मेरे पास जो सम्पत्ति थी वह मैंने उसे दे दो । जब रुपया न रहा तब औरतके आभूषण देने लगा। पता लगने पर औरतने मुमे बहुत कुछ समसाया और कहा कि आपकी इस प्रवृत्तिको धिक्कार है। सुन्दर पत्नीको छोड़कर इस अकार्यमें प्रवृत्ति करते हुए आपको लज्जा न आई। अब मैं अपने बालकोंको लेकर अपने पिताके घर जाती हूँ। वहीं पर इन्हें शिच्चित बनाऊँगी। यदि आपकी प्रवृत्ति अच्छी हो जाय तो घर आ जाना । यह सब पापका फल है । आपने पुलिसके मुहकमामें रहकर जो गरीबोंको सताया है उसीका यह प्रत्यन्त फल भोग रहे हो और आगे भोगोगे'''। इतना कहकर वह अपने पिताके घर चली गई। जब मेरे पास कुछ नहीं रहा तब इधर वेश्याने अपने पास आनेसे रोक दिया और उधर निरन्तरकी गैरहाजिरीसे पुलिसकी नौकरी छुट गई। मैं दोनों ओरसे श्रष्ट हो गया। न इधरका रहा न उधरका रहा। अब मैं इसी पेड़के नीचे पड़ा रहता हैं, मोहल्लेमें जाकर आधा सेर आटा माँग लाता हैं और चार टिक्कड बनाकर खा छेता हैं।

मैंने कहा—'इससे अच्छा तो यह होता कि आप अपने घर चले जाते और अपने बालकोंको देखते।' वह बोला—'यह तो असम्भव है।' मैंने कहा—'जब कि वह आपको अपने घर नहीं आने देती तब यहाँ रहनेसे क्या लाभ ?' वह बोला—'लाभ न होता तो क्यों रहता ?' मैंने पूछा—'क्या लाभ है ?' वह बोला—'सुनो, जब वह सायंकाल अमणके लिये बाहर जाती है तब मैं बड़ी अदबके साथ कहता हूँ 'कहिये मिजाज शरीफ?''' तब वह मेरे ऊपर पानकी पीक छोड़ देती है और १० गालियाँ देती हुई

मुखातिब होकर कहती है कि 'वेशरम ? यहाँसे घर चलाजा। जो रूपया मुफे दिया है वह भी ले जा? अबस मैं इसीसे कृतकृत्य हो जाता हूँ अवही मेरी आत्मकथा है। मेरी इस कथाको सुनकर जो इस पापसे बचें वे धन्य हैं। वेश्या तो उपल्चण है। परकीय खो मात्रसे आत्मरचा करनी चाहिये। अथवा परस्त्री तो त्याज्य है ही, विवेकी मनुष्योंको स्वस्त्रीमें भी अत्यासक्ति न रखना चाहिये।

वेश्या व्यसनकी भयंकरताका ध्यान करते हुए हम उस दिन भ्रमणके ळिये नहीं गये। वहींसे वापिस छौट आये।

### महिलाका विवेक

सागरमें मन्त्री पूर्णचन्द्रजी बहुत बुद्धिमान् विवेकी हैं। उनके मित्र श्री पन्नालालजी बड़कुर थे। आप दोनोंकी परस्पर संजातमें क्पड़ेकी दुकान थी। दोनोंमें सहोदर भाइयों जैसा प्रेम था। देवयोगसे श्री पन्नालालजीका स्वास्थ्य खराब होने लगा। आप चार मास पाठशालाके स्वच्छ भवनमें रहे, परन्तु स्वास्थ्य विगड़ता ही गया। चार मास बाद आप घर आ गये। अन्तमें आपको जलोदररोग हो गया। एक दिन पेशाब बन्द हो गई, जिससे वेचैनी अधिक बढ़ गई। सदरसे डाक्टर साहब आये। उन्होंने मध्यान्हमें मदिराका पान करा दिया। यद्यपि इसमें न उनकी स्वीकी सम्मति थी और न पूर्णचन्द्रजीकी ही राय थी। फिर भी कुटुम्बके कुछ लोगोंने बलात्कार पान करा दिया।

उनकी धर्मपत्नीने मुक्ते बुळाया, परन्तु मैं उस दिन दमोह गया था। जब चार बजेकी गाड़ीसे वापिस आया और मुक्ते उनकी अधिक वीमारीका पता चळा तो मैं शीघ्र ही उनके घर चळा गया। उनकी धर्मपत्नीने कहा—'वर्णीजी! मेरे पतिकी अवस्था शोचनीय है, अतः इन्हें सावधान करना चाहिये। साथ ही इनसे दान भी कराना चाहिये, अतः अभी तो आप जाईये और सायंकालकी सामायिक कर आ जाईये।'

में कटरा गया और सामायिक आदिकर शामके ७ बजे बड-कुरजीके घर पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तब चमेळीचीककी अस्पतालका डाक्टर था। उसने एक आदमीसे कहा कि 'हमारे साथ चलो, हम वरांडी देंगे। उसे एक छोटे ग्लाससे पिला देना। इन्हें शान्तिसे निन्द्रा आ जावेगी।' पन्द्रह मिनट बाद वह आदमी दवाई लेकर आ गया। छोटे ग्लासमें दवाई डाली गई। उसमें मदिराकी गन्ध आई। मैंने कहा—'यह क्या है ?' कोई कुछ न बोला । अन्तमें उनकी धर्मपत्नी बोली—'मदिरा है । यद्यपि पूर्णचन्द्र जीने और मैंने काफी मना किया था। फिर भी उन्हें दोपहरको मदिरा पिला दी गई और अब भी वही मदिरा दी जा रही है। मैंने कहा—'पाँच मिनटका अवकास दो। मैं श्री पन्नालालजीसे पूँछता हूँ।' मैंने उनके शिरमें पानीका छींटा देकर पूछा-'भाई साहत ! आप तो विवेकी हैं। आपको जो दवाई दी जा रही है वह मदिरा है। क्या आप पान करेंगे ?' उन्होंने शक्ति भर जोर देकर कहा-'नहीं आमरणान्त मदिराका त्याग ।' सुनते ही सबके होश ठिकाने आ गये और औषधि देना बन्द कर दिया। सबकी यही सम्मति हुई कि यदि प्रातःकाल इनका स्वास्थ्य अच्छा रहा तो औषधि देना चाहिये।

इसके बाद मैंने पन्नालालजीसे कहा कि 'आपकी धर्मपत्नीकी सम्मित है कि आप कुछ दान करें, आयुका कुछ विश्वास नहीं।' धर्मपत्नीने भी कहा कि 'कितना दान देना इष्ट है ?' उन्होंने हाथ उठाया। औरतने कहा कि 'हाथमें पाँच अंगुल्याँ होती हैं, अतः पाँच हजार रुपयाका दान हमारे पतिको इष्ट है। चूँकि उनका प्रेम सदा विद्यादानमें रहता था, अतः यह रुपया संस्कृत विद्यालय को ही देना चाहिये और मन्त्री पूर्णचन्द्रजीसे कहा कि आप आज ही दुकानमें विद्यालयके जमा कर लो तथा मेरे नाम लिख दो। अब इन्हें समाधिमरण सुनानेका अवसर है। वह स्वयं सुनाने लगी और पन्द्रह मिनट बाद श्री पन्नालालजी बङ्कुरका शान्तिसे समाधिमरण हो गया।

इसके बाद उनकी धर्मपत्नीने उपस्थित जनताके समक्ष कहा कि 'यह संसार है। इसमें जो पर्याय उत्पन्न होती है वह नियमसे नष्ट होती है, अतः हमारे पितकी पर्याय नष्ट हो गई। चूँकि ऐसा होता ही, अतः इसमें आप लोगोंको शोक करना सर्वथा अनुचित है। यद्यपि आपके बड़े भ्राता व भतीजेको बन्धु वियोग जन्य हानि हुई, परन्तु वह अनिवार्य थी। इसमें शोक करनेकी कीन सी बात ? हम प्रति दिन पाठ पढते हैं—

'राजा राखा छत्रपति हाथिनके श्रसवार । मरना सबको एक दिन श्रपनी श्रपनी बार ॥ दल बल देवी देवता मात पिता परिवार । मरती विरियाँ जीवको कोई न राखन हार ॥'

जब कि यह निश्चिय है तब शोक करनेकी क्या बात है ? शोक करनेका मूछ कारण यह है कि हम उस पर पर्शथको अपना सम-भते हैं। यदि इनमें हमारी यह धारणा न होती कि हमारे हैं तो आज यह कुअवरसर न आता। अस्तु आपकी जो इच्छा हो, उसकी शान्तिके छिये जो उचित हो वह कीजिये, परन्तु मैं तो अन्तरङ्गसे शोक नहीं चाहती। हाँ, छोक व्यवहारमें दिखानेके छिये कुछ करना ही होगा। इतना कहकर वह मूर्छित हो गई। प्रातःकाछ श्री पनाडाछजीके शवका दाह संस्कर हुआ।

## बालादपि सुभाषितं ग्राह्यम्

इसके पहलेकी बात है-वण्डामें पञ्चकल्याणक थे। हम वहाँ गये। न्यायदिवाकर पण्डित पन्नालालजी प्रतिष्ठाचार्य थे। आप बहुत हो प्रतिभाशाली थे। बड़े-बड़े धनाट्य और विद्वान भी आपके प्रभावमें आ जाते थे। 'उस समय विद्याका इतना प्रचार न था, अतः आपकी प्रतिष्ठा थीं' यह बात नहीं थी। आप वास्तवमें पण्डित थे। अच्छे-अच्छे ब्राह्मण पण्डित भी आपकी प्रतिष्ठा करते थे। चत्रपुर (छतरपुर) के महाराज तो आपके अनन्यभक्त थे। जब आप चत्रपुर जाते थे तब राजमहल्लमें आपका च्याख्यान कराते थे।

आपने बहुत हो विधिपूर्वेक प्रतिष्ठा कराई। जनताने अच्छा धर्म लाभ लिया। राज्यगद्दीके समय मुक्ते भी बोलनेका अवसर आया। व्याख्यानके समय मेरा हाथ मेजपर पड़ा, जिससे मेरी अँगूठीका होरा निकल गया । सभा विसर्जन होनेके बाद डेरामें आये और आनन्दसे सो गये। प्रातःकाल सामायिकके लिये जब पद्मासन लगाई और हाथ पर हाथ रक्खा तब अँगुठी गडने लगी। मनमें विचार आया कि इसका हीरा निकल गया है, इसी-लिये इसका स्पर्श कठोर लगने लगा है। फिर इस विकल्पको त्याग सामायिक करने छगा । सामायिकके बाद जब देखा तब सचमूच अंगुठीमें हीरा न था। मनमें खेद हुआ कि पाँच सौ रूपएका हीरा चला गया। जिससे कहूँगा वही कहेगा कि कैसे निकल गया ? बाईजी भी रंज करेंगी, अतः किसीसे कुछ नहीं कहना। जो हुआ सो हुआ। ऐसा ही तो होना था। इसमें खेदकी कौन-सी बात है ? जब तक हमारी अंगूठीमें था तब तक हमारा था। जब चला गया तब हमारा न रहा, अतः सन्तोष करना ही सुखका कारण है। परन्तु फिर भी मनमें एक कल्पना आई कि यदि किसीको मिल गया और उसने काँच जानकर फेक दिया तो व्यर्थ ही जावेगा, अतः मैंने स्वयंसेवकोंको बुलाया और उनके द्वारा मेलामें यह घोषणा करा दी कि वर्णीजीकी अंगूठीमेंसे हीरा निकल कर कहीं मंडपमें गिर गया है जो कि पाँच सौ रूपएका है।

यदि किसको मिळ जावे तो काच सममकर फेंक न दे। उन्हींको दे देवे। यदि न देनेके भाव हों तो उसे बाजारमें पाँच सौ रुपयासे कममें न देवे। अथवा न बेचे तो मुद्रिकामें जड़वा लेवे।

वह हीरा जिस बालकको मिला था उसने अच्छा काँच समभ कर रख छिया था। जब मैं भोजन कर रहा था तब हीरा लेकर आया और भोजन करनेके बाद यह कहते हुए उसने दिया कि 'यह हीरा मुफे सभा मण्डपमें जहाँ कि नृत्य होता था मिला था। मैंने चमकदार देखकर इसे रख लिया था। जिस समय मिला था उस समय यह दूसरा बालक भी वहाँ था। यदि यह न होता तो सम्भव है हमारे भाव छोभके हो जाते और आपको न देता। इस कथासे कुछ तत्त्व नहीं। परन्तु एक बात आपसे कहना हमारा कर्तव्य है। यद्यपि हम बालक हैं, हमारी गणना शिक्षकोंमें नहीं और आप तो वर्णी हैं, हजारों आदिमयोंको ज्याख्यान देते हैं, शास्त्रप्रवचन करते हैं, त्यागका उपदेश भी देते हैं और बहतसे जीवोंका आपसे उपकार भी होता है। फिर भी मनमें आया, इस छिये कह रहा हूँ कि आपकी जो माता हैं वह धर्मकी मुर्ति हैं। आपका महान पुण्यका उदय है जो आपको ऐसी माँ मिल गई। उनके उदार भावसे आप यथोचित द्रव्य व्यय कर सकते हो। परन्तु मुमसे पूछो तो क्या अंगूठी आपको रखनी न्यायोचित है। कोई कहे या न कहे, पर यह निश्चित है कि आप अनुचित वेषभण रखते हैं। आप ब्रह्मचारी हैं। आपको हीराकी अंगूठी क्या शोभा देती है ? यदि आपके तेलका हिसाब लगाया जावे तो मेरी समससे उतनेमें एक आदमीका भोजन हो सकता है। आप दो आना रोजका तेल सिरमें डालते हैं। इतनेमें आनन्द्से एक आदमीका पेट भर सकता है। यह तो तेलकी बात रही। यदि फलादिककी बात कही जावे तो आप स्वयं लिजात हो उठेंगे, अत: आजा करता हूँ कि आप इसका सुधार करेंगे।

वह था तो बालक पर उसके मुखसे अपनी इतनी खरी समालोचना सुनकर में बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसी समय मैंने वह हीरा सिंघई कुन्दनलालजीको दे दिया तथा भविष्यमें हीरा पहिननेका त्याग कर दिया। साथ ही सुगन्धित तेलोंका ज्यवहार भी लोड़ दिया। मेला पूर्ण होनेके बाद सागर आ गये। और आनन्दसे पाठशालामें रहने लगे।

### श्रीगोम्मटेश्वर यात्रा

संबत १६७६ की बात है। अगहनका मास था। शरदीका प्रकोप बुद्धिपर था। इसी समय सागर जैन समाजका विचार श्रीगिरिनारजी तथा जैनविदीकी वन्दना करनेका स्थिर हो गया। अवसर देख बाईजीने मुक्तसे कहा-'बेटा! एक बार जैनवदी की यात्राके लिए चलना चाहिये। मेरे मनमें श्री १००८ गोम्म-टेश्वर स्वामीको मूर्तिके दर्शन करनेकी बड़ी उत्कण्ठा है।' मैंने कहा- 'बाईजी ! सात सौ रुपया व्यय होगा। लिलताको भी साथ छे जाना होगा। उन्होंने कहा-'बेटा! रुपयोंकी चिन्ता न करो। ' उसी समय उन्होंने यह कहते हुए सात सौ रुपये सामने रख दिये कि मैं यह रुपये यात्राके निमित्त पहलेसे ही रक्खे थी। इतनेमें मुळाबाईने भी यात्राका पक्का विचार कर लिया। सेठ कमलापतिजी बरायठावालांका भी विचार स्थिर हो गया और श्रीयत गुलाबी जो कि पं० मनोहरलालजी वर्णीके पिता थे, यात्राके लिए तैयार हो गए। एक जैनी कटरा बाजारमें था। मुलाबाईने उसे साथ ले जानेका निश्चय कर लिया। इस प्रकार हम छोगोंका यात्राका पूर्ण विचार स्थिर हो गया। सब सामग्री की योजना की गई और शुभ मुहुर्तमें प्रस्थान करनेका निश्चय किया गया।

श्रीसिंघई कुन्दनलालजी, जो हमारे परमस्तेही हैं, आये और हमसे कहने लगे कि आनन्दसे जाईये और तीनसी रुपया मेरे लेते जाईये। इनके सिवाय दो सी रुपया यह कहते हुए और दिये कि जहाँ आप सममें वहाँ व्रतभण्डारमें दे देना। मैंने बहुत कुल कहा, परन्तु उन्होंने एक न मानी। जब मैं यात्राके लिए चलने लगा तब स्टेशन तक बहुत जनता आई और सबने नारियल मेंट किये।

हम सागर स्टेशनसे चलकर बीना आये। यहाँ श्री सिंघई परमानन्दजी अपने घर ले गये तथा एक रात्रि नहीं जाने दिया। आप बड़े हो धर्मात्मा पुरुष थे। बीनामें श्री जैन मन्दिर बहुत रमणीक है तथा उसीसे लगा हुआ पाठशालाका बोर्डिंग भी है, जिसका व्यय श्री सिंघई श्रीनन्दनलालजीके द्वारा सम्यक् प्रकारसे चलता है। यहाँ भोजन कर नासिकका टिकिट लिया। मार्गमें भेलसा स्टेशन पर बहुतसे सज्जन मिले और श्रीफल भेंटमें दे गये।

रात्रिके समय नासिक पहुँचे। यहाँसे ताँगाकर श्री गजपन्था जी पहुँच गये। सात बलभद्र और आठ करोड़ मुनि जहाँसे मुक्ति को प्राप्त हुए उस पर्वतको देखकर चित्तमें बहुत प्रसन्नता हुई। मनमें यह विचार आया कि ऐसा निर्मेख स्थान धर्म साधनके लिए अत्यन्त उपयुक्त है। यदि यहाँ कोई धर्मसाधन करे तो सब सामग्री सुलभ है, जल वायु उत्तम है तथा खाद्य पेय पदार्थ भी योग्य मिलते हैं। परन्तु मूल कारण तो परिणामोंकी स्वच्छता है, जिसका अभाव है। अतः मनका विचार मनमें रह जाता है।

यहाँसे चलकर पूना आये, शहरमें गये और पूजनादि करने के बार भोजन कर बेलगाँव चले गये। स्टेशनसे धर्म्मशालामें पहुँचे। धर्मशाला मन्दिरकी एक दहलानमें थी, अतः सब लोग उसीमें ठहर गये। मैं दहलानसे मकानमें चला गया। यहाँ पर क्या देखता हूँ कि एक मनुष्य बैठा हुआ है और उसके कण्ठमें एक पुष्पमाला पड़ी हुई है। मेरा मन उसके देखनेमें लग गया।

मैं विचारता हूँ कि ऐसा सुन्दर मनुष्य तो मैंने आजतक नहीं देखा, अतः बार-बार उसकी ओर देखता रहा। अन्तमें मैंने कहा—'साहब इतने निश्चल बैठे हैं जैसे ध्यान कर रहे हों, पर यह समय ध्यानका नहीं। दिनके तीन बज चुके हैं। यह तो किहये कि धर्मशालामें एक कोठरी हम लोगोंको ठहरनेके लिए मिलेगी या नहीं।' जब कुछ उत्तर न मिला तब मैंने स्थिर दृष्टिसे फिर देखा और बड़े आश्चर्यके साथ कहा—'अरे! यह तो प्रतिमा है।' वास्तवमें मैंने उतनी सुन्दर प्रतिमा अन्यत्र तो नहीं देखी। अस्तु, यहाँ पर दो दिन रहे। किला देखने गये। उसमें कई जिन मिल्र हैं, जिनकी कला कुशलता देखकर शिल्प विद्याके निष्णात विद्यानोंका समरण हो आता है। आजकल पत्थरोंमें ऐसा बारीक काम करनेवाले शायद ही मिलेंगे। यहाँ पर कई चैत्यालयोंमें तामकी मूर्तियाँ देखनेमें आई।

यहाँ से चलकर आरसीकेरी आये और वहाँ से चलकर मन्दिगिरि। यहाँ पर श्रीमान् स्वर्गीय गुरमुखराय मुखानन्द्रजीकी धर्मशाला है जो कि बहुत हो मनोज्ञ है। यहाँ हम लोगोंने नदीके ऊपर बाल्का चबूतरा बनाकर श्री जिनेन्द्रदेवका पूजन किया। बहुत ही निर्मल परिणाम रहे। यहीं पर मेरा अत्यन्त इष्ट चाकू गिर गया। इसकी तारीफ मुनकर आपको भारतके कारीगिरों पर श्रद्धा होगी। ओरलाके एक लुहारसे वह चाकू लिया था। लेते समय कारीगिरने उसकी कीमत पाँच रुपया माँगी। मैंने कहा—'भाई राजिस चाकूकी भी तो इतनी कीमत नहीं होतो। मूठ मत बोलो।' वह बोला—'आप राजिस चाकूको लड़ाकर इसके गुणको परीचा करना।' मैंने पाँच रुपये दे दिये। देवयोगसे मैं माँसीसे बरुआसागर आता था। रेलमें एक आदमी मिल गया। उसके पास राजिस चाकू बहीं बना सकते।'

मैंने कहा—'देखो भाई! यह एक चाकू हमारे पास है।' उसने मुख बनाकर कहा—'आपका चाकू किस कामका? यदि मैं राजिस चाकू इसके ऊपर पटक दूँ तो आपका चाकू दूट जावेगा।' मैंने कहा—'आप ऐसा करके देख छो। आज इसकी परीचा हो जावेगी। पाँच रुपयेकी बात नहीं।' उसने कहा—'यह तो एक आनाका भी नहीं।' मैंने कहा—'जल्दो परीक्षा कीजिये।' उसने ज्यां ही अपना राजिस चाकू मेरे चाकू पर पटका त्यों ही वह मेरे चाकूकी धारसे कट गया। यह देख मुमे विश्वास हुआ कि भारतमें भी बड़े बड़े कारीगिर हैं, परन्तु हम छोग उनकी प्रतिष्ठा नहीं करते। केवल विदेशी कारीगिरोंकी प्रशंसा कर अपनेको धन्य समझते हैं। अस्तु

यहाँसे नौ मील श्रीगोम्मटस्वामीका बिम्ब था। उसके मखभागके दर्शन यहींसे होने लगे। भोजन करनेके बाद चार बजे श्री जैनविद्री पहुँच गये। चूँकि ग्राममें कुछ छैगकी शिकायत थी, अतः प्रामके बाहर एक गृहस्थके घर पर ठहर गये, रात्रिभर आनन्दसे रहे और श्री गोम्मटस्वामीकी चर्चा करते रहे। प्रातः काल स्नानादि कार्यसे निवृत्त हो कर श्री गोम्मटस्वामीकी वन्दना को चले । ज्यों ज्यों प्रतिमाजीका दर्शन होता था त्यों त्यों हृद्यमें आनन्दको लहरें उठती थीं। जब पासमें पहुँच गये तब आनन्दका पाराबार न रहा। बड़ी भक्तिसे पूजन किया। जो आनन्द आया वह अवर्णनातीत है। प्रतिमाकी मनोज्ञताका वर्णन करनेके छिये हमारे पास सामग्री नहीं। परन्तु हृदयमें जो उत्साह हुआ वह हम ही जानते हैं, कहनेमें असमर्थ हैं। इसके बाद नीचे चतुर्विंशति तीर्थङ्करोंकी मूर्तिके दर्शन किये। पश्चात् श्री भट्टारकके मन्दिरमें गये। वहाँकी पूजन विधि देख आश्चर्यमें पड़ गये। यहाँ पर पूजनकी जो विधि है वह उत्तर भारतमें नहीं। यहाँ शुद्ध पाठका पढ़ना आदि योग्य रीतिसे होता है। परन्त एक बात हमारी

दृष्टिमें अनुचित प्रतीत हुई । वह यह कि यहाँ जो द्रव्य चढ़ाते हैं उसे पुजारों छे जाते हैं और अपने भोजनमें छाते हैं।

यहाँका वर्णन अवणवेलगोलाके इतिहाससे आप जान सकते हैं। यहाँ पर मनुष्य बहुत ही सज्जन हैं। एक दिनकी बात हैं—मैं कूपके उत्पर स्नान करनेके लिये गया और वहाँ एक हजार रुपया के नोट छोड़ आया। जब भोजन कर चुका तब स्मरण आया कि नोटका बटुवा तो कूप पर छोड़ आये। एकबार व्याकुलता आई। बाईजी ने कहा—'इतनी आकुलता क्यों?' मैंने कहा—'नोट मूल आया।' बाईजी बोलीं—'चिन्ता न करो। प्रथम तो नोट मिल जावेंगे, यह जगदिख्यात बाहुबली स्वामीका क्षेत्र है तथा हम शुभ परिणामोंसे यात्रा करनेके लिये आये हैं। इसके सिवाय हमारा जो धन है वह अन्यायोपार्जित नहीं है यह हमारा टढ़ विश्वास है। द्वितीय यदि न मिले तो एक तार सिंघई कुन्दनलाल जी को दे दो। रुपया आजावंगे। चिन्ता करना व्यथ है। जाओ कूप पर देख आओ।'

में कूप पर गया तो देखता हूँ कि बदुआ जहाँ पर रखा था वहीं पर रखा है। मैंने आश्चर्यसे कहा कि यहाँ पर जो की पुरुष थे उनमें से किसीने यह बदुवा नहीं उठाया। वे बोले—'क्यों उठाते? क्या हमारा था?' उन्होंने अपनी भाषा कर्णाटकीमें उत्तर दिया पर वहीं जो दो भाषाका जाननेवाला था, मैंने उससे उनका अभिप्राय समका।

यहाँ पर चार दिन रहकर मूडिवद्रीके लिए प्रस्थान कर दिया। मार्गमें अरण्यकी शोभा देखते हुए श्री कारकल पहुँचे। छः मील मोटर नहीं जाती थी, अतः गाड़ीमें जाना पड़ा। मार्गमें बाईजी लघुशङ्काके लिये नीचे उतरीं। चार बजे रात्रिका समय था। उतरते ही बैलने बड़े वेगसे लात मारी जिससे बाईजीकी मध्यमा अङ्गली फट गई। हड्डी दिखने लगी। हिधरकी धारा वह उठी, परन्तु बाईजीने आह न की । केवल इतना कहा—'सेठ कमलापितजी ! बैलने अंगुलीमें लात मार दी।' पश्चात् वहाँसे चलकर एक धर्मशालामें ठहर गये। यहीं पर सामायिकादि कार्य किये। जब प्रातःकाल हुआ तब हमने कहा—'बाईजी! अस्पताल चलकर दबाई लगवा लीजिये।' बाईजी ने निषेध कर दिया कि हम अस्पतालकी दबाईका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें वरांडीका जुज रहता है। उन्होंने अण्डेकी राखको ल्लानकर घीमें मन्थन कर लगाया। तीन मासमें अंगुली अच्छी हुई, परन्तु उन्होंने अस्पतालकी दबाईका प्रयोग नहीं किया।

कारकल क्षेत्र बहुत ही रम्य और मनोरम है। यहाँ पर श्री भट्टारक महाराजके मठमें ठहर गये। यहीं पर हमारे चिरपरिचित श्री कुमारच्याजी मिल गये। आपने पूर्ण रीतिसे आतिथ्य सत्कार किया। ताजे नारियलकी गिरी तथा उत्तम चावल आदि सामग्रीसे भोजन कराया । भोजन बाद हम छोग श्रीगोम्मटस्वामी की प्रतिमाके, जो कि खड़गासन है, दर्शन करनेके छिये गये। बहुत ही मनोज्ञ मूर्ति है। तीस फुट ऊँची होगी। सुन्द्रतामें तो यहीं भान होता है कि मृड़िवद्रीके कारीगिरने ही यह मूर्ति बनाई हो। मनमें यही भाव आता था कि हे प्रभो ! भारतवर्षमें एक समय वह था जब कि ऐसी-ऐसी भव्य मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा होती थी। यह काम राजा-महराजोंका था। आज तो जैनधर्मके राजा न होनेसे धर्मायतनोंकी रचा करना कठिन हो रहा है। यहीं पर मठके सामने छोटीसी टेकरी पर एक विशाल मन्दिर है जिसमें वेदीके चारों तरफ सुन्दर-सुदर मनोहारी बिम्ब हैं। इसके अनन्तर एक मन्दिर सरोवरमें हैं। उसके दर्शनके लिये गये। बादमें श्री नेमिनाथ स्वामीकी श्याममूर्तिके दर्शन किये। मूर्ति पद्मासन थी। अन्दर और भी अनेक मन्दिरोंके दर्शन किये। यहीं पर एक विशाल मानस्तम्भ है, जिसके दर्शन कर यही स्मरण होता है कि इसके दर्शनसे प्राणियोंके मान गळ जाते थे यह असम्भव नहीं। सब मन्दिरोंके दर्शन कर डेरे पर आ गये।

रात्रिके समय आरती देखने गये। एक पर्दा पड़ा था। पुजारी मन्त्र द्वारा आरती पढ़ रहा था। जब पर्दा खुळा तब क्या देखता हूँ कि जगमग ज्योति हो रही है। चावलोंकी तीस या चालीस फूळी-फूळी पुड़ी, केळा, नारियल आदि फलोंकी पुष्कलतासे वेदी सुशोभित हो रही है। देखकर बहुत ही आश्चर्यमें पड़ गया। चित्त विशुद्ध भावोंसे पूरित हो गया। वहाँ दो दिन रहे। पश्चात् श्री मूडविद्रीको प्रस्थान कर गये।

एक घण्टेके बाद मुडविद्री पहुँच भी गये। यहाँ पर भी हमारे चिर परिचित श्री नेमिसागरजी मिछ गये। यहाँके मन्दिरोंकी शोभा अवर्णनीय है। एक मन्दिर जिसको त्रैलोक्यतिलक कहते हैं अत्यन्त विशाल है। इसमें प्रतिमाओंका समृह है। सभी प्रतिमाएँ रमणीक हैं। एक प्रतिमा स्फटिकमणिकी बहुत ही मनोहर और चित्ताकर्षक है। सिद्धान्त मन्दिरके दर्शन किये। रत्नमयो बिम्बोंके दर्शन किये। दर्शन करानेवाले ऐसी सुन्दर रचनासे दर्शन कराते हैं कि समवसरणका बोध परोचमें हो जाता है। ऐसा सन्दर दृश्य देखनेमें आता है कि मानो स्वर्गका चैत्यालय हो। यहीं पर ताड़पत्रों पर लिखे गये सिद्धान्त शास्त्रके दर्शन किये। यह नगर किसी कालमें धनाट्य महापुरुषोंकी वस्ती रहा होगा, अन्यथा इतने अमूल्य रह्नोंके बिम्ब कहाँसे आते। धन्य हैं उन महानुभावोंको जो ऐसी अमर कीर्ति कर गये। यहाँ पर श्री भट्टाचार्यजी थे जो बहुत ही वृद्ध और विद्वान् थे। आप दो घण्टा श्री जिनेद्रदेवकी अर्चीमें लगाते थे। अर्चा ही में नहीं, स्वाध्यायका भी आपको व्यसन था तथा कोषके रचक भी थे। आपकी भोजनशालामें कितने ही ब्रह्मचारी त्यागी आजावें, सबके भोजनका प्रबन्ध था। हमारे छिए जिस वस्तकी आवश्यकता

पड़ी वह आपके द्वारा मिळ गई। इसके सिवाय हमारे चिर परिचित नेमिसागर छात्रने सब प्रकारका आतिथ्य सत्कार किया। नारियळकी गिरीका तो इतना स्वाद हमने कहीं नहीं पाया। इस तरह तीन दिन हमारे इतने आनन्दसे गये कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते।

यहाँ से फिर बेलगाँव होकर पूना आगये और पूनासे बम्बई न जाकर मनमाड आ गये। यहाँसे एरोलाको गुफा देखनेके लिए दीलताबाद चले आये। वहाँके मन्दिरके दर्शनकर गुफा देखने गये। बीचमें एक रोजा गाँव मिलता है वहीं पर डाक बँगलामें ठहर गये। बँगलासे एक मील दूर गुका थी, वहाँ गये। गुका क्या है महल है। प्रथम तो कैलाश गुफाको देखा। गुफासे यह न समभाना कि दो या चार मनुष्य बैठ सकें। उसके बीचमें एक मन्दिर और चारों ओर चार वरामदा। तीन वरामदा इतने बड़े कि जिनमें प्रत्येकमें पाँच सौ आदमी आ सकें। चतुर्थ वरामदेमें सम्पूर्ण देवताओंकी मूर्तियाँ थीं। बीचमें एक बड़ा ऑगन था। आँगनमें एक शिवजीका मन्दिर या जो कि एक ही पत्थरमें खुदा हुआ है। मन्दिरके सामनेका भाग छोड़कर तीनों ओर भीतपर हाथी खुदे हुए हैं, ऊपर जानेके छिए सीढ़ियाँ भी उसी मन्दिरमें हैं, छत है, शिखर है, कलशा भी है और खुबी यह कि सब एक पत्थरकी रचना है। इत्यादि कहाँ तक लिखें? यहाँ से श्री पार्श्वनाथ गुफा देखने गये। भीतर जाकर देखते हैं तो मन्दिरके इतने बड़े खम्भे दिखे कि जिनका घेर चारा गजसे कम न होगा। मूर्तियोंको रचना अपूर्व है। बहुत ही सुन्दर रचना है। इसके बाद बौद्ध गुफा देखने गये। यह भी अपूर्व गुफा थी। मूर्तिका मुख देखकर मुफे तो जैन बिम्बका ही निश्चय हो गया। यहाँपर पचासों गुफाएँ हैं जो एकसे एक बढ़कर हैं।

एक बात विचारणीय है कि वहाँ सब धर्मवालोंके मन्दिर

पाये जाते हैं। उन लोगोंमें परस्पर कितना सौमनस होगा। आज तो साम्प्रदायिकताने भारतको गारत बना दिया। धर्म तो आत्मा की स्वाभाविक परिणित है। उपासनाके भेदसे जनतामें परस्पर बहुत ही वैमनस्य हो गया है जो कि दुःखका कारण बन रहा है। यह आत्मा अनादिसे अनात्मीय पदार्थोंमें आत्मबुद्धिकी कल्पना कर अनन्त संसारका पात्र बन रहा है। इसे न तो कोई नरक ले जाता है और न कोई स्वर्ग। यह अपने ही शुभाशुभ कर्मोंके द्वारा स्वर्गादि गतियोंमें भ्रमण करनेका पात्र होता है। मनुष्य जन्म पानेका तो यह कर्तव्य था कि अपने सहश सबकी रचामें प्रयत्नशील होते। जैसे दुःख अपने लिए इष्ट नहीं वैसे ही अन्यको भी नहीं। फिर हमें अन्यको कष्ट देनेका क्या अधिकार ? अस्तु,

यह गुफा हैदराबाद राज्यमें है। राज्यके द्वारा यहाँका प्रबन्ध अच्छा है। सब गुफाएँ सुरक्षित हैं। पहले समयमें धर्मान्ध मनुष्योंने कुछ क्षित अवश्य पहुँचाई है। न जाने मनुष्य जातिमें भी कैसे-कैसे राज्ञस पैदा होते हैं? जिनका यह अन्ध विश्वास है कि हम जो कुछ उचित वा अनुचित करें वहीं उचित है और जो अन्य लोग करते हैं वह सब मिथ्या है। इतने मतोंकी सृष्टिका मूल कारण इन्हीं मनुष्योंके परिणामोंका तो फल है। धर्म तो ख्रात्मा की वह परिणित है जिससे न तो ख्रात्मा ख्राप संसारका पात्र हो ख्रीर न जिस आत्माको वह उपदेश करे वह भी संसार वनमें रुले। प्रस्तुत ख्रानुकृत चलकर बन्धनसे छूटे। परन्तु अब तो हिंसादि पख्र पापोंके पोषक होकर भी आपको धार्मिक बनानेका प्रयत्न करनेमें भी अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा देते हैं। जैसे बकरा काटकर भी कहते हैं कि भगवती माता प्रसन्न होती है। गोकुशी करके परवर्गार जहाँपनाहको प्रसन्न करनेको चेष्टा की जाती है। यह सब अनात्मीय पदार्थोंमें आत्मा माननेका फल है। यही कारण है कि यहाँ भी

गुफाओंमें जो मूर्तियाँ हैं उनके बहुतसे अङ्ग भङ्ग कर दिये गये हैं। विशेष क्या लिखें ? यहाँ जैसी गुफा भारतवर्षमें अन्य नहीं।

यहाँ से आकर दोलताबाद किला देखा। वह भी दर्शनीय वस्तु है। मीलों लम्बी सुरङ्ग हैं। एक सुरङ्गमें मैं चला गया। एक फर्लांग गया। फिर भयसे लीट आया। आने-जानेमें कोई कष्ट नहीं हुआ। चपरासी बोला—'यदि चले जाते तो चार फर्लांग बाद तुम्हें मार्ग मिला जाता।' किला देखकर हम लोग किर रेल के द्वारा स्टेशन आ गये और वहाँ से गाड़ीमें बैठकर गिरिनारकी यात्राके लिए चल दिये।

रात्रिका समय था। बाईजीने श्री नेमिनाथजीके भजन और बारहमासी आदिमें पूर्ण रात्रि सुख पूर्वक विता दी। प्रातःकाछ होते-होते सूरतकी स्टेशन पर पहुँच गये और वहाँसे धर्मशालामें जाकर ठहर गये। दर्शन पूजनकर फिर रेलमें सवार हो श्री गिरिनारजीके लिए प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचने पर शहरकी धर्मशालामें ठहर गये। श्री नेमिनाथ स्वामोके दर्शन कर मार्ग प्रयासको भूल गये। बादमें तलहटी पहुँचे और वहाँसे श्री गिरिनार पर्वत पर गये।

पर्वत पर श्री नेमिनाथ स्वामीका दर्शन कर गद्गद् हो गये। पर्वतके ऊपर नाना प्रकारके पुष्पोंकी बहार थी। कुन्द जातिके पुष्प बहुत हो सुन्दर थे। दिगम्बर मन्दिरके दर्शनकर रवेताम्बर मन्दिरमें गये। यात्रियोंके लिए इस मन्दिरमें सब प्रकारकी सुविधा है। मोजनादिका उत्तम प्रबन्ध है। यदि कोई वास्तविक विरक्त हो और यहाँ रहकर धर्म साधनकी इच्छा रखता हो तो इस मन्दिरमें बाह्य साधनोंकी सुलभता है। दिगम्बरोंका मन्दिर रमणीक है और श्री नेमिनाथ स्वामीकी मृतिं भी अत्यन्त मनोज्ञ है। परन्तु यदि कोई रहकर धर्मसाधन करना चाहे तो कुछ भी प्रबन्ध नहीं, क्योंकि यहाँ तो प्रवतके ऊपर रहना महान् अविनय

का कारण समऋते हैं। जहाँ अविनय है वहाँ धर्मकी संभावना कैसी ? क्या कहें ? छोगोंने धर्मका रहस्य बाह्य कारणों पर मान रक्खा है और इसी पर बल देते हैं। पर वास्तविक बात यह है कि जहाँ बाह्य पदार्थोंकी मुख्यताका आश्रय किया जाता है वहाँ अभ्यन्तर धर्मकी उद्गृति नहीं होती। विनय अविनयकी भी मर्यादा होती है। निर्मित्त कारणोंकी विनय उतनी ही योग्य है जो आभ्यन्तरमें सहायक हो। जैसे सम्यग्दर्शनका प्रतिपादक जो द्रव्यागम है उसको हम मस्तकसे अञ्जलि लगाकर विनय करते हैं, क्योंकि उसके द्वारा हमको अर्थागम और ज्ञानागमकी प्राप्ति होती है। केवल पुस्तककी विनय करनेसे अर्थागंम और ज्ञानागम का लाभ न होगा। पर्वत परम पूज्य है। हमें उसकी विनय करना चाहिए यह सबको इष्ट है। परन्त क्या इसका यह अर्थ है कि पर्वत पर जाना ही नहीं चाहिए? क्योंकि यात्राका साधन पदयात्रा है। फिर जहाँ पदतलोंसे सम्बन्ध होगा वहाँ यदि अविनय मान ली जावे तो यात्रा ही निषिद्ध हो जावेगी। सो तो नहीं हो सकता। इसी प्रकार पर्वतों पर रहनेसे जो शारीरिक कियाएँ आहार विहारकी हैं वे तो करनी ही पड़ेंगी। वहाँ रहकर मानसिक परिणामोंकी निर्मलताका सम्पादन करना चाहिये।

इस प्रकार उद्दापोह करते हुए हम छोग एक मीछ न चछे होंगे कि साधु छोगोंका अखाड़ा मिछा। कई गाय भी वहाँ पर थीं। अनेक बाह्य साधन शरीरके पृष्टिकर थे। साधु छोग भी शरीर से पुष्ट थे और श्री रामचन्द्रजी के उपासक थे। कल्याण इच्छुक अवश्य हैं, परन्तु परिश्रह ने उसमें बाधा डाछ रक्खी है। यदि यह परिश्रह न हो तो कल्याणका मार्ग पास ही है पर परिश्रहका पिशाच तो हृदय पर अपना ऐसा प्रभाव जमाये है, जिससे घरका त्याग किसी उपयोगमें नहीं आता। घरका त्यागना कोई कठिन वस्तु नहीं, परन्तु आम्यन्तर मूर्छा त्यागना सरल भी नहीं। त्याग तो आभ्यन्तर ही है। आभ्यन्तर कपायके विना बाह्य वेषका कोई महत्त्व नहीं। सर्प बाह्य काँचली छोड़ देता है। परन्त विष नहीं त्यागता,अतः उसका बाह्य त्याग कोई महत्त्व नहीं रखता। इसी प्रकार कोई बाह्य वस्त्रादि तो त्याग दे और अन्तरक रागादि नहीं त्यागे तो उस त्यागका क्या महत्त्व ? धान्यके ऊपरी छिलकाका त्याग किये विना चावलका मल नहीं जाता, अतः बाह्य त्यागकी भी आव-श्यकता है। परन्त इतने ही से कोई चाहे कि हमारा कल्याण हो जावेगा सो नहीं। धान्यके छिलकाका त्याग होने पर भी चावलमें लगे हए कणको दर करनेके लिये कटनेकी आवश्यकता है। फिर भला जिनके बाह्यं त्याग नहीं उनके तो अन्तरङ्ग त्यागका लेश भी नहीं। मैं किसी अन्य मतके साधुकी अपेचा कथन नहीं करता। परन्त मेरी निजी सम्मति तो यह है कि बाह्य त्याग विना अन्तरक त्याग नहीं होता और यह भी नियम नहीं कि बाह्य त्याग होने पर आभ्यन्तर त्याग हो ही जावे। हाँ, इतना अवश्य है कि बाह्य त्याग होनेसे ही अन्तरङ्ग त्याग हो सकता है। दृष्टान्त जितने मिळते हैं सर्वांशमें नहीं मिळते, अतः वस्तुस्वरूप विचारना चाहिये। दृष्टान्त तो साधक है। अब हमको प्रकृतमें आना चाहिये। जहाँ हमारे परिणामोंमें रागादिकसे उदासीनता आवेगी वहाँ स्वयमेव बाहच पदार्थों से उदासीनता आ जावेगी। पर पदार्थके प्रहण करनेमें मूल कारण रागादिक ही हैं। बाह्य पदार्थ ही न होते तो अनाश्रय रागादिक न होते ऐसा कुतर्क करना न्यायमार्गसे विरुद्ध है। जिस प्रकार जीव द्रव्य अनादि काळसे स्वतःसिद्ध है उसी प्रकार अजीव द्रव्य भी अनादिसे ही स्वतःसिद्ध है। कोई किसीको न तो बनानेवाला है और न कोई किसीका विनाश करनेवाला है। स्वयमेव यह प्रक्रिया चली आ रही है। पदार्थमिं परिणमन स्वयमेव हो रहा है। कुम्भकारका निमित्त पाकर घट बन जाता अवश्य है पर न तो क्रम्भकार मिटीमें कुछ

अतिशय कर देता है और निमट्टी कुम्भकारमें कुछ अतिशय पैदा कर देती है। कुम्भकारका ज्यापार कुम्भकारमें होता है और मिट्टीका ज्यापार मिट्टीमें। फिर भी छीकिक ज्यवहार ऐसा होता है कि कुम्भकार घटका कर्ता है। यह भी निर्मूछ कथन नहीं। इसे सर्वथा न मानना भी युक्ति संगत नहीं। यहाँ मनमें यह कल्पना आई कि साधुता तो संसार दु:खहरनेके छिये रामवाण औषधि है, परन्तु नाम साधुतासे कुछ तत्त्व नहीं निकलता— 'श्राँखोंके श्रम्धे नाम नैनसख'।

यहाँसे चलकर श्री नेमिनाथ स्वामीके निर्वाणस्थानको जो कि पद्भम टोंक पर है चल दिये। आध घण्टा बाद पहुँच गये। उस स्थान पर एक छोटी सी मिंदया बनी हुई है। कोई तो इसे आदमबाबा मानकर पूजते हैं, कोई दत्तात्रेय मानकर उपासना करते हैं और जैनी लोग श्री नेमिनाथजी मानकर उपासना करते हैं। अन्तिम माननेवालोंमें हम लोग थे। हमने तथा कमलापति सेठ, स्वर्गीय बाईजी और स्वर्गीय मुळाबाई आदिने आनन्दसे श्री नेमिनाथ स्वामीकी भावपूर्वक पूजा की। इसके बाद आध घण्टा वहाँ ठहरे । स्थान रम्य था । परन्तु दस बज गये थे, अतः अधिक नहीं ठहर सके। यहाँसे चलकर एक घण्टा बाद शेषा वन ( सहस्रम्वन ) में आ गये। यहाँकी शोभा अवर्णनीय है। सघन आम्र वन है। उपयोग विशुद्धताके छिए एकान्त स्थान है, परन्तु न्ध्याबाधाके कारण एक घण्टा बाद पर्वतके नीचे जो धर्मशाला है उसमें आ गये और भोजनादिसे निश्चिन्त हो गये। तीन बजे उठे। थोड़ा काल स्वाध्याय किया। यहाँपर ब्रह्मचारी भरतपुरवालीं से परिच्य हुआ। आप बहुत विलक्षण जीव हैं। यहाँ रहकर आप धर्म साधन करते हैं। परन्तु जैसे आपने स्थान चुना वैसे परिणाम न चुना, अन्यथा फिर यहाँ से अन्यत्र जानेकी इच्छा न होती। मनुष्य चाहता तो बहुत है, परन्तु कर्तव्य पथमें उसका

अंश भी नहीं छाता। यही कारण है कि आजन्म कोल्हू के बैछकी दशा रहती है। चक्कर तो हजारों मीछका हो जाता है, परन्तु क्षेत्रकी सीमा दस या बारह गज ही रहती होगी। इसी प्रकार इस संसारी जीवका प्रयास है। इसी चतुर्गतिके भीतर ही घूमता रहता है। जिस प्रयाससे इस चतुर्गतिमें भ्रमण न हो उस और छहय नहीं। जो प्रयास हम कर रहे हैं, शुभाशुभ भावसे परे नहीं। इससे परे जो बस्तु है वह हमारे ध्यानमें नहीं आती, अतः निरन्तर इसीके चक्रमें पड़े रहते हैं। उस चक्रसे निकलने की योग्यता भी मिल जाती है, परन्तु अनादि काछीन संस्कारोंके हढ़ प्रभावसे उपयोगमें नहीं लाते। अन्तमें जहाँ योग्यता नहीं उसी पर्यायमें चले जाते हैं। ब्रह्मचारी छोटेलालजी योग्य व्यक्ति हैं, परन्तु इतनी कथा करते हैं कि अपनी योग्यताको अयोग्य दशामें ला देते हैं। अम्तु, उनकी कथा क्या लिखें हम स्वयं उसी स्वाँगके पात्र हैं।

यहाँ दो दिन रहकर पश्चात् बड़ौदाके लिए प्रयाण किया। यहाँ बहुत स्थान परोपकारके हैं। परन्तु उन्हें देखनेका न तो प्रयास किया और न रुचि ही हुई। यहाँसे चलकर आबूरोड़पर आये और यहाँसे मोटरमें बैठकर पहाड़के ऊपर गये। पहाड़के ऊपर जानेका मार्गसर्पकी चालके समान लहराता हुआ घुमाबदार है। उपर जाकर दिगम्बर मन्दिरमें ठहर गये। बहुत ही भठय मूर्ति है। यहाँपर रवेताम्बरोंके मन्दिर बहुत ही मनोच्च हैं। उन्हें देखनेसे ही उनको कारीगिरीका परिचय हो सकता है। कहते हैं कि उस समय उन मन्दिरोंके निर्माणमें सोलह करोड़ रुपये लगे। परन्तु वर्तमानमें तो अरबमें भी वैसी सुन्दरता आना कठिन है। इन मन्दिरोंके मध्य एक छोटा-सा मन्दिर दिगम्बरों का भी है। यहाँसे ६ मील दूरीपर एक देखवाला है, जहाँ एक पहाड़ीपर रवेताम्बरोंके विशाल मन्दिरमें ऐसी भी प्रतिमा है

जिसमें बहुभाग सुवर्णका है। एक सरोवर भी है जिसके तटपर सङ्गमंरकी ऐसी गाय बनी हुई है जो दूरसे गायके सहरा ही प्रतीत होती है। यहाँपर दो दिन रहकर पश्चात् अजमेर आगये। यहाँ श्री सोनो भागचन्द्रजी रहते हैं जो कि वर्तमानमें जैनधमंके संरचक हैं, महोपकारी हैं। आपके मन्दिर निश्याजी आदि अपूर्व-अपूर्व स्थान हैं। उनके दर्शनकर चित्तमें अति शान्ति आई। यहाँ दो दिन रहकर जयपुर आ गये और नगरके बाहर निश्याजीमें ठहर गये। यहाँपर सब मन्दिरोंके दर्शन किये। मन्दिरोंकी विशालताका वर्णन करना बुद्धि बाह्य है। यहाँपर जैन विद्यालय है जिसमें मुख्य रूपसे संस्कृतका पाठन होता है। यहाँ शास्त्र भण्डार भी विशाल है। धर्म साधनकी सब सुविधाएँ भी यहाँपर हैं। यहाँ तीन दिन रहकर आगरा आये और यहाँसे सीधे सागर चले आये। सागरकी जनताने बहुत ही शिष्टताका व्यवहार किया। कोई सौ नारियल भेंटमें आये। यह सब होकर भी चित्तमें शान्ति न आई।

### श्री गिरिनार यात्रा

सन् १६२१ की बात है। अहमदाबाद 'कांमेस थी। पं० मुन्नालालजी और राजधरलालजी वरया आदिने कहा कि कांमेस देखनेके लिये चिलये।' मैंने कहा— 'मैं क्या कहाँगा ?' उन्होंने कहा—'बड़े-बड़े नेता आवेंगे, अतः उनके दर्शन सहज ही हो जावेंगे। देखो उन महानुभावोंकी ओर कि जिन्होंने देशके हितके लिये अपने भौतिक सुखको त्याग दिया, जो गवर्नमेण्ट द्वारा नाना यातनाओंको सह रहे हैं, जिन्होंने लौकिक सुखको लात मार दी है और जो निरन्तर ४० करोड़ जनताका कल्याण चाहते रहते हैं। आज भारत वर्षकी जो दुर्दशा है वह किसीसे छिपी नहीं हैं। जिस देशमें घी दूधकी निद्याँ बहती थीं वहाँ आज करोड़ों पशुओं की हत्या होने से रुधिरकी निद्या वह रही है। शुद्ध घी दूधका अभावसा हो गया है। जहाँ आप वाक्यों की ध्वनिसे पृथिवी गूँजती थी वहाँ पर विदेशी भाषाका ही दौर-दौरा है। जहाँ पर पण्डित लोग किसी पदार्थकी प्रमाणता सिद्ध करने के लिये अमुक ऋषिने अमुक शास्त्रमें ऐसा लिखा है '''इत्यादि व्यवस्था देते थे वहाँ अब साहब लोगों के वाक्य ही प्रमाण माने जाते हैं, अतः नेता लोग निरन्तर यह यत्न करते रहते हैं कि हमारा देश पराधीनता के बन्धनसे मुक्त हो जावे। कांग्रेसमें जानेसे उन महानुभावों के व्याख्यान सुननेको मिलेंगे और सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि श्रिगिरिनार सिद्ध क्षेत्रकी वन्दना अनायास हो जावेगी।'

मैं श्रीगिरिनारजीकी यात्राके छोभसे कांग्रेस देखनेके छिये चला गया और अहमदाबादमें श्रीछोटेलालजी सुपरिन्डेन्टेन्टके यहाँ ठहर गया। यहाँ पर श्रीब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी और श्रीशान्तिसागरजी छाणीवाले ब्रह्मचारी वेठामें पहलेसे ही ठहरे थे। हम तीनोंका निमन्त्रण एक सेठके यहाँ हुआ। चूँकि मुमे ज्वर आता था, अतः घर पर पथ्यसे भोजन करता था। परन्तु उस दिन पूड़ी शाक मिली। खीर भी बनी थी, जो उन्होंने मुक्ते परोसना चाही पर मैंने एक बार मना कर दिया। परन्तु जब दूसरी बार खीर परोसनेके लिये आये तब मैंने छालच वश ले ली फल उसका यह हुआ कि वेगसे ज्वर आ गया। बहुत ही वेदना हुई जिससे उस दिनका कांग्रेसका अधिवेशन नहीं देख सका। दूसरे दिन ज्वर निकल गया, अतः कांग्रेसका अधिवेशन देखनेके छिये गया। वहाँका प्रबन्ध सराहनीय था। क्या होता था कुछ समभमें नहीं आया, किन्तु वहाँ पेपरोंमें सब समाचार आनुपूर्वी मिछ जाते थे। कहनेका तात्पर्य यह है कि जिनका देश है वे तो पराधीन होनेसे भिक्षा माँग रहे हैं और जिनका कोई स्वत्व नहीं

वे पुरुषार्थ बलसे राज्य कर रहे हैं। ठीक ही तो कहा है-'वीरभोग्या वसुन्धरा' जिन लोगोंका इस भारतवर्षपर जन्मसिद्ध अधिकार है वे तो असंघटित होनेसे दास बन रहे हैं और जिनका कोई स्वत्व नहीं वे यहाँ के प्रभु बन रहे हैं। जब तक इस देशमें परस्पर मनोमालिन्य और अविश्वास रहेगा तब तक इस देशकी दशा सुधरना कठिन है। यदि इस देशमें आज परस्पर प्रेम हो जावे तो विना रक्तपातके भारत स्वतन्त्र हो सकता है, परन्तु राही होना असम्भव है। '८ कनविजया ६ चूल्हे' की कहावत यहीं चरितार्थ होती है। परस्पर मनोमालिन्यका मुल कारण अनेक मतोंकी सृष्टि है। एक दूसरेके शत्रु बन रहे हैं। जो वास्तविक धर्म है वह तो संसार बन्धनका घातक है। उस ओर हमारी दृष्टि नहीं। धर्म तो अहिंसामय है। वेद भी यही बात कहता है-'मा हिंस्यात् सर्वभूतानि ।' तथा 'अहिंसा परमो धर्मः' यह भी अनादि मन्त्र है। जैन लोग इसे अब तक मानते हैं। यद्यपि उनकी भारतमें बहुत अल्प संख्या है फिर भी उसे व्यवहारमें लानेके लिये सतत प्रयत्नशील रहते हैं। श्री महात्मा गाँधीने भी उसे अपनाया है और उनका प्रभाव भी जनतामें व्याप्त रहा है "यह प्रसन्नताको बात है। अस्तु,

हम लोग कांग्रेस देखकर श्री गिरिनारजीकी यात्राके लिये अहमदाबादसे प्रस्थान कर स्टेशन पर गये और मूनागढ़का टिकिट लेकर ज्यों ही रेलमें बैठे त्यों ही मुफ्ते ज्वरने आ सताया। बहुत वेचैनी हो गई। यद्यपि साथमें पं० मुन्नालालजी और राजधरलालजी वरया थे। परन्तु मैंने किसीसे कुछ संकेत नहीं किया। चुपचाप पड़ गया। पास ही एक वकील बैठे थे, जो राजकोटके रहनेवाले थे और श्वेताम्बर सम्प्रदायके थे। उनसे राजधर वरयाका संवाद होने लगा। बहुत कुछ बात हुई। अन्तमें राजधर वरयाने वकील साहबसे कहा कि मैं तो विशेष वहस नहीं कर सकता। यदि आपको विशेष वहस करना है तो

यह वर्णीजी जो कि बगलमें लेटे हए हैं, उन्हें जगाये देता हूँ, आप उनसे शङ्का समाधान करिये। वरयाने मुक्ते जगाया और कहा कि यह वकील साहब बहुत ही शिष्ट पुरुष हैं, आपसे मतसम्बन्धी चर्चा करना चाहते हैं। मैं उठकर बैठ गया और कुछ समय तक हमारी वकील साहबसे तत्त्वचर्चा होती रही। चर्चाका विषय था-वस्त्रादि परिग्रह है या नहीं ? उनका कहना था कि वस्त्र परिमह नहीं है । मेरा कहना था कि मोहनीय कर्मके उदयसे जो परिणाम आत्माका होता है, वास्तविक परिग्रह वहीं है। उसके मिथ्यात्व, वेदत्रय, हास्यादि नव नोकषाय और क्रोध मान माया लोभ ये चार कषाय इस प्रकार चौदह भेद आगममें बतलाये हैं। यही अन्तरक परिमह हैं अतः वस्त्रोंकी चर्चा छोड़ी, शरीर भी परिप्रह है। परन्तु यह निश्चित है कि वस्त्रादिका प्रहण विना मूर्छाके नहीं होता, अतः उसे भी भगवानने उपचारसे परिम्रह संज्ञा दी है। यदि वस्त्रादिके महणमें मुर्छा न हो तो उसे कीन सँभाले ? मेळा हो गया, फट गया इत्यादि विकल्प क्यों होवें ? श्री प्रवचनसारमें इसको उपाधि कहा है। जहाँ उपाधि है वहाँ नियमसे हिंसा है, अतः श्री कुन्दकृत्द महाराजने कहा है कि 'जीवके मरने पर हिंसा हो श्रौर न भी हो । परन्तु उपाधिके सद्भावमें वह नियमसे होती है,' क्योंकि ईर्यापथसे साधु चल रहा है। इतनेमें कोई सूच्म जीव आया और उसके पगतले द्वकर मर गया तो उस समय जीवके मरने पर भी प्रमत्तयोगका अभाव होनेसे साध हिंसाका भागी नहीं होता और यदि प्रमत्तयोग है तो बाह्य हिंसा न होने पर भी हिंसा अवश्यम्भावी है। परन्तु वस्त्रादि उपाधिके सद्धावमें नियमसे हिंसाका सद्भाव है, क्योंकि अन्तरङ्गमें मूर्च्छा विद्यमान है। आप कहते रहे कि दिगम्बर साधु भी तो पीछी, कमण्डलु तथा पुस्तक रखते हैं। उनको भी परिम्रही कहना चाहिए ? मैंने कहा-आपका कहना ठीक है, परन्तु इस परिग्रह और वस

परिमहमें महान् अन्तर है। पीछी दयाका उपकरण है, कमण्डलु शौचका उपकरण है और पुस्तक ज्ञानका उपकरण है पर वस्त परिमह तो केवल शीतादि निवारणके लिए ही रक्खा जाता है। साथ ही इसमें एक दोष यह भी है कि वस्त रखनेवाला साधु नग्न परीषह नहीं सहन कर सकता। फिर भी पीछी आदि परिमह लठवें गुणस्थान पर्यन्त ही है। सप्तमादि गुणस्थानोंमें यह भो नहीं रहते : इत्यादि बहुत देर तक बातचीत होती रही।

आपकी प्रकृति सौम्य थी, अतः आपने कहा कि 'अच्छा, इसपर विचार करेंगे, अभी मैं इस सिद्धान्तको सर्वथा नहीं मानता। हाँ सिद्धान्त उत्तम है यह मैं मानता हूँ।' मैंने कहा-- 'कल्याणका मार्ग पत्तसे बहिर्भृत है।' आपने कहा-'ठीक है, परन्तु जिसकी वासनामें जो सिद्धान्त प्रवेश कर जाता है उसका निकलना सहज नहीं। काळ पाकर ही वह निकळता है। सब जानते हैं कि शरीर पदलद्रव्यका पिण्ड है। इसके भीतर आत्माके अंशका भी सद्भाव नहीं है। यद्यपि आत्मा और शरीर एक क्षेत्रावगाही हैं फिर भी आत्माका अंश न पुट्रहात्मक शरीरमें है और न पद्रलात्मक शरीरका आत्मामें ही है। इतना सब होने पर भी जीवका इस शरीरके साथ अनादिसे ऐसा मोह हो रहा है कि वह अहर्निश इसीकी सेवामें प्रयत्नशील रहता है। वह इसके लिए जो-जो अनर्थ करता है वह किसीसे गोप्य नहीं है। भैं बोला-'ठीक है परन्तु अन्तमें जिसका मोह इससे छूट जाता है वही तो सुमार्गका पात्र होता है। पर द्रव्यके सम्बन्धसे जहाँ तक मूर्जा है वहाँ तक कल्याणका पथ नहीं। हम अपनी दुर्बळतासे वस्त्रको न त्याग सकें यह दूसरी बात है, परन्तु उसे राग बुद्धिसे रखकर भी अपने आपको अपरिमही मानें यह खटकनेकी बात है। अन्तमें आपने कहा-'यह विषय विचारणीय है।' मैं बोला-'आपकी इच्छा ।'

इसके बाद मैंने कहा कि 'मुक्ते निद्रा आती हैं, अतः कृपा कर आप अपने स्थान पर पंधारिये। आपके सद्भावमें मैं छेट नहीं सकता। आप एक बकील हैं पर कहनेमें आपको जरा भी कष्ट न होगा, भट कह उठोगे कि देखो यह लोग धार्मिक कहलाते हैं और हमारे बैठे हुए सो गये यही असभ्यता इन लोगोंमें है।' वकील साहब बोले—'आप सो जाइये, मैं किस प्रकृतिका मनुष्य हूँ, आपको थोड़ी देरमें पता लग जावेगा। सभ्यता असभ्यता विद्यासे नहीं जानी जाती। मेरा तो यह सिद्धान्त व अनुभव है कि चाहे संस्कृतका विद्वान् हो, चाहे भाषाका हो और चाहे अंग्रेजीका डाक्टर हो, जो सदाचारी है वह सभ्य है और जो असदाचारी है वह असभ्य है। अन्य कथा जाने दीजिये जो अपढ़ होकर भी सदाचारी हैं वे सभ्यगणनामें गिननेके योग्य हैं और जो सर्व विद्याओंके पारगामी होकर सदाचारसे रिक्त हैं वे असभ्य हैं।'

वकील साहबकी विवेकपूर्ण बात सुनकर में बहुत प्रसन्न हुआ और मेरे मनमें विचार आया कि आत्माकी अनन्त शक्ति है। न जाने किस आत्मामें उसके गुणोंका विकास हो जावे। यह कोई नियम नहीं कि अमुक जातिमें ही सदाचारी हो अमुकमें नहीं। मैंने कहा—'महाशय! मैं आपके इस सुन्दर विचारसे सहमत हूँ। अब मैं लेटता हूँ। अपराधको स्तमा करना' इतना कह कर में लेट गया। चूँकि ज्वर था ही, अतः पैरोंमं तीत्र वेदना थी। मनमें ऐसी कल्पना होती थी कि यदि नाई मिलता तो अभी मालिश करवा लेता। एक कल्पनायह भी होती थी कि वरयाजीसे कहूँ कि मेरे पैरोंमें बड़ी वेदना है, जरा दाव दो। परन्तु संकोच वश किसीसे कुछ कहा नहीं। मैं इस प्रकार विचारोंमें ही निमम्न था कि वकील साहब औप क्या कर रहे हैं?' उन्होंने कहा—'कोई

हानिकी बात नहीं । मनुष्य मनुष्य हीके तो काम आता है। आप निश्चिन्ततासे सो जाओ ।' मैं अन्तरङ्गसे खुश हुआ, क्योंकि यहां तो चाहता था। कर्मने वह सुयोग स्वयं मिळा दिया।' लिखनेका तात्पर्य यह है कि यदि उदय बळवान हो तो जहाँ जिस वस्तुकी सम्भावना न हो वहाँ भी वह वस्तु मिळ जाती है और उदय निर्वेठ हो तो हाथमें आई हुई वस्तु भी पठायमान हो जाती है। इस प्रकार दस बजेसे ठेकर तीन बजे तक वकीळ साहब मेरी वैयावृत्य करते रहे। जब प्रातःकाळके तीन बजे तब वकीळ साहबने कहा कि 'अब गिरिनारजीके लिए आपकी गाड़ी बदलेगी, जग जाइये।'

हम जग गये और वकील साहबको धन्यवाद देने लगे। उन्होंने कहा कि इसमें धन्यवादकी आवश्यकता नहीं। यह तो हमारा कतन्य ही था। यदि आज हमारा भारतवर्ष अपने कर्तन्य का पालन करने लग जावे तो इसकी दुरवस्था अनायास ही दूर हो जावे, परन्तु यही होना कितन हैं। अन्तमें वकील साहब चले गये और हम लोग प्रातःकाल मूनागढ़ पहुँच गये। स्टेशनसे धमेशालमें गये। प्रातःकालकी सामायिकादिसे निश्चिन्त होकर मन्दिर गये और श्री नेमिनाथ स्वामीके दर्शन कर दृप्त हो गये।

प्रभुका जीवनचरित्र स्मरण कर हृदयमें एकदम स्फूर्ति आ गई और मनमें आया कि हे प्रभो ! ऐसा दिन कब आवेगा जब हम छोग आपके पथका अनुकरण कर सकेंगे । आपको धन्य है । आपने अपने हृदयमें सांसारिक विषय सुखकी आकांचाके छिए स्थान नहीं दिया । प्रत्युत अनित्यादि भावनाओंका चिन्तवन किया । उसी समय छोकान्तिक देवोंने अपना नियोग साधन कर आपकी स्तुति की और आपने दैगम्बरी दीचा धारण कर अनन्त प्राणियोंका उपकार किया । "इत्यादि चिन्तवन करते हुए हम

छोगोंने हो घण्टा मन्दिरमें बिताये। अनन्तर धर्मशालामें आकर भोजनादिसे निवृत्त हुए। फिर मध्याह्नकी सामायिक कर गिरिनार पर्वतकी तलहटीमें चले गये। प्रातःकाल तीन बजेसे बन्दनाके लिए चले और छः बजते-बजते पर्वत पर पहुँच गये। वहाँ पर श्री नेमि प्रभुके मन्दिरमें सामायिकादि कर पूजन विधान किया। मूर्ति बहुत ही सुभग तथा चित्ताकर्षक है।

गिरिनार पर्वत समधरातलसे बहुत ऊँचा है। बड़ी-बड़ी चट्टानोंके बीच सीढ़ियाँ लगाकर मार्ग सुगम बनाया गया है। कितनी ही चीटियाँ तो इतनी ऊँची है कि उनसे मेघमण्डल नीचे रह जाता है और ऊपरसे नीचेकी ओर देखनेपर ऐसा लगता है मानो मेघ नहीं समुद्र भरा है। कभी-कभी वायु आघात पाकर काले-काले मेघोंकी टुकड़ियाँ पाससे ही निकल जाती हैं, जिससे ऐसा माळूम देता है मानो भक्तजनोंके पापपुञ्ज ही भगवद्भक्ति रूपी छेनीसे छिन्न-भिन्न होकर इधर-उधर उड़ रहे हों। उत्पर अनन्त आकाश और चारों ओर चितिज पर्यन्त फैली हुई वृज्ञोंकी हरीतिमा देखकर मन मोहित हो जाता है। यह वही गिरिनार है, जिसकी उत्तङ्ग चोटियोंसे कोटि कोटि मुनियोंने निर्वाणधाम प्राप्त किया है। यह वही गिरिनगर है जिसकी कन्दराओंमें राजुल जैसी सती आर्याओंने घनघोर तपश्चरण किया है। यह वही गिरिनगर है जहाँ कृष्ण और बलभद्र जैसे यदुपुङ्गव भगवान् नेमिनाथकी समवसरण सभामें बडी नम्रताके साथ उनके पवित्र उपदेश श्रवण करते थे। यह वही गिरिनगर है जिसकी गुहामें आसीन होकर श्री धरसेन आचार्यने पुष्पदन्त और भूतबिल आचार्यके लिए षट्खण्डागमका पारायण कराया था।

मन्दिरसे निकलकर श्वेताम्बर मन्दिरमें जानेका विचार किया। यद्यपि राजधर वरयाने कहा कि पश्चम टोंक पर चलो, जहाँ कि श्री नेमित्रभुका निर्वाण हुआ है तो भी देखनेकी उत्कट अभिलाषासे हम और पण्डित मुझालालजी रवेताम्बर मन्दिरमें चले गये। मन्दिर बहुत विशाल है। एक धर्मशाल। भी वहीं है, जिसमें कि सब प्रकारकी सुविधाएँ हैं। खाने-पीनेका भी पूर्ण प्रबन्ध है। यहाँपर यदि कोई साधर्मी भाई धर्म साधनके लिए रहना चाहे तो उसे व्यमता नहीं हो सकती। सुविधाकी दृष्टिसे यह सब ठीक है, परन्तु यह पद्मम काल है। तपोभूमि भोगभूमि बना दी गई है। मन्दिर गये और श्री नेमित्रभुकी मूर्ति देखी। ऐसा प्रत्यय हुआ जैसे कोई राजा बैठे हों। हाथोंमें सुवर्णके जड़ाऊ कटक, मस्तकमें कीमती मुकुट, अंगमें बहुमूल्य अंगी, कण्डमें पुष्पादिसे सुसज्जित बहुमूल्य हार तथा इत्रोंसे सुचर्चित कितना शृङ्गार था, हम वर्णन नहीं कर सकते।

मनमें आया कि देखो इतना सब विभव होकर भी भगवान् संसारसे विरक्त हो गये। यदि उस मूर्तिके साथमें देगम्बरी दीक्षा को मूर्ति भी होती तो संसारकी असारताका परिज्ञान करनेवालों को बहुत शीघ परिज्ञान हो जाता। परन्तु यहाँ तो पच्चपातका इतना प्रभाव है कि दिगम्बर मुद्राको देख भी नहीं सकते। संसारमें यदि यह हठ न होती तो इतने मतोंकी सृष्टि न होती।

वहाँ से चलकर पद्धम टोंकपर पहुँचे। वहाँ जो पूजाका स्थान है उसे वैष्णव लोग दत्तात्रय कहकर पूजते हैं, कितने ही आदम बाबा कहकर अर्चा करते हैं और दिगम्बर सम्प्रदायवाले श्री नेमिनाथ स्वामीकी निर्वाणभूमि मानकर पूजते हैं। स्थान अत्यन्त पवित्र और वैराग्यका कारण है। परन्तु यहाँ तो केवल स्थानकी पूजा और नेमिप्रभुका कुछ गुण गान कर लौटनेको चिन्ता हो जाती है।

वहाँ से चलकर बीचमें एक वैष्णव मन्दिर मिलता है, जिसमें साधु लोग रहते हैं। पचासों गाय आदिका परिमह उनके पास है। श्री रामके उपासक हैं। वहाँ से चळकर सहसाम्र वनमें आये, जो पहाइसे नीचे तलमें है। जहाँ सहस्रों आम्रके वृक्ष है। बहुत ही रम्य और एकान्त स्थान है। आधा घण्टा रहकर भूखकी वेदना होने लगी, अतः स्थानसे जो लाभ लेना चाहिये वह न ले सके और एक घण्टा चलकर तलहटीकी धर्मशालामें आ गये। वहाँ भोजनादिसे निवृत्त होकर लेट गये।

यहाँसे चलकर पश्चात् रेलमें सवार होकर अहमदाबाद होते हुए बड़ौदा आये। यहाँपर बहुतसे स्थान देखने योग्य हैं, परन्तु शरीरमें स्वास्थ्यके न रहनेसे दाहोद चले आये। यहाँ एक पाठशाला है, जिसमें पं० फुलचन्द्रजी पढ़ाते हैं। ये विद्वान् हैं और सन्तोषी भी। उनके आग्रहसे आठ दिन यहाँ ठहर गये।

यहाँ सन्तोषचन्द्रजी अध्यात्मशास्त्रके अच्छे विद्वान् हैं। आपकी स्त्रीका भी अध्यात्मशास्त्रमें अच्छा प्रवेश हैं। इनके सिवाय और भी बहुत भाई अध्यात्मके प्रेमी ही नहीं परी सक भी हैं। एक दिन मैं सायंकाल सामायिक करके टहल रहा था, इतनेमें एक बाईजी कहती हैं 'यदि प्यास लगी है तो पानी पी लीजिये। अभी तो रात्रि नहीं हुई।' मैंने कहा—'यह क्यों? क्या मेरी परी सा करना चाहती हो ?' उसने कहा—अभिप्राय तो यही था पर आप तो परी सामें फैल नहीं हुए। बहुतसे फैल हो जाते हैं।'

यहाँ जितने दिन रहा तत्त्व चर्चामें काल गया। पश्चात् यहाँ से चलकर उज्जैन आया और वहाँसे भोपाल होता हुआ सागर आ गया।

### भिचासे शिचा

पहलेकी एक बात लिखना रह गई है। जब मैं कटराकी धर्म-शालामें नहीं आया था, बड़ा बाजारमें श्री सिं० बालचन्दजीके ही मकानमें रहता था, तबकी बात है। मेरे मकानके पास ही एक लम्प्रलाल रहते थे जो गोलापर्व वंशज थे। बहत ही बद्धिमान और विवेकी जीव थे। हमेशा श्री सिं० बालचन्द्रजीके शास्त्र-प्रवचनमें आते थे। पाँच सौ रूपयासे ही आप व्यापार करते थे। आपकी स्त्री भी धर्मात्मा थी। उनका हमसे बड़ा प्रेम था। जब लम्पलालजी वीमार पड़े तब समाधिमरणसे देहका त्याग कियां और उनके पास जो द्रव्य था उसका यथायोग्य विभाग कर ७५) हमारे फल खानेके लिये दे गये। वे बाईजीसे कहा करते थे कि वर्णीजी आपसे अधिक खर्च करते हैं। न जाने आप इनका निर्वाह कैसे करती हैं। ये प्रकृतिके बड़े उदार हैं। बाईजी हँसकर कह देती थीं कि जब सम्पत्ति समाप्त हो जावेगी तब देखा जायगा, अभीसे चिन्ता क्यों कहाँ। ये व्यवहारके भी बड़े पक्के थे। एक दिन बाई जीके पास आकर बोले—'बाईजी! आज दही खानेकी इच्छा है।' बाईजीने एक कटोरामें दही दे दिया। वे घर ले गये. शामको कटोरा और दो आना पैसे दे गये। बाईजीने कहा-'भैया ! दो आने पैसे किसिछिये रक्खे हैं ?' उन्होंने कहा-'यह दहीकी कीमत है। वाईजीने कहा- क्या मैंने पैसेके छिये दही दिया था ?' उन्होंने कहा-'तो क्या मुफ्तमें मांगने आया था ? मुफ्त की चीज हमेशा तो नहीं मिछती।' बाईजी चुप हो रहीं। मैं उनके इस स्पष्ट व्यवहारसे बहुत विस्मित हुआ, अस्तु ।

यह दूसरी बात है—एक दिन मैं भोजन कर रहा था। इतने में एक भिखमंगा आया और गिड़गिड़ा कर मांगने छगा। मुकसे भोजन नहीं किया गया। मैंने दो रोटी और कढ़ी छेकर उसे दी तथा पानी पिलाया। पानी पीते समय उसका कपड़ा उघड़ गया, जिससे उसका पेट भरा हुआ दिखाई दिया। मैंने कहा—'इतने करूण स्वरसे क्यों मांगते हो? तुम्हारे पेटके देखनेसे तो मालूम होता है कि तुम भूखे नहीं हो। शब्दोंसे अवश्य ऐसा लगता है कि तुम आठ दिनके बुभुचित हो।' वह बोला—'यदि इस तरह न मांगा जावे तो कौन साला देवे?' मैं उसके शब्द सुनकर एकदम कुपित हो गया, परन्तु यह सोचकर शान्त रह गया कि भिखमंगा है। यदि इसे डांटता हूँ तो पचास गालियाँ सुनावेगा। नीचके मुँह लगना अच्छा नहीं।

मैंने नम्र शब्दोंमें उससे कहा-'भाई! चमा करो हम मूल गये। परन्तु यह तो बताओं कि आपके पास कितना रूपया है ?' वह बोळा—'वर्णीजी! आप बड़े भोलेभाले हो। अरे हम तो भिजुक हैं, टकड़ा मांगकर उदर पोषण करते हैं, हमारे पास क्या व्यापार है, जिससे रूपया आवे।' मैंने कहा—'आप ठीक कहते हैं, परन्तु हम ऐसा सुनते रहते हैं कि भिखमंगोंके पास गूदड़ियोंमें हजारों रुपये रहते हैं। वह बोला- यह तो सरासर सफेद मूठ है। सैकड़ों रह सकते हैं, परन्तु इस चर्चामें क्या है ? अथवा आप पूछना ही चाहते हैं तो सुनो-मेरेपास १००) नकद, १ जोड़ी चूड़ा और १० सेर गेंहू चांवल आदिका संग्रह है। इसके अतिरिक्त एक स्त्री भी है, जिसकी उमर ४० वर्षकी है। मैंने कहा- की कहाँ से आई ? वह बोला—'आप बड़े भोले हो। जैसे हम भिखमंगे हैं वैसे वह भिखमंगी है। आप कुछ नहीं समभते। संसारमें बड़ी दर्घटनाएँ होती है। मैंने कहा-'जब कि तुम्हारे पास इतनी सामग्री है तब इस प्रकार भीख क्यों माँगते हो ?' वह बोला—'देखो, फिर वही बात ? यदि इस तरहसे न माँगें तो कौन साला देवे ? मैंने कहा-'जाईये।' वह बोळा—'जाते हैं। केवळ तुम्हारा ही घर है क्या ? तुन्हारेसे बीसों उल्लू हमको देनेवाले हैं। हममें माँगनेका वह

पुरुषार्थ है कि माँगकर दश आदमियोंको खिला सकते हैं। अब आप एक शिचा हमारी मानना। वह यह कि केवल ऊपरी वेष देखकर ठगा न जाना । 'दया करना धर्म है' यह ठीक है, क्योंकि सर्वमतवाले इसे अपने-अपने शास्त्रोंमें पाते हैं। परन्त यह समभना कठिन है कि यह दयाका पात्र है। तुम लोग शास्त्रमात्र पढ छेते हो, परन्त शास्त्र प्रतिपाद्य विषयमें निपण नहीं होते। जैसे मैंने आपको ठग छिया, अथवा मैं तो उपलक्षण हैं। अभी दो घण्टा बाद एक खुला यहाँसे निकलेगा। मैं देखता हूँ कि श्रापकी माताजी उसे प्रतिदिन १ रोटी देती हैं, परन्तु आपको नहीं मालूम, उसके पास क्या है ? उसके पास २०००) की नकदी है और इतने पर भी वह माँगता है। यह भारतदेश है। इसमें धर्मके नाम पर मनुष्योंने प्राण तक न्यौद्धावर कर दिये, परन्तु अब यहाँके मनुष्योंमें विवेककी मात्रा घटती जाती है। पात्र अपात्रका विचार उठता जाता है। सैकड़ों ऐसे परिवार हैं कि जिनकी रक्षा करनी चाहिए पर उनकी और दान देनेवालोंकी दृष्टि नहीं। अन्धे लुलोंको देखकर आप लोगोंका दयाका स्रोत उमड पड़ता है, पर इतना विवेक नहीं रहता कि इनके रहनेके स्थान भी देखें। वहाँ ये क्या-क्या बातें करते हैं यह आप छोग नहीं जानते। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर बहुतसे दरिद्र भिखमंगोंका निवास है। उनमें कोई भी अभागा मँगता होगा, जिसके कि पास द्वय न हो। प्रत्येकके पास कुछ न कुछ रूपया होगा। खानेकी सामग्री तो एक मास तककी होगी। आप छोग हमारी दशा देखकर वस्त्रादि देते हैं पर जो नवीन वस्त्र मिलता है उसे हम बेंच देते हैं, चाहे एक रूपयाके स्थानमें चार आना ही क्यों न मिलें ? हमारा क्या गया जो मिला सो ही भला। यही कारण है कि भारतमें भिखमंगे बढ़ते जाते हैं। आप छोग यदि विवेकसे काम लेते तो जो परिवार वास्तवमें दरिद हैं, जिनके बालक मारे

मारे फिरते हैं उनका पोषण करते, उन्हें शिक्तित बनाते, व्यापार नौकरीसे लगाते, परन्तु वह तो दूर रहा आप आयोग्य आदमियोंको दान देकर भिखमंगोंकी संख्या बढा रहे हैं। जब विना कुछ किये ही हम छोगांको आपकी उदारतासे बहुत कुछ मिछ जाता है तब हमें काम करनेकी क्या आवश्यकता है। भारतवर्षमें अकर्मण्यता इन्हीं अविवेकी दानवीरोंकी बदौलत ही तो अपना स्थान बनाये हए है। आप छोगोंके पास जो द्रव्य है उसका उपयोग या तो आप हमारे लिए दान देकर करते हैं या अधिक भाव हए तो मन्दिर बनवा दिया या संघ निकाल दिया या अन्य कुछ कर दिया। यदि वैष्णव सम्प्रदायमें धन हुआ तो शिवालय बनवा दिया, राममन्दिर बनवा दिया या साधुमण्डलीको भोज हे दिया। आप छोगोंने यह कभी विचार नहीं किया कि जातिमें कितने परिवार आजीविका विहीन हैं, कितने बालक आजीविकाके विना यहाँ वहाँ घुम रहे हैं और कितनी विधवाएँ आजीविकाके विना आह-आह करके आयु पूर्ण कर रही हैं। असलमें बात यह है कि आप छोग न्यायसे द्रव्य उपार्जन नहीं करते, अन्यथा आपके धनका इतना दुरुपयोग न होता । किसी कविने ठीक कहा है-

> 'गङ्गाजीके घाट पर खाई खीर ऋर खाँड़। योंका घन यों ही गया तुम वेश्या हम भाँड़॥'

शायद इसका तात्पर्य आप न सममे होंगे। तात्पर्य यह है कि एक वेश्याने आजन्म व्यभिचारसे पैसा उपाजन किया। अन्तमें उसे दानकी सूमी। उसने विचारा कि मैंने जन्म भर बहुत पाप किये अब अन्तमें कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिये। ऐसा विचार कर उसने प्रयागके लिये प्रयाण किया। कुम्भका मेला था। लालों यात्रोगण स्नानके लिये जा रहे थे। उस वेश्याको देखकर एक भाँड़ने विचार किया कि देखों 'हजारों चृहे खाकर विल्ली हज्जको जा रही है।' मैं भी आज इसे अपना प्रभाव

दिखा कर मोहित कहँगा ? ऐसा विचार कर वह माँड साधुका वेष बना एक घाट पर निश्चल आसनसे आँख मृद्कर ईश्वरका भजन करने लगा। उसने ऐसी मुद्रा धारण की कि देखनेवाले विना नमस्कार किये नहीं जाते थे। कोई कोई तो बीस बीस मिनट तक साधु महाराजकी स्तुतिकर अपने आपको कृतकृत्य सममते थे और जब वहाँ से जाते थे तब साधु महाराजकी प्रशंसा करते हुए अपनेको धन्य सममते थे। महाराजके सामने पुष्पोंका ढेर लग गया। सेरों मिठाईके दोने चढ़ गये। इतनेमें वह वेश्या वहाँ पहुँची और महाराजकी मुद्रा देखकर मोहित हो गई। धन्य मेरे भाग्य कि इस कालमें भी ऐसे महात्माके दर्शन मिल गये। कैसी सुन्दर मुद्रा है ? मानों शान्तिके अवतार ही हैं। महाराज उद्यादि शब्दों द्वारा महाराजकी प्रशंसा करने लगी। महाराजने वेश्याको देखकर एकदम साँस रोक ली और पत्थरकी मृर्तिकी तरह निश्चल हो गये।

वेश्या घूमघाम कर फिर आई और महाराजको निश्चल देख कर दस मिनट खड़ी रही। अनन्तर मन ही मन विचारने लगी कि यदि महाराज मेरे यहाँ भोजन कर लें तो मैं जन्म भरके पापसे मुक्त हो जाऊँगी, परन्तु कोई पटरी नहीं बैठी। ऐसा तर्क-वितर्क करती हुई सामने खड़ी रही और महाराज उसी प्रकार निश्चल बने रहे। अन्तमें वेश्याने कहा—'महाराज! धन्य है आपकी तपस्याको और धन्य है आपकी ईश्वरभक्तिको। अब भी इस कलिकालमें आप जैसे नररत्नोंसे इस वसुन्धराकी महिमा है। मैं बारम्बार आपको नमस्कार करती हूँ। मैं वह हूँ जिसने सैकड़ों घरोंके लड़कोंको कुमार्गमें लगा दिया और सैकड़ोंको दिरद्र बना दिया। अब आपके सामने उन पापोंकी निन्दा करती हूँ। यदि आपकी समाधि खुलती और आप मेरा निमन्त्रण अंगीकार करते तो मेरा भी कल्याण हो जाता।' इतना कहकर वेश्या चली गई।

महाराजके मनमें पानी आ गया। उन्होंने मन ही मन कहा— 'अच्छा बनाव बना।'

आध घण्टा बाद वेश्या फिर आ गई और पहले ही के समान नमस्कारादि करने लगी। उसकी भक्ति देखकर महाराज अपनी समाधिको अब अधिक देर तक कायम न रख सके। समाधि तोइकर आशीर्वाद देते हैं- 'तुम्हारा कल्याण हो।' साथ ही हाथ ऊपर उठाकर कहने लगे कि 'हम अपने दिव्य ज्ञानसे तुम्हारे हृदयकी बात जान गये। तू अमुक गाँवकी रहनेवाली वेश्या है। तूने युवावस्थामें बहुत पाप किये पर अब वृद्धावस्थामें धर्मके विचार हो गये हैं। तू यहाँ किसी साधुको खीर खाँड़का भोजन कराने आई है। तेरा विश्वास है कि साधुको भोजन देने से मेरे पाप छूट जावेंगे और मेरी परलोकमें सद्गति होगी। यहाँ पर कुम्भका मेला है। हजारों साधु ब्राह्मण आये हैं। तू यद्यपि उन्हें दान दे सकती है पर तेरी यह दृष्टि हो गई है कि मेरा-सा साधु यहाँ नहीं है। सो ठीक है, परन्तु मैं तो कोई साधु नहीं, केवल इस वेपमें बैठा हूँ जिससे तुमे साध-सा मालम होता हूँ। देख, सामने सैकड़ों दोना मिठाई और सैकड़ों फूळों की मालाएँ पड़ी हुई हैं पर मैं कितना खा सकता हूँ ? छोक अविवेकी हैं, विना विचारे ही यह मिठाई चढा गये। यदि विवेक होता तो किसी गरीबको देते । इन छोगोंने यह भी विचार नहीं किया कि यह साधु इन सैकड़ों फूलोंको मालाओंका क्या करेगा ? परन्तु लोग तो भेड़ियाधसानका अनुकरण करते हैं। व्यासजीने ठीक हो कहा है-

'गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः । बालुकापुञ्जमात्रेग् गतं मे ताम्रभाजनम् ॥'

इसका यह तात्पर्य है कि एक बार एक ऋषि गंगा स्नान करनेके छिए गया। चूँकि भीड़ बहुत थी, अतः विचार किया कि यदि तटपर कमण्डलु रखकर गोता लगाता हूँ और तबतक कोई कमण्डलु ले जाय तो क्या कहँगा? ऋषिको तत्काल एक उपाय सूमा और उसके फल स्वरूप अपना कमण्डलु बालुका पुंजसे ढककर गोता लगानेके लिए चले गये। दूसरे लोगोंने देखा कि महाराज बाल्का ढेर लगाकर गंगा स्नानके लिए गये हैं, अतः हमको यही करना चाहिये। फिर क्या था? हजारों आदिसयोंने बाल्के ढेर लगाकर गंगा स्नान किये। जब साधु महाराज गंगाजीसे निकले तो क्या देखते हैं कि हजारों बाल्के ढेर लगे हुए हैं, कहाँ कमण्डलु खोजें? उस समय वह बड़े निर्वेदसे बोले कि 'गतानुगितको लोकः'—अतः तू हठ छोड़ दे कि यहाँ यही एक उत्तम साधु है। सैकड़ों एकसे एक बढ़कर साधु आये हुए हैं। तू उन्हें दान देकर अपनी इच्ला पूर्ण कर और पापसे मुक्त हो। हमारा आशीर्वाद ही बहुत है। मैं तो तेरा भोजन नहीं कर सकता हूँ।'

साधु महाराजकी उपेक्षापूर्ण बात सुनकर वेश्याकी और भी अधिक भक्ति हो गई। वह बोळी—'महाराज! मैं तो आपको ही महात्मा समम्तती हूँ। आशा है, मेरी कामना विफळ न होगी। जब जैसाको तैसा मिळता है तभी काम बनता है। किसी किब ने ठीक ही कहा है—

> 'उत्तमसे उत्तम मिले मिले नीचसे नीच। पानीसे पानी मिले मिले कीचसे कीच॥'

साधुने कहा—'ठीक, परन्तु तेरे भोजनसे मेरी तपस्या भंग हो जावेगी और मैं वेश्याका अन्न खानेसे फिर तपस्या करनेका पात्र भी न रहूँगा। शुद्ध होनेके छिए मुफ्ते स्वयं एक ब्राह्मण साधुको भोजन कराना पड़ेगा, जिसमें एक छाख रुपयेकी आवश्यकता पड़ेगी। मैं किसीसे याचना तो करता नहीं। यदि तेरा सावकाश हो तो जो तेरी इच्छा हो सो कर। मेरी इच्छा नहीं कि तुमे इतना व्यय कर शुद्ध होना पड़े। 'उसने कहा—'महाराज! रूपया की कोई चिन्ता नहीं। पापका पैसा है, यदि मुक्त तमें लग जाने तो अच्छा है। 'अच्छा तो संकल्प पहुँ ?' महाराजने दबी जवान से कहा और उसने उसी समय एक लाखके नोट उनके सामने रख दिये। महाराजने मन ही मन संकल्प पढ़ा और कहा—'ला खीर और खाँड़ भोजन करलूँ।' वेश्याने बड़ी प्रसन्नता के साथ खीर और खाँड़ समर्पित कर दी। साधु महाराजने आनन्द से भोजन किया और कुछ प्रसाद उसे भी दे दिया। वेश्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी कि रूपया तो हाथका मेल है, फिर हो जायगा पर पापसे शुद्ध तो हुई। अन्तमें महाराजने अपले असली भाँड़का रूप धारणकर यह दोहा पढ़ा 'गङ्गा और घाट पर "' सममे।

उस भिखमंगेने कहा कि 'यही हाल आप लोगोंके धन उपार्जनका है। प्रथम तो आपकी आयका बहुत-सा अंश इनकम टेक्सके रूपमें गवर्नमेन्ट ले जाती है, बहुत-सा विवाह आदिमें चला जाता है, बहुत-सा वैद्य डाक्टरोंके पेटमें चला जाता है और कुल अंश हम जैसे कंगाल भाई फक्कड़वाजीसे माँग ले जाते हैं। हम तो मूर्ख हैं। यदि कोई विद्वान हो तो इसकी मीमीसामें एक पुराण बना सकता है।

में जन्मसे भिखमंगा न था, एक धनाट्य कुलमें उत्पन्न हुआ था, जातिका द्विज वर्ण हूँ, मेरे जमीदारी होती था और लेन-देन भी था। मेरे दुर्भाग्यसे मेरा बाप मर गया। मेरा धन मेरे चाचा आदिने हड़प लिया। मेरी खी इसी शोकमें मर गई। मैं दुखी हो गया। खानेको इतना तंग हुआ कि कभी-कभी शाम तक मोजन मिलना भी कठिन हो गया। अन्तमें यह विचार किया कि ईसाई या मुसल्यान हो जाऊँ, परन्तु धर्म परिवर्तनकी अपेना भीख

माँगना ही उचित सममा! मैं सात क्रांस हिन्दी पढ़ा हूँ, इससें माँगनेका ढंग अच्छा है। जबसे भिक्षा माँगने छगा हूँ, सुखसे हूँ। विषयकी छिप्सासे एक भिख्यमंगीको खी और एकको दासी बना छिया है। यद्यपि मुक्ते इस बातका पश्चात्ताप है कि मैंने अन्याय किया और धर्मशास्त्रके विरुद्ध मेरा आचरण हुआ। परन्तु करता क्या ? 'श्रापत्काले मर्यादा नात्ति'। यह हमारी रामकहानी है। अब आप विवेकसे भिन्ना देना, अन्यथा पैसा भी खोओगे और गाछी भी खाओगे। पुण्यका छेश भी पाना तो दूर रहा, अविवेकसे दान देना मूर्खता है। अच्छा अब मैं जाता हूँ'……इतना कह कर वह आगे चछा गया और हम समीप ही इकट्टे हुए छोगोंके साथ इन भिख्मगोंकी चाछाकी पर अचम्भा करने छगे।

#### प्रभावना

व्यवहारधर्मकी प्रवृत्ति देश कालके अनुसार होती है। अभी आप मारवाड़में जाईये, वहाँ आपको गेहूँ आदि अनाज धोकर खानेका रिवाज नहीं मिलेगा। परन्तु चुगनेकी पद्धति बहुत ही उत्तम मिलेगी। मोजन करनेके समय वहाँके लोग पैरोंके धोनेमें सेरों पानी नहीं ढोलेंगे और स्नान अल्प जलसे करेंगे। इसका कारण यह है कि वहाँ पानीकी बहुलता नहीं। परन्तु हमारे प्रान्तमें विना धोया अनाज नहीं खावेंगे, भोजनके समय लोटा भर पानी ढोल देवेंगे और स्नान भी अधिक जलसे करेंगे। इसका मूल कारण पानीकी पुष्कलता है। इन कियाओंसे न तो मारवाड़की पद्धति अच्छी है और न हमारी बुरी है। त्रसहिंसा वहाँ भी टालते हैं और यहाँ भी टालते हैं। यह तो बाह्य कियाओंकी बात रही। अब कुछ धार्मिक बातों पर भी विचार कीजिए—जिस प्राममें मन्दिर और मृर्तियोंकी प्रचुरता है, यदि वहाँ पर मन्दिर

न बनवाया जाय तथा गजरथ न चलाया जावे तो कोई हानि
नहीं। वही द्रव्य द्रिद्र लोगोंके स्थितीकरणमें लगाया जावे,
बालकोंको शिक्तित बनाया जावे, धर्मका यथार्थ स्वरूप समम्माकर
लोगोंकी धर्ममें यथार्थ प्रवृत्ति करायी जावे, प्राचीन शास्त्रोंकी रक्ता
की जावे, प्राचीन मन्दिरोंका जीणोंद्वार कराया जावे या सब
विकल्प लोड़ यथायोग्य विभागके द्वारा साधर्मी भाईयोंको धर्म
साधनमें लगाया जावे तो क्या धर्म नहीं हो सकता ?

प्रभावना दो तरहसे होती है एक तो पुष्कल द्रव्यको व्यय कर गजरथ चलाना, पचासां हजार मनुष्योंको भोजन देना, संगीत मंडलीके द्वारा गान कराना और उसके द्वारा सहस्रों नर-नारियोंके मनमें जैनधर्मकी प्राचीनताके साथ-साथ वास्तविक कल्याणका मार्ग प्रकट कर देना "यह प्रभावना है। प्राचीन समयमें लोग इसी प्रकारको प्रभावना करते थे। परन्तु इस समय इस तरहकी प्रभावनाकी आवश्यकता नहीं है और दूसरी प्रभावना यह है जिसकी कि लोग आज अत्यन्त आवश्यकता बतलाते हैं। वह यह कि हजारों दिर्द्रोंको भोजन देना, अनाथोंको वस्त्र देना, प्रत्येक ऋतुके अनुकूल व्यवस्था करना, अन्न क्षेत्र खुलवाना, गर्मीके दिनोंमें पानी पीनेका प्रवन्ध करना, आजीविका विहीन मनुष्योंको आजीविकासे लगाना, शुद्ध औषधियोंको व्यवस्था करना, स्थान-स्थानपर ऋतुओंके अनुकूल धर्मशालाएं बनवाना और लोगोंका अज्ञान दूरकर उनमें सम्यग्ज्ञानका प्रचार करना। श्री समन्तभद्र स्वामीने प्रभावनाका यह लज्ञण बतलाया है—

'श्रज्ञानतिमिरव्यातिमपाकृत्य यथायथम् । जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः त्यात्प्रभावना ॥'

अर्थात् अज्ञातान्धकारसे जगत् आछन्न है। उसे जैसे बने वैसे दूरकर जिन शासनका माहात्म्य फैछाना सो प्रभावना है। आज मोहान्धकारसे जगत् व्याप्त है। उसे यह पता नहीं कि हम कीन हैं ? हमारा कर्तव्य क्या है ? शथम तो जगत्के प्राणी स्वयं अज्ञानी हैं। दूसरे मिथ्या उपदेशों के द्वारा आत्मज्ञानसे विश्वित कराये जाते हैं। भारतवर्षमें करोड़ों आदमी देवीको वलिदान कर घर्म मानते हैं। जहाँ देवीकी मूर्ति होती है वहाँ दशहराके दिन सहस्रों बकरोंकी बिछ हो जाती है। रुधिरके पनाले बहने लगते हैं। हजारों महिषोंका प्राणघात हो जाता है। यह प्रथा नेपालमें है। कलकत्तामें भी कालीजीके सम्मुख बड़े-बड़े विद्वान् लोग इस कृत्यके करनेमें धर्म समभते हैं। उन्हें जहाँ तक बने सन्मार्गका उपदेश देकर सन्मार्गकी प्रभावना करना महान् धर्म है। परन्तु हमारी दृष्टि उस ओर नहीं जाती। धर्मका स्वरूप तो द्या है। वे भी तो हमारे भाई हैं जो कि उपदेशके अभावमें कुमार्गगामी हो गये हैं। यदि हमारा छत्त्य होता तो उनका कुमार्गसे सुमार्गपर आना क्या दुर्छभ था। वे संज्ञी हैं, मनुष्य हैं, साचर हैं, बुद्धिमान हैं फिर भी सदुपदेशके अभावमें आज उनकी यह दुर्दशा हो रही है। यदि उन्हें सदुपदेशका लाभ हो तो उनका सुधरना कठिन बात नहीं। परन्तु उस ओर हमारी दृष्टि जाती हो नहीं। अन्यकी कथा छोड़िये देहातमें जिन जैन लोगोंका निवास है उन्हें जैनधर्मके परिचय करानेका कोई साधन नहीं है। जो उपदेशक हैं वे उन्हीं बड़े-बड़े शहरोंमें जाते हैं जहाँ कि सवारी आदिके पुष्कल सुभीते होते हैं। अथवा देहातकी वात जाने दीजिये, तीर्थस्थानों पर भी शास्त्रप्रवचनका कोई योग्य प्रबन्ध नहीं। केवल पूजन पाठसे ही मनुष्य सन्तोष कर लेते हैं। सबसे महान् तीर्थ गिरिराज सम्मेदाचल है जहाँ से अनन्तानन्त प्राणी मोक्षल।भ कर चुके। परन्तु वहाँ पर भी कोई ऐसा विद्वान नहीं जो जनताको मार्मिक शब्दोंमें क्षेत्रका माहात्म्य समका सके। जहाँ पर हजारों रुपये मासिकका व्यय है वहां पर ज्ञानदानका कोई साधन नहीं।

जिस समय श्रीशान्तिसागर महाराजका वहां शुभागमन हुआ था उस समय वहाँ एक छाखसे भी अधिक जनताका जमाव हुआ था। भारतवर्ष भरके धनाह्य, विद्वान् तथा साधारण मनुष्य उस समारोहमें थे । पण्डितोंके मार्मिक तत्त्वों पर बडे-बडे व्याख्यान हुए थे। महासभा, तीर्थक्षेत्र कमेटी आदिके अधिवेशन हुए थे, कोठियोंमें भरपूर आमदनी हुई, लाखों रुपये रेखवे कम्पनी ने कमाये और लाखों ही रूपये मोटरकार तथा बैछ गाड़ियोंमें गये। परन्तु सर्वदाके लिये कोई स्थायी कार्य नहीं हुआ। क्या उस समय दश लाखकी पूँजीसे एक ऐसी संस्थाका खोला जाना दुर्छम था जिसमें कि उस प्रान्तके भीखोंके हजारों बालक जैनधर्म की शिक्षा पाते, हजारों गरीबोंके लिये औषधिका प्रबन्ध होता और हजारों मनुष्य आजीविकाके साधन प्राप्त करते। परन्त यह तो स्वप्नको वार्ता है, क्योंकि हमारी दृष्टि इन कार्योंको व्यर्थ समभ रही है। यह कलिकालका माहात्म्य है कि हम द्रव्य व्यय करके भी उसके यथेष्ट लाभसे विश्वत रहते हैं। ईसाई धर्मवालोंको देखिये, उन्होंने अपनी कर्तव्य पटुतासे लाखों आदमियोंको ईसाई धर्ममें दीचित कर छिया। इस यहाँ पर उस धर्मको समीचा करते, परन्त यह निश्चित है कि वह धर्म भारतवर्षका नहीं, उसका चलानेवाला युरोपका था।

एक दिनकी बात है। बरुवासागरमें मूलचन्द्रके श्वसुरके उससे पुत्रने शिरमें लाठी मार दी, उससे शिर फूट गया और रुधिर वहने लगा। हम व मूलचन्द्र सराफ वहीं पर बैठे थे, केवल वचनोंसे प्रलाप करने लगे कि देखों कैसा दुष्ट है ? पिताका शिर जर्जर कर दिया। अरे ! कोई है नहीं, इसे पकड़ो। दरोगा साहब के यहाँ पुलिसमें रिपोर्ट कर दो। पता लगेगा कि मारनेका यह फल होता है। देखों कैसा दुष्ट है। पिता वृद्ध है। इसको उचित तो यह था कि इसकी वार्षक्य अवस्थामें सेवा करता पर वह तो दूर रही,

डल्टा छाठीसे शिर जर्जरित कर दिया। हा भगवन ! भारतमें कैसे अधम पुरुष होने छगे हैं ? यही कारण है कि यहाँ पर दुर्भिन्न और मारीका प्रकोप बना रहता है। जहाँ पापी मनुष्योंका निवास रहता है वहाँ दु:खको सब सामग्री रहती है ...... हत्यादि जो कुछ मनमें आया उसे वचनों द्वारा प्रकट कर हम दोनोंने सन्तोष कर छिया पर यह न हुआ कि उस वृद्धकी कुछ सेवा करते। इतने में क्या देखते हैं कि एक मनुष्य जो वहाँ भीइमें खड़ा हुआ था, एक दम दौड़ा हुआ अपने घर गया और शीघ्र हो कुछ सामान छेकर वहाँ आगया। उसने जलसे उस वृद्धका शिर धोया और घावके उपर एक बोतलमेंसे कुछ दवाई डाली। पश्चात् एक रेशम का दुकड़ा जला कर शिरमें मर दिया। फिर एक पट्टी शिरमें बाँध दो। साथमें दो आदमी लाया था, उनके द्वारा उस वृद्धको उसके घर पहुँचा दिया। भोड़में खड़े हुए पचासों आदमी उसकी इस सेवावृत्तिकी प्रशंसा करने लगे।

हम लोगोंने उससे पूछा—'भाई! आप कीन हैं?' वह बोला 'इससे आपको क्या प्रयोजन? हम कोई रहें, आपके काम तो आये।' फिर हमने आपहसे पूछा—'जरा बतलाइये तो कीन हैं?' उसने कहा—'हम एक हिन्दूके बालक हैं। ईसाई धर्ममें हमारी दीचा हुई है। हमारा बाप जातिका कोरी था। इसी गाँवका रहनेवाला था। जब दुर्भिक्ष पड़ा और हमारे बापकी किसीने परवरिश न की तब लाचार होकर उन्होंने ईसाई धर्म अंगीकार कर लिया। हमारी माँ अब भी सीतारामका स्मरण करती है। हमारी भी रुचि हिन्दू धर्मसे हठी नहीं है। परन्तु खेद है आप तो जैनी हैं, पानी छानकर पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, किसी जीवका वध न हो जावे, इसलिए चुग चुगकर अन्न खाते हैं, कण्डा नहीं जलाते, क्योंकि उसमें जीवराशि होती है, खटमल होनेपर खटिया धाममें नहीं डालते और किसी क्षीके शिरमें जुवा हो जावें तो

उन्हें निकालकर सुरक्षित स्थानपर रख देते हैं "यह सब होने पर भी आपके यहाँ जो दया बतलाई है उससे आप लोग विश्वत रहते हैं। एक बृद्धको उसके लड़केने लाठी मार दी यह तुम लोग देखते रहे। क्या एकदम लाठी मार दी होगी? नहीं, पहले तो बुद्धने उसे कुछ अनाप-सनाप गाली दी होगी। पश्चात छड़केने कुछ कहा होगा। धीरे-धीरे बात बढते-बढते यह अवसर आ गया कि लडकेने पिताका शिर फोड दिया। आप लोगोंको उचित था कि उसी समय जब कि उन दोनोंको बात बढ रही थी, उन्हें सममाकर या स्थानान्तरित करके शान्त कर देते। परन्त तम लोगोंकी यह प्रकृति पड़ गई है कि भगड़ामें कौन पड़े ? यह शूरता नहीं, यह तो कायरता है। पीछे जब छड़केने वृद्धका शिर फोड़ दिया तब चिल्लाने लगे कि हायरे हाय! कैसा दुष्ट बालक है पर हम आपसे ही पूछते हैं कि ऐसी समवेदना किस काम की ? तुम छोग केवल बोलनेमें शूर हो, जिसका समवेदनामें कर्तव्य नहीं उससे क्या लाभ ? कार्य करनेमें नपुंसक हो । उचित तो यह था कि उस बृद्धकी उसी समय औषधि आदिसे सेवा करते । परन्तु तुम्हें तो खून देखनेसे भय लगता है । पराये शरीर की रुग्गावस्था देख ग्लानि आती है। तुम लोग अपने माँ-बापकी शश्रुषा नहीं कर सकते । व्यर्थ ही अहिंसा धर्मकी अवहेलना कर रहे हो। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अहिंसा ही परम धर्म है। परन्तु तुम छोगोंकी भाषा ही बोछनेमें मधुर है। तुम्हारा अन्तरङ्ग शुद्ध नहीं । हम लोगोंसे आप लोग घृणा करते हो । परन्त कभी एकान्तमें यह विचारा कि हम ईसाई क्यों हो गये। खानेके छिए अन्न न मिला। पहिननेके लिए वस्न नहीं मिले। उस हाळतमें आप ही बतलाइये क्या करते ? आपका धर्म इतना उत्क्रष्ट है कि उसका पालन करनेवाला संसारमें अलौकिक हो जाता है। परन्तु तुम्हारे आचरणको देखकर मुक्ते तो दया आती है। मुक्ते

तो ऐसे स्वार्थी छोगोंको मनुष्य कहते हुए भी छजा आती है, अतः मेरी तो आपसे यह विनय है कि आप छोग जितना बोछते हैं उसका सौवाँ हिस्सा भी पाछन करनेमें छावें तो आपकी उपमा इस समय भी मिछना कितन हो जावे! आप छोगोंमें इतनी अझानता समा गई है कि आप छोग मनुष्यको मनुष्य नहीं मानते। सबसे उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय है उसका आप छोगोंको ध्यान नहीं। यदि इसका ध्यान होता तो आपके धनका सदुपयोग मनुष्यत्वके विकासमें परिणत होता। आप छोगोंके यहाँ एक भी ऐसा आयतन नहीं जिसमें बाछकोंको प्रथम धार्मिक शिक्षा दी जाती हो। आप छोगोंके छाखों रुपये मन्दिर प्रतिष्ठा तथा तीर्थयात्रा आदिमें व्यय होते हैं, परन्तु बाछकोंको वास्तविक धर्मका झान हो इस ओर किसीका छद्य नहीं, किसीका प्रयत्न नहीं। अस्तु, हमको क्या प्रयोजन! केवछ आपकी चेष्टा देख हमने आप छोगोंकी कुछ बुटियोंका आभास करा दिया है। अच्छा हम जाते हैं "।"

हम उसकी इस खरी समालोचनासे बहुत ही प्रसन्न हुए। जिन्हें हम यह समभते हैं कि ये लोग धर्म-विरुद्ध आचारण करते हैं वे लोग भी हमारे कार्योंको देखकर हमें उत्तम नहीं मानते। कितना गया बीता हो गया है हमारा आचरण? वास्तवमें धर्मकी प्रभावना आचरणसे होती है। यदि हमारी प्रश्नित परोपकार रूप है तो लोग अनायास ही हमारे धर्मकी प्रशंसा करेंगे और यदि हमारी प्रवृत्ति तथा आचार मिलन है तो किसीकी श्रद्धा हमारे धर्ममें नहीं हो सकती। यही कारण है कि अमृतचन्द्र सूरिने पुरुषार्थसिद्ध युपायमें लिखा है—

'श्रात्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेजसा सततमेव । दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयेश्व जिनधर्मः ॥'

निरन्तर ही रब्नत्रयरूप तेजके द्वारा आत्मा प्रभावना सहित

करनेके योग्य है। तथा दान तप जिनपूजा विद्याभ्यास आदि
चमत्कारोंसे जिनधर्मकी प्रभावना करनी चाहिये। इसका तात्पर्य
यह है कि संसारी जीव अनादि काळसे अविद्या अन्धकारके
द्वारा आच्छक्न हैं। उन्हें आत्मतत्त्वका ज्ञान नहीं। वे शरीर
को हो आत्मा मान रहे हैं। निरन्तर उसीके पोषणमें उपयोग
छगा रहे हैं तथा उसीके छिए अनुकूछमें राग और प्रतिकूछमें
देष करने छगते हैं। चूँकि श्रद्धाके अनुकूछ ही ज्ञान और चारित्र
होता है, अतः सर्व प्रथम श्रद्धाको ही निर्मेछ बनानेका प्रयत्न
करना चाहिए। उसके निर्मेछ होते ही ज्ञान और चारित्रका
प्राद्धभीव अनायास हो जाता है। इसीका नाम रत्नत्रय है और
यही मोचमार्ग है। अरे यह तो आत्माकी निज विभूति है जिसके
हो जाती है वह संसार बन्धनसे छूट जाता है। वह मुक्त कहछाने
छगता है। वास्तवमें मोच प्राप्ति होना ही निश्चय प्रभावना है।
इसकी महिमा वचनके द्वारा नहीं कही जा सकती। मोचका
छक्षण आचार्योंने इस प्रकार छिखा है—

'मुखमात्यन्तिकं यत्र बुद्धिप्राह्ममतीन्द्रियम् । तं वै मोत्तं विजानीयाद् दुष्पाप्यमकृतात्मभिः ॥'

जहाँ अविनाशी अतीन्द्रिय और केवल बुद्धिके द्वारा प्रहणमें भानेबाला सुख उपलब्ध हो उसे ही मोक्ष जानना चाहिए। यह मोज्ञ अकर्मण्य अथवा अकुशल मनुष्योंको दुर्लभ रहता है।

प्रभावना अङ्गको महिमा अपरम्पार है, परन्तु हमलोग उस पर छत्त्य नहीं देते। एक मेलेमें लाखों व्यय कर देवेंगे पर यह न होगा कि ऐसा कार्य करें जिससे सर्वसाधारण लाभ उठा सकें। आजकल प्रायः अँप्रेजी दवाका विशेष प्रचार हो गया है। इसका मूल कारण यह है कि ऐसे औषधालय नहीं रहे जिनमें शुद्ध औषधि तैयार मिल सके। यद्यपि इसमें लाखों रुपयोंका काम है पर समुदाय क्या नहीं कर सकता ? उत्तमसे उत्तम वैद्योंकी नियुक्ति की जावे, शुद्ध औषधिकी सुलभता हो, ठहरने आदिके सब साधन उपलब्ध हों तो लोग अनुपसेव्य औषधका सेवन क्यों करेंगे ?

एक भी विद्यालय ऐसा नहीं जिसमें सौ छात्र संस्कृत पढ़ते हों। बनारसमें एक विद्यालय है। सबसे उत्तम स्थान है। जो पण्डित अन्यत्र सौ रुपयेमें मिलेगा वहाँ वह बीस रुपयेमें मिले सकता है। प्रत्येक विषयके विद्वान वहाँ अनायास मिल सकते हैं, पर आजतक उसका मूल्डधन एक लाख भी नहीं हो सका। निरन्तर अधिकारी वर्गको चिन्तित रहना पड़ता है। आज तक उस संस्थाको स्थापित हुए चालीस वर्ष हो चुके, पर कभी पचाससे अधिक छात्र उसमें नहीं रह सके। धनभावके कारण वहां केवल जैन छात्रोंको ही स्थान मिल पाता है। आज यदि पश्चीस रुपया छात्रवृत्ति बाह्यण छात्रोंको दी जावे तो सहस्रां छात्र जैनधर्मके सिद्धान्तों के पारगामी हो सकते हैं और अनायास ही धर्मका प्रचार हो सकता है।

जब लोग धर्मको जान लेंगे तब अनायास उस पर चलेंगे। आत्मा स्वयं परी चल है, परन्तु क्या करे ? सबके पास साधन नहीं। यदि धर्म प्रचारके यथार्थ साधन मिलें तो विना किसी प्रयक्षके धर्मप्रसार हो जावे। धर्म वस्तु कोई बाह्य पदार्थ नहीं। आत्माकी निर्मल परिणतिका नाम ही तो धर्म है। जितने जीव हैं सबमें उसकी योग्यता है, परन्तु उस योग्यताका विकास संज्ञो जीवके ही होता है। जो असंज्ञी हैं अर्थात् जिनके मन नहीं उनके तो उसके विकासका कारण हो नहीं है। संज्ञी जीवोंमें एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके उसका पूर्ण विकाश हो सकता है। यही कारण है कि मनुष्य पर्याय सब पर्यायोंमें उत्तम पर्याय मानी गई है। इस पर्यायसे हम संयम धारण कर सकते हैं, अन्य पर्यायोंमें संयमकी योग्यता नहीं। पक्चित्रयोंके विषयसे चित्तवृत्तिको हटा

लेना तथा जीवोंकी रत्ता करना ही तो संयम है। यदि इस ओर इमारा लत्त्य हो जावे तो आज ही हमारा कल्याण हो जावे। इमारा ही क्या समाज भरका कल्याण हो जावे।

पहले समयमें मुनिमार्गका प्रसार था, गृहस्थ लोग संसारसे विरक्त हो जाते थे और उनकी गृहिणी आर्या अर्थात् साध्वी हो जाती थीं। उनका जो परिव्रह बचता था वह अन्य लोगोंके उपभोगमें आता था तथा सहस्रों बालक अल्पावस्थामें ही त्यागी— मुनि हो जाते थे, अतः उनका विभव भी हम ही लोग भोगते थे। परन्तु आजके लोग तो मरते-मरते भोगोंसे उदास नहीं होते। उन्हें आनन्दका अनुभव कहाँसे आवे ? मरते-मरते यही शब्द सुने जाते हैं कि यह बालक आपको गोदमें है, रक्ता करना इत्यादि। यह दुरवस्था समाजकी हो रही है।

जिनके पास पुष्कळ धन है वे अपनी इच्छाके प्रतिकूछ एक पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते। यदि आप वास्तवमें धर्मकी प्रभावना करना चाहते हैं तो जाति पत्तको छोड़कर प्राणीमात्रका उपकार करो। आगममें तो यहाँ तक िखा है कि श्री आदिनाथ भगवान जब अपने पूर्वभवमें राजा वज्रजङ्क थे और वज्रदन्त चक्रवर्तीके विरक्त होनके बाद उनकी राज्य व्यवस्थाके िखये जारहे थे तब बीचमें एक सरोवरके तट पर ठहरे थे। वहाँ उन्होंने चारण ऋद्धिधारी मुनियोंके िखये आहार दान दिया। जिस समय वे आहार दान दे रहे थे उस समय शूकर, सिंह नकुछ और बानर ये चार जीव भी शान्त भावसे बैठे थे और आहार दान देख कर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। भोजनानन्तर राजा वज्रजङ्कने चारण मुनियोंसे प्रशन किया कि हे मुनिराज! यह जो चार जीव शान्त बैठे हुए हैं इसका कारण क्या है ? उस समय मुनिराजने उनके पूर्व जन्मका वर्णन किया जिसे मुनकर वे इतने प्रभावित हुए कि उनका अवशिष्ट जीवन धर्ममय हो गया और

आयुका अवसान होने पर जहाँ राजा वजाजक्व और उनकी रानी श्रीमतीका जन्म हुआ वहीं पर इनका भी जन्म हुआ तथा राजाके मन्त्री, पुरोहित, सेनापित और श्रेष्ठी ये चारों जीव भी वहीं उत्पन्न हुए। पश्चात् वजाजक्ष्यका जीव जब कई भवोंके बाद श्री आदिनाथ तीर्थक्कर हुआ तब वे जीव भी उन्हीं प्रमुके बाहुबिल आदि पुत्र हुए। कहनेका तात्पर्य यह है कि धर्म किसी जाति विशेषका पैतृक विभव नहीं अपि तु प्राणीमात्रका स्वभाव धर्म है। कर्मकी प्रवलतासे उसका अभावसा हो रहा है, अतः जिन्हें धर्मकी प्रभावना इष्ट है उन्हें उचित है कि प्राणीमात्रके उपर दया करें। अहम्बुद्धिको तिलाञ्जलि देवें। तभी धर्मकी प्रभावना हो सकती है।

बाह्य उपकरणोंका प्राचुर्य धर्मका उतना साधक नहीं जितना कि आत्मपरिणितका निर्मल होना साधक है। भूखे मनुष्यको आभूषण देना उतना तृप्तिजनक नहीं जितना कि दो रोटियाँ देना है। इस पक्कम कालमें प्रायः दुखी प्राणी बहुत हैं, अतः अपनी सामध्यके अनुकूल उनके दुःख दूर करनेमें प्रयास करो। वे आपसे आप धर्ममें प्रेम करने लगेंगे। 'जैनंधर्मके अनुयायी केवल पन्द्रह लाख रह गये' इतना कहनेसे ही काम न चलेगा। 'पक्कमकाल है। इसमें तो धर्मका हास होना ही है। वीरप्रभुने ऐसा ही देखा है' इसमें तो धर्मका हास होना ही है। वीरप्रभुने ऐसा ही देखा है' इसमें तो धर्मका हास होना ही है। वीरप्रभुने ऐसा ही देखा है' इसमें तो धर्मका हास होना ही है। वीरप्रभुने ऐसा ही देखा है' इसमें तो धर्मका हास होना ही है। वीरप्रभुने ऐसा ही देखा है गिराहस प्रकारके विचारों के कुछ सार नहीं। प्रतिदिन न्यापार करते हो, टोटा भी पड़ता है और नफा भी होता है। क्या जब टोटा पड़ता है तब न्यापार त्याग देते हो ? नहीं, तब धर्ममें इतनी निराहताका उपयोग क्यों? धर्मके लिये यथाशक्ति द्रन्यका सदुपयोग करो। यही सबी प्रभावना है।

बहुतसे ऐसे महानुभाव हैं कि जिनके सजातीय बन्धु तो आजीविका विहीन होकर इतस्ततः भ्रमण कर रहे हैं पर वे हजारों रुपये प्रतिष्ठा आदिमें व्यय कर रहे हैं और खूबीकी बात यह कि सजातीय बन्धुओं की अवस्था के सुधारमें एक पैसा देने में भी डदारताका परिचय नहीं देते। क्या यह प्रभावना है ?

ऐसा देखा गया है कि मनुष्य जिनसे हजारों रुपये अर्जन कर इस छोकमें प्रतिष्ठाको प्राप्त हुए हैं और जिनके द्रव्यसे धर्म कर सिंघई, सेठ या श्रीमन्त बननेके पात्र हुए हैं उन्हीं के नन्हें-नन्हें बाउकोंपर जो कि अन्नके छिए तरस रहे हैं, दया न करके मनोनीत कार्योंमें द्रव्य व्यय कर धर्मात्मा बननेका प्रयत्न करते हैं यह क्या उच्चित है ? यह क्या धर्मका स्वरूप है ? इसका मूळ कारण अन्तरङ्गमें अभिप्रायको मिल्लनता है। जिनका अभिप्राय निर्में अ प्राणी तृष्णासे आतुर रहते हैं, अतः उन्हें पानीसे सन्तुष्ट करना उच्चत है।

आज कल संसारमें अधिकतर मनुष्य वेकार हो गये हैं। उन्हें यथायोग्य कार्यमें लगा देना ही उचित है। आगमकी तो यह आज्ञा है कि द्रव्य क्षेत्रादि निमित्तको देखकर द्रव्यादिकी व्यवस्था करना चाहिये। वर्तमानमें अनेक मनुष्य अन्नके विना अपना धर्म छोड़कर अन्य धर्म अङ्गीकार कर लेते हैं। कोई उनको रक्षा करनेवाला नहीं। द्रव्यका सदुपयोग यही है कि दुखी प्राणियों की रक्षामें लगाया जावे। प्रत्येक आत्मामें धर्म है, परन्तु कर्मोद्य बल्वत्तासे उसका विकास नहीं हो पाता। यदि भाग्योद्यसे तुम्हारी आत्मामें उसके विकासका अवसर आता है तो इस बाह्य द्रव्यसे ममता छोड़कर नैर्भन्थपद धारण करो। यदि इतनी योग्यता नहीं तो जो बाह्य सामग्री तुम्हें उपलब्ध है उसे उसीके साधनांमें व्यय करो। जितना-जितना कपायका उपशम होता जावे उतना-उतना त्यागको वृद्धिकप करते जाओ। सबसे पहले गृहस्था-वस्थामें अन्यायसे जो धनार्जन करते थे उसका संवर करो एवं अन्यायके जो विषय थे उन्हें त्यागो। भोजन ऐसा करो जो

अमच्य न हो । दानशाला खोलो, परन्त उनमें शुद्ध भोजनादिकी व्यवस्था हो। औषघालय खोलो, परन्तु शुद्ध औषधिको व्यवस्था करो । विद्यालय खोलो, परन्तु उनमें स्वपर भेद ज्ञानकी शिचाके मुख्य साधन जुटाओ। मन्दिर बनवाओ, परन्त उनमें ऐसी प्रतिमा पधरावो कि उसे देखकर प्राणीमात्रको शान्ति आजावे। मेरी निजी सम्मति तो यह है कि एक ऐसा मन्दिर बनवाना चाहिये कि जिसमें सब मतवालोंकी सुरन्दरसे सुन्दर मूर्तियाँ और उनके ऊपर सङ्गममरमें उनका इतिहास लिखा रहे। जैसे कि दुर्गाकी मूर्तिके साथ दुर्गा सप्तशती। इसी प्रकार प्रत्येक देवताकी मृर्तिके साथ सङ्गमर्मरके विशाल पटियेपर उसका इतिहास रहे। इन सबके अन्तमें श्री आदिनाथ स्वामीकी मूर्ति अपने इतिहासके साथमें रहे और अन्तमें एक सिद्ध भगवान्की मूर्ति रहे। यह तो देव मन्दिरकी व्यवस्था रही। इसके बाद साधुवर्गकी व्यवस्था रहना चाहिये। सर्वमतके साधुओंकी मूर्तियाँ तथा उनका इतिहास भीर अन्तमें साधु उपाध्याय आचार्यकी मूर्तियाँ एवं उनका इतिहास रहे। मन्दिरके साथमें एक बड़ा भारी पुस्तकालय हो जिसमें सर्व आगमोंका समृह हो । प्रत्येक मतवालींको उसमें पढनेका सुभीता रहे। हर एक विभागमें निष्णात विद्वान रहे जो कि अपने मतकी मार्मिक स्थिति सामने रख सके। यह ठीक है कि यह कार्य सामान्य मनुष्योंके द्वारा नहीं हो सकता पर असम्भव भी नहीं है। एक करोड़ तो मन्दिर और सरस्वती भवनमें छग जावेगा और एक करोड़के व्याजसे इसको व्यवस्था चल सकती है। इसके लिए सर्वोत्तम स्थान बनारस है। हमारी तो कल्पना है कि जैनियोंमें अब भी ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अकेले ही इस महान् कार्यको कर सकते हैं। धर्मके विकासके छिए तो हमारे पूर्वज लोगोंने बड़े-बड़े राज्यादि त्याग दिये । जैसे माताके उदरसे जन्मे वैसे ही चले गये। ऐसे-ऐसे उपाख्यान आगमोंमें मिलते हैं कि

राजाके विरक्त होनेपर सहस्रों विरक्त हो गये। जिनके भोजनके छिये देवोंके द्वारा सामग्री भेजी जाती थी वे दिगम्बर पदका आसम्बन कर भिज्ञावृत्ति अंगीकार करते हैं। जिनके चलनेके छिये नाना प्रकारके वाहन सदा तैयार रहते थे वे युगप्रमाण भूमिको निरखते हुए नंगे पैर गमन करते हुए कमबन्धनको नष्ट करते हैं।

आगममें यहाँ तक लिखा है कि आदि प्रभुको छ: मास पर्यन्त अन्तरायके कारण चर्याकी विधि न मिली फिर भी उनके चित्तमें उद्देग नहीं हुआ। ऐसे ही विशाल महानुभाव जगत्का कल्याण कर सकते हैं, अतः जिनके पास वर्तमानमें पुष्कछ द्रव्य है उन्हें जैनधर्मके विकासमें व्ययकर एकवार प्रभावनाका स्वरूप संसारको दिखा देना चाहिये। पर वास्तवमें बात यही है कि छिखनेवाले बहुत हैं और करनेवाले विरले हैं। जब कि लिखनेवालेको यह निश्चय हो गया कि इस प्रकार धर्मकी प्रभावना होती है तब स्वयं उसे उस रूप बन जाना चाहिये। पर देखा यह जाता है कि लेखक स्वयं वैसा बननेकी चेष्टा नहीं करते। केवल मोहके विकल्पोंमें जो कुछ मनमें आया वह लेखबद्ध कर देते हैं या वक्ता बनकर मनुष्योंके बीच उसका उपदेश सुना देते हैं तथा छोगों द्वारा 'धन्य हो, धन्य हो' यह कहला कर अपनेको कृतकृत्य समभ छेते हैं। क्या इसे वास्तविक प्रभावना कहा जाय ? वास्तविक प्रभावना यही है कि आत्मामें सम्यग्दर्शनादि गुणांका विकास किया जाय। इस प्रभावनाका प्रारम्भ सातिशय मिथ्यादृष्टिसे शुरू होता है और पूर्णता चतुर्दशगुणस्थानके चरम समयमें होती है।

# परवारसभाके अधिवेशन

एक बार परवारसभाका उत्सव सागरमें हुआ। श्रीमन्त सेठ पूरनशाहजी सिवनीवाले सभापति थे। सभामें परस्पर बड़ा मगड़ा हुआ। मगड़ेकी जड़ चार सांकें थीं। श्रीमन्त सेठ मोहनढाछजी खुरईकी सम्मति आठ सांकोंकी थी। जो प्राचीन प्रथा है

उसे आप अन्य रूपमें परिवर्तित नहीं करना चाहते थे। मैंने छोगोंसे
बहुत विनयके साथ कहा कि समय पाकर चार सांकें क्या दो ही
रह जावेंगी। इस समय आप छोग श्रीमन्त साहबकी बात रहने
दीजिये। आप इस प्रान्तके कर्णधार हैं। सबने स्वीकार किया।
विवाद शान्त हो गया।

हमारे परमस्नेही श्रीरज्ञीळाळजी कमरयाको सभाकी तरफसे 'दानवीर' पदवीके देनेका आयोजन हो चुका था, परन्तु परस्पर चार सांकके मनोमाळिन्यसे वह पदवी स्थगित कर दी गई। इस प्रान्तमें वह एक ही विळत्तण पुरुष था जिसने एक लाख रुपया लगाकर विद्यालयका भवन निर्माण कराया था।

इसके बाद एक बार पपौरामें परवार समाका अधिवेशन हुआ जिसका अध्यन्न में था, परन्तु इस प्रान्तमें सुधारकों की दाल नहीं गल पाई। श्री पं० मोतीलालजीके द्वारा स्थापित वीर विद्यालयको कुछ सहायता अवश्य मिल गई पर वह नहीं के तुल्य थी। आज जो सर्वत्र परवार लोग फैले हुए हैं वे इसी प्रान्तके हैं। परन्तु उनकी दृष्टि इस ओर नहीं यह अज्ञानताकी ही महिमा है।

पपौरा जैसा उत्तम स्थान इस प्रान्तमें नहीं। यहाँ ७५ जैन मन्दिर हैं। बड़े-बड़े जिनालय हैं। आजकल लाखों रुपयोंमें भी वैसी सुन्दर और सुदृढ़ इमारतें नहीं बन सकतीं। यहाँ बड़गैनीका एक बहुत ही भव्य मन्दिर है। उसकी दन्तकथा इस प्रकार सुनी जाती है—

बड़गैनीका पित बहुत बीमार था। उनके कोई पुत्र न था। 'जिनके कोई वारिस न हो उनके धनका स्वामी राज्य होता था। किन्तु वह द्रव्य यदि धर्म कार्यमें छगा दी जावे तो राज्यकी

भोरसे धर्ममें पूर्ण सहायता दी जाती थी और वह द्रव्य राज्यमें नहीं जाती थी? ऐसा वहाँ के राज्यका नियम था। जिस रात्रिकों बड़गैनीका पित मरनेवाला था उस रात्रिकों बड़गैनीने सबसे कहा कि आप लोग अपने-अपने घर जाईये। जब सब लोग चले गये तब बड़गैनीने अन्दरसे किवाड़ लगा लिये और सब धन, जो लाख रुपयेसे उपर था, आंगनमें रख कर उस पर हलदी चावल लिड़क दिये। रात्रिके बाद राज्य कर्मचारी गण आये। प्रातःकाल दाह किया होनेके बाद राज्य कर्मचारी गण आये। बड़गैनीने कहा—'धन तो आँगनमें रक्खा है, आप लोग ले जाईये। परन्तु मैंने अपने मृत पितकी आज्ञानुसार यह सब धन धर्म कार्यमें लगानेका निश्चय कर लिया है।' कर्मचारी गणने वापिस जाकर दीवान साहबको सब व्यवस्था सुना दी। दीवान साहबने प्रसन्न होकर आज्ञा दी कि वह जो भी धर्म कार्य करना चाहे आनन्दसे करे। राज्यकी ओरसे उसमें पूर्ण सहायता दी जाना चाहिये।

बड़गैनीने पपौरा जाकर बड़े समारोहके साथ मन्दिरकी नींव डाल दी और शीघ ही मन्दिर बनवा कर पद्मकल्याणक करनेका निश्चय कर लिया। गजरथ उत्सव हुआ जिसमें एक लाख जैनी और एक लाखसे भी अधिक साधारण लोग एकत्रित हुए थे। राज्यकी ओरसे इतना सुन्दर प्रबन्ध था कि किसी की सुई भी चोरो नहीं गई। तीन पंगतें हुई, जिनमें प्रत्येक पंगतमें पचहत्तर हजारसे कम भोजन करनेवालोंकी संख्या न होती थी। तीन लाख आदमियोंका भोजन बना था। आज कल तो इस प्रथाको न्यर्थ बताने लगे हैं। अस्तु, समयकी बलिहारी है।

एका बात और विलक्षण हुई सुनी जाती है जो इस प्रकार है—मेलाके समय कुवोंका पानी सूख गया, जिससे जनता एक-दम वेचैन हो उठी। किसीने कहा मन्त्रका प्रयोग करो। किसीने कहा तन्त्रका उपयोग करो पर बहुगैनी बोळी मुक्ते कूपमें बैठा दो। लोगोंने बहुत मना किया पर वह न मानी। अन्तमें बहुगैनी कुएँमें उतार दो गई। वह वहाँ जाकर भगवानका समरण करने लगी— 'भगवन्! मेरी लाज रक्लो।' उसने इतने निर्मल भावांसे स्तृति की कि दस मिनटके भीतर कुआ भर गया और बड़गैनी ऊपर आ गई। चौबीस घण्टा पानी ऊपर रहा, रस्सीकी आवश्यकता नहीं पड़ी। आनन्दसे मेला भरके प्राणियोंने पानीका उपयोग किया। धर्मकी अचिन्त्य महिमा है। पश्चात् मेला विघट गया यह दन्तकथा आज तक प्रसिद्ध है।

# निस्पृह विद्वान् और उदार गृहस्थ

इसी पपौराकी बात है। यहाँ पर रामवगस सेठके पश्च-कल्याणक थे। उनके यहाँ श्री स्वर्गीय भागचन्द्रजी साहब प्रतिष्ठा-चार्य थे। जब आप आये तब सेठजीके सुपुत्र गङ्गाधर सेठने पूछा कि 'महाराज! आपके लिये कैसा भोजन बनवाया जावे कचा या पक्का या कचा-पक्का।' श्री पण्डितजीने उत्तर दिया—'न कचा न पक्का न कचा-पक्का।' तब गङ्गाधर सेठने कहा—'तो आपका भोजन कैसा होगा?' पण्डितजी बोले—'सेठजी! मेरे प्रतिज्ञा है कि जिसके यहाँ प्रतिष्ठा करनेके लिये जाऊँ उसके यहाँ भोजन न कक्षंगा।'

सेठजीके पिता बहुत चतुर थे। उन्होंने मुनीमको आज्ञा दी कि 'जितने स्थानों पर गजरथकी पित्रका गई है उतने स्थानों पर निषेधके पत्र मेजो और उनमें लिख दो कि अब सेठजीके यहाँ गजरथ नहीं है। जितना घास हो प्राम भरकी गायोंको ढाल दो, लकड़ी घड़ा आदि गरीब मनुष्योंको वितरण कर दो, घी आदि खाद्य सामग्रीको साधारण रूपसे वितरण कर दो तथा राज्यमें

इत्तिला कर दो कि सेठजीके यहाँ गजरथ नहीं है, अतः सरकार प्रबन्ध आदिका कोई कष्ट न उठावे। श्री पण्डितजी महाराजको सवारीका प्रबन्ध कर दो, जिससे वे श्री पंपापुर (पपौरा) के जिनालयोंके दर्शन कर आवें। जब वहाँसे वापिस आवें तब लिलतपुर तक सवारीका योग्य प्रवन्ध कर देना और लिलतपुर तक आप स्वयं पहुँचा आना ।' पण्डितजी बोले—'सेठजी यह क्यों ?' सेठजीने कहा-'आप हमारा अन भन्नण करनेमें समर्थ नहीं। अर्थात् आप उसे अयोग्य सममते हैं। जब यह बात है तब हम अन्य समाजको अयोग्य अन्न खिला कर पातकी नहीं बनना चाहते। पण्डितजी बोले-'सेठजी! मेरे प्रतिज्ञा है, अतः मैं लाचार हूँ।' सेठजीने कहा-'महाराज ! हम तो अज्ञानी हैं और आप बहुज्ञानी हैं, पर क्या यह आगम कहता है कि जिसके यहाँ पख्नकल्याणक हां उसके यहाँ भोजन न करना ?' पण्डितजी बोल-'आगमकी आज्ञा तो ऐसी नहीं, परन्तु हमने छोभकी मात्रा न बढ जावे इससे त्याग कर दिया ।' सेठजीने कहा-'आपका यह त्याग हमारी समभमें नहीं आता। अथवा आपकी इच्छा हो सो करें। हमारी इच्छा अब पञ्चकल्याणक करनेकी नहीं। जब कि आप जैसे महान पुरुषका ही आदर करनेके पात्र नहीं तब इतना महान पुण्य करनेके पात्र हो सकेंगे इसमें संदेह होता है। अन्तमें पण्डितजी निरुत्तर होकर बोले- 'अच्छा सेठजी भोजन बनवाइये, हम सब लोग भोजन करेंगे।' सेठजी बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्र ही मुनीमसे बोले कि ' जाओ शीघ ही पपीरा सामान भेजनेका प्रबन्ध करो। महाराज! चिछये भोजन करिये।' पण्डितजी मुसकराते हए भोजनके लिये गये। साथमें सेठजी भी थे। बुन्देलखण्डका कशा-पका भोजन कर पण्डितजी बहुत प्रसन्न हुए। भोजनके पश्चात पपौराके लिये प्रस्थान कर गये। कई मील तक मेलाकी भीड थी।

उस समय पंपापुरकी शोभा स्वर्गखण्डके समान हो रही थी। छाखों जैनी आये थे। मेछा सानन्द समाप्त हुआ और सब लोग अपने-अपने स्थान पर चले गये। श्रीयुत पं० भागचन्द्रजी साहब भी जानेके लिये प्रस्तुत हुए तब सेठजीने कहा कि 'महाराज! एक दिन और ठहर जाइये, मैं श्रागन्तुक महानुभावोंको विदाकर आपको भेजूँगा।' पण्डितजी रह गये। रात्रिको मन्दिरमें सभा हुई। सेठजीने राज्यके सब कर्मचारियोंको निमन्त्रण दिया। पण्डितजीने धर्मके ऊपर व्याख्यान दिया। सब मण्डली प्रसन्न हुई। प्रातःकाल पण्डितजीके गमनका सुअवसर आया। सम्पूण जैन मण्डलीने पुष्प मालाओंसे पण्डितजीका सत्कार किया। सेठजीने प्रतिष्ठाचार्यका जैसा सत्कार विहित था, वैसा किया। यद्यपि पण्डितजीने बहुत मना किया, परन्तु सेठजीने एक न सुनी और शास्त्रानुकूल उनका सत्कार किया। पण्डितजी भी अन्तरङ्गसे बहुत प्रसन्न हुए।

अव समयका परिवर्तन हो गया। आज पण्डित चाहते हैं पर समाज देना नहीं चाहती; उन दिनों जो पण्डितोंका आदर था आज उसका शतांश भी नहीं। दो मीलतक सब लोग पण्डितजी को पहुँचानेके लिये गये और सबने विनम्न भावसे प्रार्थना की कि 'महाराज! फिर भी इस प्रान्तमें आपका शुभागमन हो। हम लोग ऐसे प्रान्तमें रहते हैं कि जहाँ विद्याकी न्यूनता है। परन्तु महाराज! हम लोग सरल बहुत हैं। आप जो शिक्षा देवेंगे उसका यथाशक्ति पालन करेंगे। महाराज! हमारे देशकी औरतें हाथसे ही आटा पीसती हैं और हाथसे ही पानी भरती हैं। किसी अन्य जातिका भोजन हम लोग नहीं करते। हमारे यहाँ बाजारकी मिठाई खानेका रिवाज नहीं हैं। अष्टमी चतुर्दशीको प्रायः लोग एकाशन करते हैं। वर्षो ऋतुके आते ही बैल और बैलगाड़ियोंका चलाना लोड़ देते हैं। आघे कुवारसे पुनः काममें लेते हैं। मन्दिर में जब शास्त्र वांचते हैं तब शुद्ध वस्त्रोंका उपयोग करते हैं। बाजार के कपड़ोंको पहिनकर शास्त्रका स्पर्श नहीं करते। हमारे प्रान्तमें प्रायः जलविहार करनेका बहुत रिवाज है। तीर्थयात्राके बाद दो सी या चार सी आदिमयोंको पंगत प्रायः सभी लोग करते हैं। " यह सब उपरी किया होते हुए भी हम लोग विद्यासे शुन्य हैं। इस प्रान्तमें श्री देवीदासजी आदि अच्छे अच्छे विद्वान् हो गये हैं। वर्तमानमें पं० विहारीलालजी सतना तथा पं० रामलालजी सिमलासा आदि अब भी हैं, फिर भी विरलता है। आशा है हमारी प्रार्थना पर आपका चित्त द्यार्द्र हुआ होगा। " दतना कह कर सबके नेत्र अशुओंसे प्लावित हो गये। श्रीमान् पण्डितजी भी गद्गद् स्वरसे कहने लगे कि समय पाकर हम अवश्य इस प्रान्तमें आवेंगे। इस प्रकार पण्डितजी साहबको विदाकर सब लोग अपने अपने घर गये। " यह कथा वहाँ अब भी खूब प्रसिद्ध है।

# जबलपुरमें शिचा मन्दिर

छितपुरमें पञ्चकल्याणक महोत्सव था, तीन गजरथ थे, शास्त्रिपरिषद्का उत्सव था, परवारसभाका अधिवेशन था, साथ ही मोरेना विद्यालयका भी उत्सव था। इस महोत्सवमें एक लाख जैनी थे। परवारसभाके सभापति सिंघई पन्नालालजी अमरातीवाले थे। इसी अवसर पर गोलापूर्व सभाका भी अधिवेशन था। उसके सभापति सिंघई कुन्दनलालजी थे। गोलालारे सभाका भी आयोजन था। सभाओंमें व्याख्याताओंकी लम्बी-लम्बी वक्तृताएँ हुई। फल क्या हुआ सो आज कलकी सभाओंसे अनुमान कर लेना चाहिए। मोरेना विद्यालयका उत्सव हुआ, परन्तु पारस्परिक मनोमालिन्यके कारण विशेष लाभ नहीं हुआ। स्वर्गीय पूज्य गोपाछदासजीके प्रभावसे हो आज सिद्धान्तका प्रचार जैनियों में हो रहा है। आपके स्मरणसे हो हमें शान्ति आती है। आपने मोरेनामें एक उच्चकोटिके सिद्धान्त विद्यालयकी स्थापना की थी, जहाँ बंशीधरजी, पं० माणिकचन्द्रजी, पं० देवकीनन्दनजी आदि बड़े उत्साहके साथ काम करते थे। किन्तु उनके पश्चात् पज्ञपातके कारण सिद्धान्त महोद्धि पं० बंशीधरजी साहब वहाँ से जवलपुर चले गये, श्रीमान् न्यायाचार्य पं० माणिक चन्द्रजी साहब सहारनपुर चले गये और श्रीमान् व्याख्यान वाचस्पति पं० देवकीनन्दनजी साहब कारझा चले गये।

शास्त्रिपरिषद्का भी अधिवेशन हुआ पर कुछ शास्त्री छोगों की कुपासे आधा यहाँ हुआ आधा दिल्लीको गया। श्रीमान पंडित तुलसीरामजी वाणीभूषण, पंडित बंशीधरजी तथा पंडित देवकीनन्द्नजीके उद्योगसे बुन्देलखण्ड प्रान्तमें एक शिज्ञामन्दिरकी स्थापना हुई। श्रीमान् सेठ मथुरादासजी टड़ैयाने, जिनके कि यहाँ गजरथ था, कहा-'चिन्ता मत करो सब कार्य निर्विधन होगा । श्रीअभिनन्दन स्वामीका वह अचिन्त्य प्रताप है कि एक ही बार उनके दर्शन करनेसे सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अतः आप लोग एक बार क्षेत्रपालमें स्थित श्री अभिनन्दननाथ स्वामीकी मूर्तिका स्मरण करो, परन्तु यह भाव निष्कपट हो। तिरस्कारकी भावना कार्यकी बाधक है। आज कल हम जिस धर्म कार्यकी नींव डाळते हैं उसमें यह अभिप्राय रहता है कि अमुकके धर्मकार्यसे हमारा धर्मकार्य उत्तम है। अस्तु इन कथाओंको छोड़िये और शिक्ता मन्दिरकी चन्नतिका यन कीजिये।' इस कार्यमें श्रीयुत सिंघई कुंवरसेनजी सिवनी, सिंघई पन्नाळाळजी अमरावती, सिंघई फतहचन्द्रजी नागपुर और श्री सर्राफ मूलचन्द्र जी बरुआसागर आदिका मुख्य प्रयत्न था।

चूँकि जबलपुर बुन्देलखण्ड प्रान्तका एक सम्पन्न नगर है,

अतः वही शिचामन्दिरके छिए स्थान चुना गया। यहाँ एक कमेटीमें यह निश्चित हुआ कि शिचामन्दिरके प्रचारके छिए एक डेपुटेशन मध्यप्रान्तमें जाना चाहिये और डेपुटेशनका प्रथम स्थान अमरावती होना चाहिये। अन्य अनेक गण्यमान्य व्यक्ति अमरावती पहुँचे। श्रीयुत सिं० पन्नाळाळजीने सबका अच्छा स्वागत किया। वहाँ से नागपुर, वर्धा, आरबी, रायपुर, डोंगरगढ़, अकळतरा आदि कई स्थानों पर गये। अच्छी सफळता मिळी, प्रायः बीस हजार रुपये हो गये।

जबलपुरमें शिक्षामन्दिर खुल गया। श्रीमान् पं० बंशीघरजी सिद्धान्तवाचरपित मुख्याध्यापकके स्थान पर और श्री पं० गोविन्द्रायजी काव्यतीर्थ सहायक अध्यापकके स्थान पर नियुक्त हुए। छात्रसंख्या भी अच्छी हो गई और काम यथावत् चलने लगा।

एक छाख रुपया स्थायी करनेका संकल्प था और यदि छोग चार मास भ्रमण करते तो होना अशक्य नहीं था। परन्तु जवछ-पुरवाछोंने ऐसा टपाया कि चन्दा एकदम बन्द हो गया और दो तोन वर्षके बाद शिज्ञामन्दिरकी इति श्री हो गई।

#### परवारसभामें विधवाविवाहका प्रस्ताव

अवतक सागर पाठशालाकी व्यवस्था अच्छी हो गई थी। छात्रगण मनोयोग पूर्वक अध्ययन करने लगे थे। आज जो पण्डित जीवन्धरजी न्यायतीर्थ इन्दौरमें रहते हैं उन्होंने इसी विद्यालयमें मध्यम परीज्ञा तक अध्ययन किया था। पं० पन्ना-लालजी काव्यतीर्थ जो कि आजकल हिन्दू विश्वविद्यालय बनारसमें जैनधर्मके फ्रोफेसर हैं, इसी विद्यालयके विद्यार्थी हैं। पं० द्याचन्द्रजी शास्त्री, पं० माणिकचन्द्रजी और पं० पन्नालालजी साहित्याचार्य ये तीनों विद्वान् इसी पाठशालाके प्रमुख छात्र थे और आजकल इसी पाठशालामें अध्यापन कर रहे हैं। श्री पं० कमलकुमारजी व्याकरणतीर्थ, जो कि सर सेठ साहबके विद्यालयमें व्याकरणाध्यापक हैं। इसी पाठशालाके प्रमुख छात्र रह चुके हैं। श्री पं० पन्नालालजी, जो कि अकलतराके प्रसिद्ध व्यापारी और लखपित हैं, इसी पाठशालाके छात्र हैं। कहाँ तक लिखें ? बहुतसे उत्तमोत्तम विद्वान् इस विद्यालयसे निकलकर जैनधर्मकी सेवा कर रहे हैं।

यहाँ चार मास रहकर मैं फिर काशी चला गया, क्यों कि मेरा जो विद्याध्ययनका लद्य था वह छूट चुका था और उसका मूल कारण इतस्ततः भ्रमण ही था। आठ मास बनारस रहा, इतनेमें बीना (बारहा) का मेला आ गया। वहीं पर परवारसभाका अधिवेशन था। अधिवेशनके सभापति बाबू पंचमलालजी तहसीलदार थे और स्वागताध्यन्त श्री सिंघई हजारीलालजी महाराजपुरवाले थे।

मेरे पास महाराजपुरसे तार आया कि आप मेलामें अवश्य आईये। यहाँ पर जो परवारसभा होनेवाली है उसमें विधवा-विवाहका प्रस्ताव होगा, उसके पोषक बड़े-बड़े महानुभाव आवेंगे, ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी भी आवेंगे, अतः ऐसे अवसर पर आपका आना परमावश्यक है.....अन्तमें लाचार होकर मुक्ते जानेका निश्चय करना पड़ा। जब मैं बनारससे सागर पहुँचा तब पाठशालामें श्रीयुक्त ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी उपस्थित थे। मैं पाठशाला गया। उन्होंने इच्छाकार की। मैंने कहा—'ब्रह्मचारीजी! में इच्छाकार नहीं करना चाहता, क्योंकि आप ऐसे महापुरुष होकर भी विधवाविवाहके पोषक हो गये। मुक्ते खेद है कि आपने यह कार्य हाथमें लेकर जैन समाजको अधःपतनकी ओर ले

जानेका प्रयास किया है। आप जैसे मर्मज्ञको यह उचित न था। आप बोछे-'शास्त्रार्थ कर छो।' मैंने कहा-'मैं तो शास्त्रार्थ करना उचित नहीं सममता। शासार्थमें यह होगा कि कुछ तो अ।पके पचमें हो जावेंगे और कुछ मेरे पचमें। अभी आपके पचका एक भो नहीं। परन्तु शास्त्रार्थ करनेके बाद इन्हीं महाशयोंमें बहुतसे आपके अनुयायी हो जावेंगे, क्योंकि संसारमें सब प्रकारके मनुष्य हैं। अतः मेरी तो यही सम्मति है कि बीना-बारहाके दर्शन कर बम्बईकी ओर प्रयाण कर जावें। बड़ा लाभ होगा। यह देश भोछा है। यहाँ तो ऐसा प्रचार करो कि जिससे सहस्रों बालक साक्षर हो जावें। अभी आपकी बातका समय नहीं, क्योंकि लोगोंके हृदयमें आप जिस पापको प्रवृत्ति कराना चाहते हैं, अभी उसकी वासना तक नहीं है। पद्धमकालका अभी दसवाँ हिस्सा ही गया है। अभी इतने कलुषित संस्कार नहीं, अतः मेरी प्रार्थनापर मीमांसा करनेकी चेष्टा करिये। शीवता करनेमें आप हानिके सिवाय लाभ न उठावेंगे। अद्मचारीजी बोले-'तमने देश कालपर ध्यान नहीं दिया। वैधव्य होनेका दुःख वही जानती है जो विधवा हो जाती है। विषय सुखकी छाछसा सत्तर वर्ष तकके बृद्धकी नहीं जाती, अतः कितने ही आदमी सत्तर वर्षकी अवस्थामें भी विवाह करनेसे नहीं चूकते और समाजमें ऐसे-ऐसे मूद छोग भी हैं जो धनके ळाळचसे कन्याको बेच देते हैं। फिर जब वह बद्ध मर जाता है तब उस वेचारी विधवाकी जो दशा होती है वह समाजसे छिपी नहीं। अनेक विधवाएँ गर्भपात करती हैं और अनेक विधर्मियोंके घर चली आती हैं। एतर्पेज्ञा यदि विधवाविवाह कर दिया जावे तब कौन सी हानि है ? मैं बोला—'हानि जो है सो तो प्रकट है। जिन जैनियोंमें इसकी प्रथा हो गई है उनकी दशा देखनेसे तरस आता है। इसके प्रचारसे जो अनर्थ होंगे उनका अनुमान जिनमें विधवाविषाह होता है उनके ज्यवहारसे कर सकते हो। जो हो

इस विषय पर मैं शास्त्रार्थ करना उचित नहीं समभता। इसका पत्त केना केवल पापका पोषक होगा। आप भी अन्तमें पश्चात्ताप करेंगे। आपका यश समाजमें बहत है, उसे कलक्कित करना सर्वथा अनुचित है। जो आपके पथके पोषक हैं वे एक भी आपके साथी न रहेंगे। यदि आपको मेरा विश्वास न हो तो उनके घर हीसे इस प्रथाको चलाईये, सब पता लग जावेगा । केवल कहने मात्रसे कुछ नहीं होगा। छोग तो अन्तरङ्गसे मिछन हैं, केवळ कौत्रहरू देखना चाहते हैं। आप और पण्डितोंमें परस्पर शास्त्रार्थ कराकर तमाशा देखना चाहते हैं। आपकी इच्छा हो सो करें। मैं तो आपका हितेषी हूँ। देखो, प्रथम तो आप ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी ही नहीं विद्वान भी हैं, दिगम्बर सम्प्रदायके अनुयायी हैं, पाश्चात्य विद्यामें भी आपका अच्छा ज्ञान है, व्याख्याता भी हैं, तथा आपका समाजमें अच्छा आदर है। आशा है कि आप इस दुरामहको छोड़ आर्ष वाक्योंकी अवहेलना न करेंगे ?' ब्रह्मचारीजीने कहा—'चूँकि अभी तुम्हें समाजकी दुरवस्थाका परिचय नहीं, अतः इस विषयको छोड़ विषयान्तरकी मीमांसा कीजिये।' मैंने मन ही मन विचार किया कि अब इस विषयमें चरचा करना व्यर्थ है। ब्रह्मचारीजीसे भी कहा कि 'आपकी जो इच्छा हो सो करिये। आशा है आप विचारशील हैं, अतः सहसा कोई कार्य न करेंगे।

"इतनी चर्चा होनेके बाद हम बाईजीके यहाँ आये और भोजन किया। इतनेमें श्री छोकमणि दाऊ भी शाहपुरसे आगये। यह सम्मति हुई कि जबलपुर और खुरई समाजको एक एक तार दिया जावे। पण्डित मुन्नालालजीने कहा कि 'चिन्ता मत करो, हम लोग भी वहाँ चलेंगे। यद्याप वहाँ परवारसभा है और हम गोलापूर्व हैं, अतः उसमें बोलनेका अधिकार हमारे लिये नहीं है। फिर भी हम जनतामें आप पद्धतिके विरुद्ध कदापि विधवाविवाह की वासनान होने देवेंगे। समयको बिलहारी है कि आज विधवा-विवाहकी पृष्टि करनेवालोंका समुदाय बनता जाता है। अस्तु, कल हम सब अपनी मण्डली साहित आपके साथ चलेंगे।

अमरावतीसे श्री सिंघई पन्नाळाळजी भी आगये। इस तरह हम सब बीना वारहाके छिये चळकर देवरी पहुँचे। यह वह स्थान है जहाँ कि श्री प्रेमीजीका जन्म हुआ था। वहाँ से छः मीछ बीना वारहा क्षेत्र है। रात्रिके सात बजते वजते वहाँ पहुँच गये। रात्रिको शास्त्र प्रवचन हुआ। यहाँ पर विधवाविवाहके पोषक प्रायः बहुत सज्जन आगये थे, केवळ साधारण जनता ही विरोधमें थी। परवारसभाका अधिवेशन शानदार होनेवाळा था, परन्तु साधारण जनतामें विधवाविवाहकी चर्चाका प्रभाव विरुद्ध रूपमें पड़ा।

रात्रिको सब्जेक्टकमेटीको बैठक होनेवाळी थी। मेरा भी नाम उसमें था, पर मैं नहीं गया। सभापित महोद्यने बैठक स्थिगित कर दी। दूसरे दिन स्वागताध्यक्तका प्रारम्भिक भाषण होनेवाळा था, परन्तु सभाके न होनेसे उनका भाषण भी रह गया। मैंने स्वागताध्यक्तसे कहा कि आप अपने भाषणकी एक कापी मुफ्ते दे दीजिये। उन्होंने दे दी। मैंने उसका अद्योपान्त अवलोकन किया। उससे भी विधवाविवाहको पृष्टि होती थी। मैंने कहा—'सिंघईजी! आपने यह क्या अनर्थ किया?' उन्होंने कहा—'यह भाषण मैंने नहीं बनाया।' मैंने कहा—'यह कौन मानेगा? आपको उचित था कि छपनेके पहले कच्ची कापीको एक बार देख लेते।' आप बोले—'अब क्या हो सकता है?'

जबलपुर और खुरई समाजको तार दिये थे, पर वहाँ से कोई नहीं आये। इससे विधवाविवाहके पोषकोंका पद्म प्रबल होगा। समाजमें बोळनेवालोंकी बुटि नहीं, परन्तु समयपर काम करनेवाले नहीं। पञ्चम काल है। इस समय अधर्मका पद्म पुष्ट करनेवालों की बहुलता होती जाती है।

मध्याह्नके समय विधवाविवाह पोषक व्याख्यान हुए ।
मनुष्योंका जमाव भी पुष्कल होता रहा। कहाँ तक कहा जावे
जो निषेध पत्तके थे वे भी समुदायमें सुननेको जाते रहे। रात्रिके
समय श्री पं० मुक्नालालजी, पण्डित मौजीलालजी व लोकमणि
दाऊके 'विधवाविवाह आगमानुकूल नहीं' इस विषय पर
सारगर्भित व्याख्यान हुए। मैं तो तमाशा देखनेवालोंमें था,
क्योंकि मैं इस विषयमें विशेष ज्ञान नहीं रखता था। पर मेरा
जनतासे यही कहना था कि जो आप लोगोंके ज्ञानमें आवे सो
करिये।

रात्रिको परवारसभाकी सब्जेक्टकमेटी हुई, मैं भी गया। यद्यपि वहाँ जितने मेम्बर थे उनमें अधिकांश विधवाविवाहके निषेधक थे, किन्तु बोळनेमें पटु न थे। जो पटु थे उनमें बहुभाग पोषक पच्चके थे।

दूसरे दिन आमसभा हुई। जनताकी सम्मिति विधवाविवाह के निषेध पद्ममें थी। यदि प्रस्ताव आता तो छड़ाई होनेकी सम्भावना थी, अतः प्रस्ताव न आया। केवळ ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीका विधिपद्ममें व्याख्यान हुआ। उस पश्चलोले प्रसन्न हुए। परन्तु जनताको व्याख्यान सुनकर बहुत दुःख हुआ। छोग मुक्तसे बोळनेका आग्रह करने छगे। मैं खड़ा हुआ, परन्तु पानी वरसने छगा। मैंने कहा कि 'पानी आ रहा है, इसि आप छोग व्याकुछ होंगे, अतः अपना अपना सामान देखिये।' पर छोगोंने कहा कि 'पानी नहीं पत्थर भी वरसे तो भी हम छोग आपका व्याख्यान सुने विना न उठेंगे।' अन्तमें छाचार होकर मुक्ते बोळना पड़ा। उस वारिसके बीच भी छोग शान्तिसे भाषण सुनते रहे। अन्तमें अधिक वर्षा होनेके कारण सभा भंग हो गई।

रात्रिको सात बजते-बजते मण्डपमें जनता एकत्रित हो गई। छोगोंने ब्रह्मचारीजीके बहिष्कारका प्रस्ताव पासकर डाला। इतनेमें महाचारीजी बढ़े आवेगके साथ यह कहते हुए समामण्डपमें आये कि मेरा बहिष्कार करनेवाला कौन है ? जनता उत्तेजित हो उठी। एक आदमी बहुत हो विगड़ा। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे किसी तरह शान्त किया। सेठ ताराचन्द्रजी बम्बईवाले बहुत कुछ रुष्ट हुए। कुछ लोग महाचारीजीको सममाकर उनके डेरेपर लेगये।

परवारसभाके इस प्रकरणसे उपस्थित जनतामें किसीको आनन्द नहीं हुआ। सब खिन्नचित्त होकर घर गये। क्षेत्र उत्तम है। श्री शान्तिनाथ भगवान्की विशालकाय प्रतिमा है। एक मन्दिरमें बड़ी बड़ी पद्मासन प्रतिमाएँ हैं। एक मन्दिर कुछ ऊँचाई रेकर बनाया गया है। कुल तीन मन्दिर हैं। एक छोटी सी धर्मशाला भी है। यदि कोई धर्म साधन करे तो सब तरहकी सुविधा है।

परवारसभा पूर्ण होगई। सब आगन्तुक महाशय चले गये। सभापित साहब अन्तमें गये। हमसे आपका जो स्नेह पहले था वही रहा, परन्तु परस्परमें सम्भाषणके समय वह बात न रही जो पहले थी। संसारमें मनुष्यके जो कपाय उत्पन्न हो जाती है उसके पूर्ण किये बिना उसे चैन नहीं पड़ता। हमको यह कषाय हो गई कि देखो, ये लोग आगम विरुद्ध उपदेश देकर एक जाति को पतित करनेकी चेष्टा करते हैं, अतः पुरुषार्थ कर इसे रोकना चाहिये और विधवाविवाहके पोषकोंको यह कषाय हो गई कि जब मनुष्यको अपनी इच्छानुसार अनेक विवाह करने पर क्कावट नहीं तो विधवाको दूसरा विवाह करने पर क्यों रोक लगाई जावे? आखिर उसे भी अधिकार है। अस्तु, जहाँ पर दोनों पज्ञके मनुष्य परस्पर मिलते हैं वहाँ साधारण लोगोंको शासार्थ देखनेका अवसर मिल जाता है। दु:ख केवल इस वातका है कि लोग इस विषयमें सिद्धान्त वाक्यकी अवहेलना कर देते हैं।

सिद्धान्तमें तो कन्यासम्बरणको ही विवाहका छन्नण छिखा है। यहाँ से चलकर हम लोग सागर आगये। यहाँ पर ब्रह्मचारीजीका विभवाविवाह पोषक व्याख्यान एक बंगाली वकीलके सभापतित्व में हुआ। हम लोग भी उसमें गये, परन्तु सभापतिने बोलनेका अवसर न दिया। ब्रह्मचारीजीने एक विवाह भी कराया। कहाँ तक कहें ? सागरमें जो चकराघाट है वहीं पर यह कृत्य कराया गया।

इसके बाद सागरमें एक सभा हुई, जिसमें नाना प्रकारके विवाद होने के अनन्तर यह तय हुआ कि जो विधवाविवाह में भाग ले उसके साथ सम्पर्क न रक्खा जावे। कहनेका तात्पर्य यह है कि अब प्रतिदिन शिथि छाचारकी पुष्टि होगी, लोग आगमविरुद्ध तकों से ही अपना पत्त पुष्ट करेंगे। जो श्रद्धालु हैं उनकी यही दृष्टि है कि आगमानुकूल तर्क ही प्रमाणभूत है और जो तर्कको ही गुल्य मानते हैं उनका यह कहना है कि जो वाक्य (आगम) तर्कके अनुकूल है वही प्रमाण है। अस्तु,

यहाँसे हम जबलपुर गये। वहाँ श्री हनुमानताल पर सभा हुई। उसमें भी बहुत कुछ वाद विवादके बाद यही निश्चय हुआ कि परवारसभामें जो विधवाविवाहकी चर्चा हुई वह सर्वथा हमारे कुलके विरुद्ध है तथा धर्मशास्त्रके प्रतिकृत है। खेद इस बातका है कि हमारे माननीय तहसीलदार साहबने अपने भाषणमें इसकी चर्चा कर व्यर्थ ही समाजमें चोभ उत्पन्न कर दिया। हम लोगोंको अब भी विश्वास है कि तहसीलदार साहब अब तक जो हुआ सो हुआ, पर अब भविष्यमें इस विषय पर तटस्थ रहेंगे। यहाँसे चल कर हम लोग सागर चले आये। कुछ दिन बाद जबलपुरमें चवेनीके ऊपर परस्परमें मनोमालिन्य होनेसे दो पन्न हो गये। एक पन्न दूसरे पन्नके परस्पर महान विरोधी हो गये। बहुत कुछ प्रयत्म हुआ, परन्तु आपसमें कलह

शान्त न हुई। बंशीधरजी डेविड्यासे मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध था। उन्होंने कई माईयोंको भेजा और साथ ही एक पत्र इस आशयका छिला कि आप पत्रके देखते ही चले आईये। यहाँ आपसमें अत्यन्त कहल रहती है जो संभव है आपके प्रयन्तसे दूर हो जावे। मैं उसी दिन गाड़ीमें बैठकर जवलपुर पहुँच गया, रात्रिको सभा हुई, तीन घण्टा विवाद रहा, अन्तमें सब लोगोंने सर्वदाके लिये इस प्रथाको बन्द कर दिया और परस्परमें प्रमावसे मिल गये, कल्हकी शान्ति हो गई और हमारे लिये सहजमें यश मिल गया। इस कल्हाग्निके शान्त करनेका श्रेय श्री सिंघई गरीब-दासजी, बंशीधरजी डेविड्या, श्री सिंघई मौजीलालजी नरसिंह-पुरवाले तथा बल्ल् बड्डरको ही मिलना चाहिये, क्योंकि उनके परिश्रम और सद्मावनासे ही वह शान्त हो सकी थी।

### पपौरा और अहारचेत्र

यह वही पपौरा है जहाँ पर स्वर्गीय श्री मोतीलालजी वर्णीने अथक परिश्रम कर एक वीरिवद्यालय स्थापित किया था। इस विद्यालयमें स्थायी द्रव्यका अभाव था फिर भी श्री वर्णी मोतीलालजी केवल अपने पुरुषार्थके द्वारा पाँच सौ रुपया मासिक व्यय जुटाकर इसकी आजन्म रत्ता करते रहे। इस विद्यालयकी स्थापनामें श्रीमान पण्डित नन्हें लालजी प्रतिष्ठाचार्य टीकमगढ़ और श्रीमान स्वर्गीय दरयावलालजी कठरयाका पूर्ण सहयोग रहा। इस प्रान्तमें ऐसे विद्यालयकी महती आवश्यकता थी। श्री वर्णीजी ने अपना सर्वस्व विद्यालयको दें दिया। आपका जो सरस्वती-भवन था वह भी आपने विद्यालयको प्रदान कर दिया। आप विद्यालयकी उन्नतिके लिये अहनिंश व्यस्त रहते थे। प्रान्तमें

धनिक वर्ग भी बहुत है, परन्तु उसके द्वारा विद्यालयको यथेष्ट सहायता कभी नहीं मिली। वर्णीजी प्रतिष्ठाचार्य भी थे, इससे प्रत्येक प्रान्तमें भ्रमण करनेका अवसर आपको मिलता रहता था। इस कार्यसे आपको जो आय होती थी उसीसे पाँच सी रुपया मासिककी पूर्ति करते थे। इन्हें जितना धन्यवाद दिया जावे थोड़ा है। मैं तो आपको अपना बड़ा भाई मानता था। आपका मेरे ऊपर पुत्रवत् स्नेह रहता था। हम लोगोंका बहुत समयसे परिचय था।

प्रारम्भमें वीर विद्यालयके सुयोग्य मन्त्री श्रीमान् पं० ठाकर दास बी० ए० थे। आप सरकारी स्कूलमें काम करते हुए भी निरन्तर विद्यालयकी रज्ञामें व्यस्त रहते थे। आपके प्रयत्नसे विद्यालयके लिए एक भव्य भवन बन गया जो कि बोर्डिंगसे प्रथक है। यही नहीं सरस्वती भवनका निर्माण आदि अनेक कार्य आपके द्वारा सम्पन्न हए हैं। आप छात्रोंके अध्ययन पर निरन्तर दृष्टि रखते थे। 'छात्र व्युत्पन्न हो' इस विषयमें आपकी विशेष दृष्टि रहती थी। आपके द्वारा केवल विद्यालयकी उन्नति नहीं हुई क्षेत्रकी भी व्यवस्था सचारहपसे चल रही है। जो जीर्ण मन्दिर थे उनका भी आपने उद्घार कराया तथा भोंहरेमें अँघेरा रहता था उसे भी आपने सुधराया। आपकी बुद्धि बड़ी तीव्या है। आप निरन्तर धर्मकी रक्षामें प्रयत्नशील रहते हैं। आप अंग्रेजी भाषाके साथ साथ संस्कृतके भी अच्छे विद्वान् हैं। विद्वान् ही नहीं सदाचारी भी हैं। सदा वारी ही नहीं, सदाचारके प्रचारक भी हैं। आप यदि किसी छात्रमें सदाचारकी बुटि पाते थे तो उसे विद्यालयसे पृथक करनेमें संकोच नहीं करते थे। वर्षों तक आपने मन्त्रीका पद सँभाला पर अब कई कारणोंसे आपने मन्त्री पदका कार्य छोड दिया है। फिर भी विद्यालयसे अरुचि नहीं है।

इस समय विद्यालयके मन्त्री श्री खुन्नीलालजी भदौरावाले

हैं। आप भी बहुत सुयोग्य व्यक्ति हैं। जिस प्रकार विद्याख्य वर्णी मोतीलाळजीके समन्न चळता था उसी प्रकार चळा रहे हैं। आपका कुटुम्ब सम्पन्न हैं। आप भी सम्पन्न हैं। राज्यके प्रमुख व्यापारी है। साथमें ज्ञानी और सदाचारी भी हैं। विद्यालयकी उन्नितमें निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं। आपके प्रयत्नसे कुछ स्थायी द्रव्य भी हो गया है। आपको भावना है कि कमसे कम विद्याख्यमें एक लाख रुपयाका स्थायी द्रव्य हो जावे और सी छात्र अध्ययन करें। राज्यकी सहायतासे यह कार्य अनायास हो सकता है। इस प्रान्तकी जनता विद्यादानमें बहुत कम द्रव्य व्यव करती है। यद्यपि यहाँके महाराज विद्याके पूर्ण रसिक हैं और जबसे आपने राज्यकी बागडोर हाथमें ली है तबसे शिचा में बहुत सुधार हुए हैं। किर भी जनताके सहयोगके विना एकाकी महाराज क्या कर सकते हैं? इतने पर भी हमें आशा है कि हमारे मन्त्रीजीको आशा शीघ हो सफलीभूत होगी।

श्री वर्णीजीने केवल यही विद्यालय स्थापित नहीं किया था। किन्तु अपनी जन्म नगरी जतारामें भी तीन हजारकी लागतका एक मकान बनवाकर वहाँ की पाठशालाके लिये अपित कर दिया था। यद्यपि आप मेरे साथ गिरिराज पर रहनेका निश्चय कर चुके थे और कुल समय तक वहाँ रहे भी, परन्तु विद्यालयके मोहवश पपौराके लिये लीट आये और जन्मभूमि जतारामें समाधिमरणकर स्वर्ग सिधार गये। मेरा दाहना हाथ भंग हो गया। मुक्ते आपके वियोगका बहुत दु:ल हुआ।

पपौरा क्षेत्रसे दस मोल पूर्वमें अहार अतिशय क्षेत्र है। यहाँ पर श्री शान्तिनाथ स्वामीकी अत्यन्त मनोहर प्रतिमा है, जिसकी शिल्पकलाको देखकर आश्चर्य होता है। यहाँ पर भूगर्भमें सहस्रों मूर्तियाँ हैं जो भूमि खोदने पर मिलती हैं। किन्तु हम लोग उस ओर दृष्टि नहीं देते। यहाँ आस पास जैन महाशय अच्छी संख्या में निवास करते हैं। पास ही पठा प्राम है। वहाँ के निवासी श्री पंठ वारेळाळजी वैद्यराज क्षेत्रके प्रवन्धक है। आप बहुत सुयोग्य और उत्साही कार्यकर्ता हैं। परन्तु द्रव्यकी पूर्ण सहायता न होनेसे शनैः शनैः कार्य होता है। यहाँ पर एक छोटीसी धर्मशाला भी है। मन्दिरसे आधा फर्लाङ्ग पर अहार नामका प्राम है तथा एक बड़ा भारी सरोवर है। प्राममें ४ घर जैनियों के हैं जिनकी स्थिति साधारण है। यहाँ से तीन मोल पर वैसा गाँव है जहाँ जैनियों के कई घर हैं। दो घर सम्पन्न भी हैं, परन्तु उनकी दृष्टि क्षेत्रकी ओर जैसी चाहिये वैसी नहीं। अन्यथा वे चाहते तो अकेले ही क्षेत्रका उद्धार कर सकते थे।

मैंने यहाँ पर चेत्रकी उन्नतिके लिये एक छोटे विद्यालयकी आवश्यकता समभी। लोगोंसे कहा। लोगोंने उत्साहके साथ चन्दा देकर श्री शान्तिनाथ विद्यालय स्थापित कर दिया। पं० प्रेमचन्द्र जी शास्त्री तेंदूखेड़ावाले उसमें अध्यापक हैं, जो बड़े सन्तोषी जीव हैं। एक छात्रालय भी साथमें हैं। परन्तु धनकी बुटिसे विद्यालय विशेष उन्नति नहीं कर सका।

### रूढियोंकी राजधानी

यह एक ऐसा प्रान्त है जहाँ ज्ञानके साधन नहीं। बड़ी कठिनतासे दस प्रतिशत साधारण नागरी जाननेवाले मिलेंगे। यहा कारण है कि यहाँके मनुष्य बहुत सी रूढ़ियोंसे संत्रस्त हैं। मैं प्रायः दो वर्ष तक पैदल भ्रमणकर उन रूढ़ियोंके मिटानेका प्रयत्न करता रहा, किर भी निःशेष नहीं कर सका। वहाँको रूढ़ियोंके कुछ उदाहरण देखिये—'एक वंजारीपुरा गाँव है। वहाँ एक बुढ़िया माँ मन्दिरमें दर्शन करनेके लिये गई थी। वहाँ उसके

जानेके पहले ही दैववश उपरसे एक अंडा गिर कर फूट गया था। उस बुढ़ियाके बालकसे एक दूसरे जैनी महारायका विरोध था। उन्होंने कट पंचायतको बुलाया और यह प्रस्ताव रक्खा कि बुढ़ियाने अंडा फोड़ डाला है। बूढ़ी माँ सत्यवादिनी थी। उसने कहा—'बेटा! मेरा पर अवश्य पड़ा था, परन्तु अण्डा न था उसका छिलका था।' पक्षोंने एक न सुनी और उसे हत्या लगा दी। हत्या करनेवालेको जो कृत्य करने पड़ते हैं वे सब बुढ़ियाके बालकको करने पड़े। प्रथम तो मन्दिरके दर्शन बन्द किये गये, चार मास बाद उसकी फिर पञ्चायत की गई, देहातके पञ्च बुलाये गये। सबने आकर यह निर्णय दिया कि अमुक तिथिको इनका मिलीना किया जावे। एक पंगत पक्की और एक कबी देवें। इसके पहले किसी सिद्धक्षेत्रकी बन्दना करें, ५१) मन्दिरको दण्ड देवें और जब किसीके विवाहमें चल जावें तब विवाहमें बुलाये जावें। इन सब कार्योंमें बुढ़ियाके पाँच सी मिट गये।'

एक इससे भी विलक्षण न्याय एक गाँवमें सुननेमें आया। 'एक दिगीला गाँव हैं। वही दिगीला जहाँ कि पं॰ देवीदासजीका जन्म हुआ था। यहाँ पर एक जैनी महाशयका घोड़ा चरनेके लिये गाँवके बाहर गया। वहीं पर एक दूसरे जैनी महाशयका घोड़ा चरता था, जो पहले घोड़ेकी अपेक्षा दुर्बल था। देवयोगसे जन दोनोंमें परस्पर लड़ाई हो गई। बलिष्ठ घोड़ेने दुर्बल घोड़ेको इतने जोरसे टाँगे मारी कि उसका प्राणान्त हो गया। लोग चिल्लाते हुए आये कि अमुकके घोड़ेने अमुकके घोड़ेको इतने जोरसे टाँगे मारी कि वह मर गया। जिसका घोड़ा मर गया था वह रोने लगा, क्योंकि उसीके द्वारा उसकी आजीविका चलती थी। उसने शामको प्रामके पड़्डोंसे प्रार्थना की कि अमुकके घोड़ेने हमारा घोड़ा मार दिया। मैं गरीब आदमी हूँ। वही घोड़ा हमारी आजीविका का साधन था। जिसके घोड़ेने मारा था वह भी बुलाया गया।

पद्धायत शुरू हुई । अन्तमं यह फैसला हुआ कि जिसका घोड़ा दुर्बल था उसकी आजा दी गई कि तुमने इतना दुर्बल घोड़ा क्यों रक्खा जो कि घोड़ेकी टापसे ही मर गया, अतः तुम्हारा मन्दिर बन्द किया जाता है। तुम सिद्ध क्षेत्रकी वन्दना करो। पश्चात् एक मास बाद गाँवके पश्चांको एक दिन पक्षा और एक दिन कचा भोजन कराओ तथा ग्यारह रुपया मन्दिरको दो। जिसके घोड़ाने मारा था उससे कहा गया कि तुमने अपना घोड़ा इतना बलिष्ठ क्यों बनाया कि उसकी टापसे दूसरा घोड़ा मर गया, अतः तुम्हें भी दो मास तक मन्दिर बन्द किया जाता है; पश्चात् एक पक्षी और एक कची पंगत गाँवके पञ्चोंको दो, पन्द्रह रुपया मन्दिरको दो और जिसका घोड़ा मर गया है उसे एक साधारण घोड़ा ले दो।'

ऐसे ही एक गाँवमें और गया। वहाँ एक जैन वैद्य रहता था जो बड़ा दयाछ था। किसीसे कुछ नहीं छेता था। इसी गाँवमें एक सोनी वैद्य भी रहता था जो कि जैनी वैद्यसे बहुत डाह रखता था। डाह रखनेका कारण यह था कि यह दवा करके रुपये छेता था और जैनी वैद्य कुछ भी नहीं छेता था, इसिछए छोग अधिकांश जैनी वैद्यके पास ही जाते थे और इससे उस सोनी वैद्यकी आजीविकामें अन्तर पहता था।

एक दिन जैनी वैद्यको दूधकी आवश्यकता हुई। सोनी वैद्यके पास बोड़ी थी, अतः वह उसके पास जाकर बोछा कि घोड़ीका दूध चाहिये। उसने कहा—हमारी घोड़ी है, खुशीसे ले जाइये। वह ले आया। दैवयोगसे पन्द्रह दिन बाद घोड़ी मर गई। किर क्या था? सोनी वैद्यने पद्धोंसे कहा कि आपके जैनी वैद्यके साथ हमने तो इतना अच्छा ज्यवहार किया कि उन्हें घोड़ीके दूधकी आवश्यकता थी, मैंने ले जानेकी अनुमित दे दी पर ये न जाने क्या कर गये जिससे हमारी घोड़ी उसी दिनसे वीमार हो गई और

आज मर भी गई। पश्चीस रूपयाकी होगी, अतः इनसे रूपये दिलाये जावें या वैसी ही घोड़ी दिलाई जावे।

पञ्चोंने आनुपूर्वी फैसला कर दिया और कहा कि न जाने तुमने घोड़ीको क्या खिला दिया जिससे कि वह मर गई। चूँकि इसमें तुम्हारा अपराध सिद्ध है, अतः तुम्हारे ऊपर पचीस रुपया जुर्माना किया जाता है। यह रुपया सोनीको दिया जावे। तुम्हें तीन मास तक मन्दिर बन्द है। पश्चात् तीर्थ वन्दना करके आओ और एक पक्षी तथा एक कच्ची पंगत गाँवके पद्धोंको दो।'

"इस प्रकार इस प्रान्तमें ऐसे अनेक निरपराध प्राणियोंको सताया जाता है जिसका मूल कारण अविद्या ही है, परन्तु इस ओर न तो कोई धनाट्य ही हैं और न कोई विशेष विद्वान् ही जो इस श्रुटिकी पूर्ति कर सकें। यदि कोई दयाछ महानुभाव एक ऐसा विद्यालय इस प्रान्तमें खोले, जिसमें अधिक नहीं तो साधारण हिन्दीका ही ज्ञान हो जावे। यहाँ पाँच सौ रुपयामें सौ छात्र सानन्द अध्ययन कर सकते हैं। यदि इस प्रान्तको रूढ़ियोंकी राजधानी कहें तो अत्युक्ति न होगी।

#### बरुवासागर

यहाँ से बरुवासागर गया। वहाँ पर एक विद्यालय है। स्वर्गीय सर्राफ मूलचन्द्रजीने गाँवके बाहर स्टेशनके उपर एक पहाड़ी पर इसकी स्थापना की है। एक ओर महान् सरोवर है और दूसरी ओर अटवी जिससे प्राकृतिक सुषमा विखर पड़ी है। छोटा सा बाजार है और उसमें एक चैत्यालय भी। चैत्यालयका पूर्ण प्रवन्ध श्रीमान बाबू रामस्वरूपजी करते हैं।

आप आगराके निवासी हैं। प्रतिदिन पूजा और स्वाध्यायमें तीन घण्टा छगाते हैं। विद्याखयकी रच्चा आपके ही द्वारा ही रही

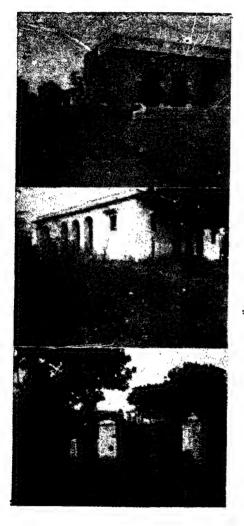

यहाँसे बरुआसागर गया। वहाँ पर एक विद्यालय है। स्वर्गीय सराफ मूलचन्दजीने गाँव के बाहर स्टेशनके ऊपर एक पहाड़ी पर इसकी स्थापना की है। चैत्यालयका पूर्ण प्रवन्ध र्श्र.मान् वाबू रामस्वरूप जी करते। ..... विद्यालयकी रज्ञा आपके द्वारा ही हो रही है। [प्र० ३७४]

है। श्री स्वर्गीय मूळचन्द्रजी सर्राफ माँसीमें पाँच कोठा विद्यालय के लिये लगा गये थे, जिनका किराया केवल पश्चीस रूपया मासिक आता है पर उतनेसे काम नहीं चलता, अतः विद्यालयकी पूर्ण सहायताका भार बाबू रामस्वरूपजी पर ही आ पढ़ा है और आप उसे सहर्ष वहन कर रहे हैं।

छात्रोंके रहनेके लिये आपने कई कमरे बनवा दिये हैं। साथ ही अन्य महारायोंसे भी बनवाये हैं। इस समय विद्यालयका न्यय दो सौ रुपया मासिकसे कम नहीं हैं। उसकी अधिकांश पूर्ति आप ही करते हैं। आपके यहाँ श्रीयुत दुर्गाप्रसादजी ब्राह्मण आगरा जिलाके रहनेवाले बहुत ही सुयोग्य न्यक्ति हैं। पाठशालाकी सदैव रज्ञा करते हैं। आप ही विद्यालयके अध्यक्त हैं।

श्री मनोहरलालजी शास्त्री अध्यापक हैं। आप बहुत ही सुयोग्य हैं। छात्रोंको सुयोग्य-च्युत्पन्न बनानेकी चेष्टामें रात दिन लीन रहते हैं। पन्नीस छात्र अध्ययन करते हैं, परन्तु प्रान्तवासियोंकी इस ओर बहुत कम दृष्टि रहती हैं। इस प्रान्तमें धनाट्य भी हैं, परन्तु परोपकारके नामसे भयभीत रहते हैं। यदि बहुत उदारता हुई तो जलविहारोत्सव कर कृतकृत्य हो जाते हैं। यदि प्रान्तवासी ध्यान देवें तो श्रल्प व्ययमें अनायास ही बहुसंख्यक छात्रोंका उपकार हो जावे पर ध्यान होना ही कठिन हैं।

यहाँकी देहातमें प्रायः प्रायमरी पाठशालाएँ नहींके बराबर हैं। प्राचीनकालमें पांडे लोग पढ़ाते थे। उन्हें पूर्णिमा और अमावस्या को लोग सीधा दे देते थे तथा प्रतिमास कोई दो पैसा कोई चार पैसा नकद दे दिया करते थे। इस तरह उनका निर्वाह हो जाता था और गाँवके बालक सहजमें पढ़ जाते थे। जो कुल पढ़ाते थे, पाटी पर पढ़ाते थे तथा लड़के जो पढ़ते थे उसे हृदयमें लिख लेते थे। पुस्तककी पढ़ाई नहीं थी। सायंकालके समय जो कुल पढ़ते थे उसे एक लड़का कण्ठस्थ पढ़ता था और शेष लड़के उसी

को दुइराते थे। इस प्रकार अनायास छात्रोंकी योग्यता उत्तम हो जाती थी। परन्तु अब वह प्रथा बन्द हो गई है। अब तो केवछ पैसेकी विद्या रह गई है।

पहले छात्रोंकी गुरुमें भक्ति रहती थी। गुरुके चरणोंमें मस्तक नवाकर छात्र गुरुका अभिवादन करते थे पर आज बहुत हुआ तो मस्तकसे हाथ लगा कर गुरुको प्रणाम करनेकी पद्धति रह गई है। फल उसका यह हुआ कि धीरे धीरे विनय गुणका लोप हो गया। प्राचीन पद्धतिके अभावमें भारतको जो दुदशा हो रही हैं वह सबको विदित है।

यहाँ से चल कर फिर सागर आगये और देख कर सन्तुष्ट हुए कि पाठशालाकी व्यवस्था ठीक चल रही है। यहाँ के कार्य-कर्ता और समाजके लोगोंमें मैंने एक बात देखी कि वे अपना उत्तरदायित्व पूर्णक्षसे संभालते हैं।

# बाईजीका सर्वस्व समर्पण

एक बार में बनारस विद्यायलके लिये बाईजीके नाम एक इजार रुपया लिखा आया पर भयके कारण बाईजीसे कहा नहीं। बाईजी मुक्ते आठ दिनमें तीन रुपया फल खानेके लिये देती थीं, में फल न खा कर उन रुपयोंको पोष्ट आफिसमें जमा कराने लगा। एक दिन बाईजीने पूछा—'भैया फल नहीं लाते ?' मैंने कह दिया—'आज कल बाजारमें अच्छे फल नहीं आते।' बाईजी ने कहा—'अच्छा।'

एक दिन बाईजी बड़े बाजार गई। जब छोटकर आ रही थीं तब मार्गमें फलवाले सफीकी दुकान मिल गई। बाईजीने सफीसे कहा—'क्यों सफी! भैयाको फल नहीं देते ?' सफीने कहा—'वह दूरसे रास्ता काटकर निकल जाते हैं।'

बाईजीने दो रूपयाके फल लिए और धर्मशालामें आकर मुक्तसे कहा-'यह फल सफीने दिये हैं पर तम कहते थे कि अच्छे फल नहीं आते, यह मिथ्या व्यवहार अच्छा नहीं।' इतनेमें ही वहाँ पड़ी हुई पोष्ट आफिसकी पुस्तक पर उनकी दृष्टि जा पड़ी। उन्होंने पुछा-'यह कैसी पुस्तक है ?' मैं चूप रह गया। वहाँ डाक धीन खडा था। उसने कहा-'यह डाकखानेमें रुपया जमा करानेकी पुस्तक है। ' बाईजीने कहा-'कितने रुपये जमा हैं ?' वह बोला-'पच्चीस रूपये।' बाईजी बोलीं—'हम तो फलके लिये देते थे और तम डाकखानेमें जमा करते हो, इसका अर्थ हमारी समक्तमें नहीं आता।' मैंने कहा-'मैंने बनारस विद्यालयके लिये आपके नामसे एक हजार रुपये दिये हैं, उन्हें अदा करना है।' बाईजीने कहा-'इस प्रकार कब तक अदा होंगे ?' मैं चुप रह गया। वह कहती रहीं कि 'जिस दिन दिये उसी दिन देना उचित था। दानकी रकम है वह तो ऋण है। पाँच रुपया मासिक उसका व्याज हुआ। तुम्हें दस रुपया मासिक ही तो देती हूँ। इनसे किस प्रकार अदा करोगे ? जब तुम्हें हमारा भय था तब दान देनेकी क्या आवश्यकता थी ? जो हुआ सो हुआ, अभी जाओ और एक हुजार रुपया आज ही भेज हो।

मैं सब सुनता रहा, बाईजीने यह आदेश दिया कि 'दानकी रकमको पहले दो पीछे नाम लिखाओ। दान देना उत्तम है, परन्तु देते समय परिणाममें उत्साह रहे। वह उत्साह ही कल्याणका बीज है। दानमें लोभका त्याग होना चाहिये। स्वपरातुम्रहार्थ स्वत्यातिसगों दानम्—अपना और परका अनुम्रह करनेके लिये जो धनका त्याग किया जाता है वही दान कहलाता है। देनेके समय हमारे यह भाव रहते हैं कि इससे परका उपकार हो अर्थात् जब हम व्रतीको दान देते हैं तब हमारे यह भाव होते हैं कि इसके द्वारा इनका शरीर स्थिर रहेगा और उस शरीरसे यह मोचमार्गका

साधन करेंगे। यद्यपि मोत्तमार्ग आत्माके गुणोंके निर्मल विकास से होता है तथापि शरीर उसमें निमित्त कारण है। जैसे बृद्ध मनुष्य अपने पैरोंसे चलता है परन्तु उसमें यष्टि सहकारी कारण होती है। अथवा जब नेत्र निर्बल हो जाते हैं तब चरमाके द्वारा मनुष्य देखता है। यद्यपि देखनेवाला नेत्र ही है तो भी चरमा सहकारी कारण है।

दान देनेमें परका यही उपकार हुआ कि ज्ञानादिके निमित्त कारणोंमें स्थिरता छा सका। परन्तु परमार्थसे देनेवालेका महान चपकार हुआ। वह इस प्रकार कि दान देनेके पहले लोभकषायकी तीव्रतासे इस जीवके पर पदार्थके प्रहण करनेका भाव था, परन्तु दान देते समय आत्मगुणघातक लोभका निरास हुआ। होभके अभावमें आत्माके चारित्र गुणका विकास हुआ और चारित्र गुणका आंशिक विकास होनेसे मोन्नमार्गकी आंशिक वृद्धि हुई। अतः दान देनेके भाव जिस समय हों उसी समय उस द्रव्य को पृथक कर देना डिचत है। तत्काल न देनेसे महान् अनर्थकी सम्भावना है । कल्पना करो आज तो सातोदयसे तुम्हारे पास द्रव्य है। यदि कछ असातोदय आजावे और तुम स्वयं दरिद्री होकर परकी आशा करने छगो तो दत्त द्रव्यको कहाँ से चकाओंगे ? अथवा कल यह भाव हो जावे कि किस चक्रमें फैंस गये ? इस संस्थासे अच्छा काम नहीं चळता, बड़ी अञ्यवस्था है, अतः यहाँ दान देना ठीक नहीं था आदि नाना असत्कल्पनाएँ होने छगें तो उनसे केवल पापबन्ध ही होगा। इसलिये जिस समय दान देनेके भाव हों उस समय सम्यक विचार कर बोलो और बोलनेके पहले दे दो यही सर्वोत्तम मार्ग है। यदि बोलते समय न दे सको तो घर आकर भेज दो। कल के लिये उस रकमको घरमें न रक्लो। यह हमारा अभिप्राय है सो तुमसे कह दिया। अब आगेके छिये हमारे पास जो

कुछ है वह सब तुम्हें देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। भयसे मत करो। आजसे हमने इस द्रव्यसे ममता त्याग दी। हाँ, इतना करना कि यह छिछताबाई जो कि तीस वर्षसे हमारे पास है, यदि अपने साथ न रहे तो पाँच सौ रुपयेका सोना और पन्द्रह सौ रुपये इसे दे देना तथा दो सौ रुपये सिमराके मन्दिर को भेज देना। अब विशेष कुछ नहीं कहना चाहती।' बाईजीके इस सर्वस्व समर्पणसे मेरा हृद्य गद्गद हो गया और मैं उठकर बाहर चछा गया।

### बण्डाकी दो वार्ताएं

एक बार सागरमें प्लेग पड़ गया, हम लोग बण्डा चले गये साथमें पाठशाला भी लेते गये। उस समय श्रीमान पं० दीपचन्द्र जी वर्णी पाठशालाके सुपरिन्टेन्डेन्ट थे, अतः वे भी गये और उनकी मां भी। दीपचन्द्र जी के साथ हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध था। आपका प्रवन्ध सराहनीय था।

एक दिनकी बात है—एक लकड़ी बेचनेवाली आई, उसकी लकड़ी चार आनेमें ठहराई, मेरे पास अठली थी, मैंने उसे देते हुए कहा कि 'चार आना वापिस दे दे ।' उसने कहा—'मेरे पास पैसा नहीं है।' मैंने सोचा—'कौन बाजार लेने जावे अच्छा आठ आना ही ले जा।' वह जाने लगी, उसके शरीर पर जो घोती थी वह बहुत फटी थी। मैंने उससे कहा—'ठहर जा' वह ठहर गई। मैं ऊपर गया। वहाँ बाईजीकी रोटी बनाने की घोती सूख रही थी, मैं उसे लाया और वहीं पर चार सेर गेंहूँ रक्खे थे उन्हें भी लेता आया। नीचे आकर वह घोती और गेहूँ दोनों ही मैंने उस लकड़ीवालीको दे दिये।

श्री दोपचन्द्रजीने देख लिया। मैंने कहा-'आप बाईजीसे न

कहना।' वे हँस गये। इतने में बाईजी मिन्द्रिसे आ गई और अपर गई। चूल्हा सुलगा कर धोती बदलनेके लिये ज्यों ही छत पर गई त्यों ही धोती नदारत देखी। हमसे पूछने लगी—'भैया! धोती कहाँ गई?' मैंने कहा—'बाईजी! मुफे पता नहीं'—यह कहते हुए मुफे कुछ हँस आया। अब बाईजीन दीपचन्द्रजीसे पूँछा—'अच्छा तुम बताओ कहाँ गई?' उन्होंने कह दिया कि 'वर्णीजीने धोती और चार सेर गेहूँ लकड़ी वेचनेवालीको दे दिये।' बाईजी खुश होकर कहने लगी कि 'धोती देनेका रख नहीं किन्तु दूसरी दे देते, गेहूँ भी दूसरे दे देते। अब जब धोती सूखेगी तब रोटी बनेगी, भोजनमें विलम्ब होगा। भूखा रहना पड़ेगा।' मैंने कहा—'बाईजी! आपका कहना बहुत उचित है परन्तु मैं पर्यायबुद्धि हूँ। जिस समय मेरे सामने जो उपस्थित हो जाता है वही कर बैठता हूँ।'

एक दिन श्री सुनू शाहके यहाँ भोजनके लिए गया। उन्होंने बड़े स्नेहसे भोजन कराया। उनकी खीका सुभसे बड़ा स्नेह था। वह बोली—'दो रुपये लेते जाइये और खानेके लिये सागरसे फल मंगा लीजिये।' मैं भोजन कर चलने लगा। इतनेमें एक भिज्ञक रोटी माँगता हुआ सामने आ गया मैंने उसे दो रुपये दे दिये। इतनेमें सुनू शाह आ गये। उन्होंने भिज्ञकको दो रुपया देते हुए देख लिया। "यह देखकर वे इतने प्रसन्न हुए कि मैं वहाँसे चलकर चार मास नैनागिरमें रहा जिसका पूरा व्यय उन्होंने दिया।

## पुण्य-परीचा

एक दिनकी बात है सब छोग नैनागिरमें धर्मचर्चा कर रहे थे। मैना सुन्दरी आदिकी कथा भी प्रकरणमें आ गई। एक बोछा—'वर्णीजीका पुण्य अच्छा है, वे जो चाहें हो सकता है।' एक बोछा—'इन गप्पोंमें क्या रक्खा है ? इनका पुण्य अच्छा है

यह तो तब जानें जब इन्हें आज भोजनमें अंग्र मिल जावें।' नैनागिरमें अंगूर मिलना कितनी कठिन बात है ? मैंने कहा-'मैं तो पुण्यशाली नहीं परन्तु पुण्यात्मा जीवोंको सर्वत्र सब वस्तुएँ सलभ रहती हैं।' वह बोला--'सामान्य बात छोडिये, आपकी बात हो रही है। यदि आप पुण्यशाली हैं तो अभी आपको भोजनमें अंगर मिल जावें। यों तो जगत्में चाहे जिसको जी चाहे कह दो। मैं तो आपको पुण्यात्मा तभी मानूँगा जब आज आपको अभी अंग्र मिळ जावेंगे।' मैंने कहा-'यदि मेरे पल्ले पुण्य है तो कीन सी बड़ी बात है ?' वह बोला—'बातोंमें क्या रक्खा है ?' मैंने कहा-'बात ही से तो यह कथा हो रही है।' एक बोला-'अच्छा इसमें क्या रक्खा है ? सब लोग भोजनके लिये चलो, पुण्यपरीचा फिर हो लेगी।' हँसते हँसते सब लोग भोजनके लिये बैठे ही थे कि इतनेमें दिल्लीसे अयोध्याप्रसादजी दलाल सागर होते हए नैनागिर आ पहुँचे और आते ही फहने लगे—'वर्णीजी! भोजन तो नहीं कर छिये मैं ताजा अंगूर छाया हूँ।' सब हुँसने छगे। उस दिनके भोजनमें सबसे पहला भोजन उन्होंके अंग्रोंका हुआ। यह घटना देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि जो भवितव्य है वह दर्निवार है।

### अपनी भृल

नैनागिरसे चलकर सागर आ गया। यहाँ एक दिन बाजार जाते समय एक गाड़ी लकड़ीकी मिली। मैंने उसके मालिकसे पूछा—'कितनेमें दोगे ?' वह बोला—'पौने तीन रुपयामें।' मैंने कहा—'ठीक ठीक कहो।' वह बोला—'ठीक क्या कहें ? दो दिन बेलोंको मारते हैं, हम पृथक् परिश्रम करते हैं, इतने पर भी सबेरे से घूम रहे हैं, दोपहर हो गये, अभी तक कुछ खाया नहीं, फिर

भी छोग पौने दो रूपबासे अधिक नहीं छगाते।' मैंने कहा-'अच्छा चले चलो, पौने तीन रुपया ही देवेंगे।' वह खुशीसे कटराकी धर्मशालामें गाड़ीकी लकड़ी रखने लगा। मैंने कहा-'काटकर रक्खो ।' वह बोला-'काटनेके दो आना और दो ।' मैंने कहा-'हमने पौने तीन रुपया दिये । सच कही क्या पौने तीन रुपयाकी गाड़ी है। वह बोला—'नहीं, पौने दो रुपयासे अधिककी मही, परन्तु आपने पौने तीन रुपयामें ठहरा ली इसमें मेरा कौन सा अपराध है ? आपने उस समय यह तो नहीं कहा था कि फाटना पड़ेगा।' मैंने कहा-'नहीं।' वह बोला-'तब दो आना के छिये क्यों बेईमानी करते हो ?' मैं एकदम बोला—'अच्छा नहीं काटना चाहता है तो चला जा, मुक्ते नहीं चाहिये।' वह बोला-'आपकी इच्छा । मैं तो काटकर रखे देता हूँ, पर आप अपनी भूछ पर पछताओंगे। परन्तु यह संसार है, भूलोंका घर है। अन्तमें उसने लकड़ी काटकर रख दी। मैंने पौने तीन रूपया उसे दे दिया। बह चल गया। जब मैं भोजन करनेके लिये बैठा। आधे भोजनके बाद मुक्ते अपनी भूल याद आई। मैंने एकदम भोजनको छोड़ हाथ धो लिये। बाईजीने कहा—'बेटा! अन्तराय हो गया ?' मैंने कहा-'नहीं।' लकड़ीवालेकी सब कथा सुनाई। बाईजीने कहा-'तुमने बड़ी गलती की जब पोने दो रूपयाके स्थान पर पौने तीन रुपया दिये तब दो आना और दे देता।'

अन्तमें एक सेर पक्वान्त और दो आना लेकर चला। दो मील चलनेके बाद वह गाड़ीवाला मिला। मैंने उसे दो आने और पक्वान्न दिया। वह खुश हुआ। मुक्ते आशीर्वाद देता हुआ बोला—'देखो, जो काम करो, विवेकसे करो। आपने पौने दो रुपयेके स्थानमें पौने तीन रुपया दिये यह भूल की। पौने दो रुपया ही देना थे। यदि मेरा उपकार करना था तो एक रुपया स्वतन्त्र देते तथा दो आनाके लिये वेईमान न बनना पड़ता। अब भविष्य में ऐसी भूल न करना । जितना सुख आपको एक हपया देनेका नहीं हुआ उतना दुःख इस दो आनाकी भूलका होगा । व्यवहारमें यथार्थ बुद्धिसे काम लो । यों ही आवेगमें आकर न ठगा जाओ तथा दानकी पद्धतिमें योग्य अयोग्यका विचार अवश्य रक्खो । आशा है अब ऐसी भूल न करोगे ।'

### बिल्लीकी समाधि

सागरकी ही घटना है। हम जिस धर्मशालामें रहते थे उसमें एक विल्लीका बच्चा था। उसकी मां मर गई। मैं बच्चेको दूध पिळाने लगा। बाईजी बोली—'यह हिंसक जन्तु है। इसे मत पालो।' मैं बोला—'इसकी मां मर गई, अतः दूध पिला देता हूँ। क्या अनर्थ करता हूँ?' बाईजी बोली—'प्रथम तो तुम आगमकी आज्ञाके विरुद्ध काम करते हो। दूसरे संसार है। तुम किस किस की रज्ञा करोगे?'

मैं नहीं माना। उसे दूध पिलाता रहा। जब वह चार मासका हुआ तब एक दिन उसने एक छोटासा चूहा पकड़ लिया। मैंने इरचन्द्र कोशिश की कि वह चूहेको छोड़ देवे पर उसने न छोड़ा। मैंने उसे बहुत डरवाया पर वह चूहा खागया।

इस घटनासे जब मैं आता था तब वह डरकर भाग जाता था, परन्तु जब बाईजी भोजन करती थीं तब आ जाता था और जब तक बाईजी उसे दूध रोटी न दे देतीं तब तक नहीं भागता था। बाईजीसे उसका अत्यन्त परिचय हो गया। जब बाईजी बरुवासागर या कहीं अन्यत्र जातो थीं तब वह एक दिन पहलेसे भोजन छोड़ देता था और जब तांगा पर बैठकर स्टेशन जाती थीं तब वहीं खड़ा रहता था। तांगा जानेके बाद ही वह धर्मशाला छोड़ देता था और जब बाईजी आ जाती थीं तब पुनः आ जाता था। अन्तमें जब वह बीमार हुआ तब दो दिन तक उसने कुछ भी नहीं लिया और बाईजीके द्वारा नमस्कार मन्त्रका श्रवण करते हुए उसने प्राणविसर्जन किया। कहनेका तात्पर्य यह है कि पशु भी शुभ निमित्त पाकर शुभ गतिके पात्र हो जाते हैं, मनुष्योंकी कथा कौन कहे ?

### बाईजीकी हाजिर जवाबी

बाईजीकी विलक्षण प्रतिभा थी। उन्हें तत्काल उत्तर सूमता था। एक दिनकी बात है—कटरा बाजारके मन्दिरमें पाठशालाके भोजनकी अपील हुई। एक दिनका भोजन खर्च दस रुपया था। बहुत लोगोंने एक-एक दिनका भोजन लिखाया। मैंने भी बाईजीके नामसे एक दिनका भोजन लिखा दिया। एक बोला कि 'बाईजी आप भी वर्णीजीके नामसे एक दिनका भोजन लिखा दो।' बाईजीने कहा—'अच्छा है, परन्तु आप लोग भी इसीके अनुकूल लिखा दो।' लोग हम पड़े।'

एक बार श्रीमान् सिंघई कुन्दनलालजीके सरस्वतीभवनकी प्रतिष्ठा थी। प्रतिष्ठाचार्यने केलेके स्तम्भ द्वारपर लगवाये, आमके पत्तोंके वन्दनमाल बँधवाये और धमलोंमें यवके अंकुर निकलवाये। सिंघईजी बोले-'बाईजी! बड़ी हिंसा होती है। धमके कार्यमें तो ऐसा नहीं होना चाहिये।' बाईजीने कहा—'भैया! प्रतिष्ठाचार्यसे पूँछो।' सिंघईजीने कहा—'हम तो आपसे पूछते हैं।' बाईजीने कहा—'भैया! मंगल कार्य है। उसमें मङ्गलके लिये यह सब किया जाता है।' सिंघईजीको संतोष न हुआ। वे फिर भी बोले—'यदि यह सब न कराया जाता तो।' बाईजीने हँसकर

उत्तर दिया—'भैया! जब आसीजमें गल्ला बेचते हो और उसमें दुकनियों तिहले आदि जीव निकलते हैं तब उनका क्या करते हो? आरम्भके कार्योंमें त्रस जीवोंकी रक्षा न हो और माङ्गलिक कार्यमें एकेम्द्रिय जीवकी रक्षाकी बात करो। जब तुम्हारे आरम्भ त्याग हो जावेगा तब तुम्हें मन्दिर बनानेका कोई उपदेश न करेगा। यह तुम्हारा दोष नहीं, खाध्याय न करनेका ही फल है।' कहनेका तात्पर्य यह है कि वे समय पर छचित उत्तर देनेसे न चूकती थीं।

### व्यवस्थात्रिय बाईजी

बाईजीको अन्यवस्था जरा भी पसन्द न थी। वे अपना प्रत्येक कार्य न्यवस्थित रखती थीं। प्रत्येक वस्तु यथास्थान रखती थीं। आपकी सदा यह आज्ञा रहती थी कि लिखा हुआ कोई भी पत्र कूड़ामें न डाला जावे तथा जहाँ तक हो पुस्तकोंकी विनय की जावे। चाहे लपी पुस्तक हो चाहे लिखी, विनय-पूर्वक उपर ही रखना चाहिये।

एक दिनकी बात है। आप मन्दिरसे आ रही थीं। धर्म-शालाके कूड़ागृहमें उन्हें एक कागज मिल गया। उसमें भक्तामरका श्लोक था। बाईजीने लिलताको बहुत डांटा—'क्यों री! इसे क्यों झाड़ा?' वह उत्तर देने लगी—'वर्णीजीसे कहो कि वे क्यों ऐसा करते हैं?' बाईजीने मुझसे भी कहा कि 'मैंने सौ बार तुमसे कहा कि ऐसी मूल मत करो, चाहे गजट मंगाना बन्द कर दो।' मैं चुप हो गया। बाईजीने लिलताका शिर पकड़ा और भीतमें अपना हाथ लगाकर वेगसे पटका, परन्तु उसको रंचमात्र भी चोट न आई, क्योंकि उन्होंने हाथ लगा लिया था। मैं बाई-बीकी इस विवेकपूर्ण सजाको देखकर हँस पड़ा। बाईजीकी प्रकृति अत्यन्त सौम्य थी। उन्हें कोधकी मात्राका छेश भी न था। कैसा ही उदण्ड मनुष्य क्यों न आवे, उनके समक्ष नम्न ही हो जाता था। बाईजो जितनी शान्त थीं उतनी ही उदार थीं। मैं जहाँ तक जानता हूँ उनकी प्रकृति अत्यन्त उच्च थी। एक बार मैंने बनारससे बाईजीको छिखा कि 'पीतलके वर्तनोंमें खटाईके पदार्थ विकृत हो जाते हैं।' आपने उत्तर छिखा कि 'चाँदीके वर्तन जितने आवश्यक समझो, बनवा लो।'

मैंने एक थाछी एक सौ तीस रूपया भर, एक भगोनियाँ सौ रूपया भर, एक ग्लास बीस रूपया भर, दो चमची दस रूपया भर, एक कटोरदान असी रूपया भर और एक लोटा असी रूपया भर बनवा छिया। जब बनकर आये तब विचार किया कि यदि इन्हें उपयोगमें लाऊँगा तो इनकी सुन्दरता चली जावेगी, अतः पेटीमें बन्दकर रख दिये। जब दो मास बाद सागर आया और बाईजीने चाँदीके बर्तन देखे तब बोली—'भैया। क्या इन्हें उपयोगमें नहीं लाये?' मैंने कहा—'सुन्दरता न बिगइ जाती?' बाईजीने हँसते हुए कहा—'तो फिर किसलिये बनवाये थे?'

बाईजीने उसी समय बलते हुए चूल्हे पर भगौनी चढ़ा दी, छोटा ग्लास पानीसे भरकर रख दिये और जब भोजनके लिये बैठा तब चाँदीका थाल भी सामने ग्ल दिया। एक भी दिन ऐसा नहीं गया, जिस दिन उन बर्तनीका उपयोग न किया हो।

बाईजीमें सबसे बड़ा गुण उदारताका था। जो चीज हमको भोजनमें देती थीं वही नाई, धोबी, मेहतरानी आदिको देती थीं। उनसे यदि कोई कहता तो साफ उत्तर देती थीं कि महीनों बाद त्योहारके दिन ही तो इन्हें देती हूँ। खराब भोजन क्यों दूँ ? आखिर ये भी तो मनुष्य हैं ?

चनके पास जो भी आता था प्रसन्न होकर जाता था। क्रोध तो वह कभी करती ही न थीं। उनके प्रत्येक कार्य नियमानुकूछ होते थे। एक बार भोजन करती थीं और एक बार पानी पीती थीं। आयसे कम व्यय करती थीं। आवश्यक वस्तुओंका यथा-योग्य संग्रह रखती थीं। दियासलाई के स्थान पर दियासलाई और लालटेन के स्थान पर लालटेन। कहनेका तात्पर्य यह है कि उन्हें कोई वस्तु खोजनेके लिये परेशान न होना पड़ता था। ऐसा समय नहीं आया कि कभी बाजारसे पैसा भंजाने पड़े हों।

उन्हें औषधियों का अच्छा ज्ञान था। मैं तो चालीस वर्ष उनके सहबासमें रहा, कभी उनका शिर तक नहीं दूखा। उनका भोजन एक पावसे अधिक न था। छाछका उपयोग अधिक करती थीं। जो भी वस्तु रखती थीं बहुत संभाल कर रखती थीं।

मुझे एक घोती कर्णाटकके छात्रने दी थी जो बहुत सुन्दर थी, परन्तु कुछ मोटी थी। मैंने बाईजीको दे दी। बाईजीने उस घोती के द्वारा निरन्तर पूजन की और बीस वर्षके बाद जब उनका स्वर्गवास हो गया तो ज्योंकी त्यों घोती उनके सन्दूकसे निकली। बाईजीके सहवाससे मैंने भी उदारताका गुण प्रहण कर लिया, परन्तु उसकी रक्षा उनकी निर्लोभतासे हुई।

#### अबला नहीं सबला

सागरसे, गौरझामरमें पञ्चकल्याणक प्रतिष्ठा थी, वहाँ गया। प्रतिष्ठामें पं॰ दीपचन्द्रजी वर्णी, बाबा भागीरथजी वर्णी तथा सागरके विद्वान् पं॰ द्याचन्द्र जी शास्त्री, पं॰ मुन्नालाछजी आदि भी उपस्थित थे।

मध्याह्नके बाद स्त्रीसभा हुई। उसमें शीलवतके ऊपर भाषण हुए। रात्रिके समय एक युवती श्री मन्दिरजोके दर्शनके लिये जा रही थी। मार्गमें एक सिपाहीने उसके उरस्थलमें मजाकसे एक कंकड़ मार दिया, फिर क्या था अबला सवला हो गई। उस युवतीने उसके शिरका साफा उतार दिया और लपककर तीन या चार थप्पड उसके गालमें इतने जोरसे मारे कि गाल छाछ हो गया। छोगोंने पूछा कि 'बाईजी! क्या बात है ?' वह बोळी—'क्या बात है ? खेद है कि आप छोग प्रतिष्ठामें छाखों रुपये व्यय करते हो, परन्तु प्रबन्ध कुछ भो नहीं करते। हजारों मनुष्य निरावरण स्थानमें पड़े हुए हैं पर किसीको चिन्ता नहीं। कोई किसोके साथ कैसा ही असद्व्यवहार करे कोई पूछनेवाला नहीं। स्त्रियां बेचारी स्वभावसे ही लज्जाशील होती हैं। दष्ट गुण्डे उन्हें देख देखकर हँ सते हैं। जिस कृप पर वे नहाती हैं उसी पर मनुष्य नहाते हैं। कोई कोई मनुष्य इतने दुष्ट होते हैं कि स्त्रियों के आंगोपाङ्ग देखकर हँसी करते हैं। अभी को बात है-मन्दिर जा रही थी, इस दुष्टने जो पुलिसकी बर्दी पहने है और रक्षाका भार अपने शिर लिये है मेरे उरस्थलमें कंकण मार दी। इस पामरको लज्जा नहीं आती जो हम अबलाओं के उपर ऐसा अनाचार करता है। आप लोग इन्हें रक्षाके लिये रखते हैं. सहस्रों रुपये व्यय करते हैं पर ये दुष्ट यह नित्य कार्य करते हैं। आप इसे इसके खामीके पास छे जाइये। इसके ऊपर दया करना न्यायका गला घोंटना है। आप लोग इतने भीह हो गये हैं कि अपनी मा बहनोंकी रक्षा करनेमें भी भय करते हैं। मैंने दोपहरको शीलवती देवियोंके चरित्र सुने थे, इससे मेरा इतना साहस हो गया। यदि आप छोग न होते तो मैं इस दृष्टकी जो दशा करती यह यही जानता।' इतना कहकर वह उस सिपाही से पुनः बोळी-'रे नराधम! प्रतिशा कर कि मैं अब कभी भी किसी स्त्रीके साथ ऐसा व्यवहार न कहूँगा, अन्यथा मैं स्वयं तेरे दरोगाके पास चलती हूँ और वह न सुनेंगे तो सागर कप्तान साहबके पास जाऊंगी।

बह बिवेक शून्यसा हो गया। बड़ी देरमें साहसकर बोला-

'बेटी! मुझसे महान् अपराध हुआ। क्षमा करो। अब मिबच्यमें ऐसी हरकत न होगी। खेद हैं कि मुझे आजतक ऐसी शिक्षा नहीं मिछी। आपकी शिक्षा प्रत्येक मनुष्यको सादर स्वीकार करना चाहिये। इस शिक्षाके बिना हम इतने अधम हो गये हैं कि कार्य-अकार्य कुछ भी नहीं देखते। आज मुझे अपने कर्तव्य का बोध हुआ।' युवतीने उसे क्षमा कर दिया और कहा—'पिताजी! मेरी थप्पड़ोंका खेद न करना। मेरी थप्पड़ें तुम्हें शिक्षकका काम कर गई। अब मैं मन्दिर जाती हूँ। आप मी अपनी इयूटी अदा करें।'

वह मण्डपमें पहुँची और उपस्थित जनता के समक्ष खड़ी हो कर कहने छगी—'माताओ और बहिनो तथा पिता, चाचा और भाईयो ! आज मेरी उम्रमें प्रथम दिवस है कि मैं एक अबोध की भापके समक्ष व्याख्यान देनेके छिये खड़ी हुई हूँ। मैंने केवछ चार कछास हिन्दीकी शिक्षा पाई है। यदि शिक्षापर दृष्टि देकर कुछ बोछनेका प्रयास करूं तो कुछ भी नहीं कह सकती, किन्तु आज दोपहरको मैंने शीछवती खियों के चित्र सुने। उससे मेरी आत्मा में वह बात पैदा हो गई कि मैं भी तो की हूँ। यदि अपना पौठष उपयोगमें छाऊँ तो जो काम प्राचीन माताओंने किये उन्हें मैं भी कर सकती हूँ। यदी भाव मेस् रग रगमें समा गया। उसीका नमूना है कि एकने मेरेसे मजाक किया। मैंने उसे को अप्पड़ें दीं, वही जानता होगा और उससे यह प्रतिज्ञा करवाकर आई हूँ कि 'बेटो ! अब ऐसा असद्व्यवहार न कहँगा।'

प्रकृत बात यह है कि हमारी समाज इस विषयमें बहुत पीछे है। सबसे पहले हमारी समाजमें यह दोष है कि छड़कियोंको योग्य शिक्षा नहीं देते। बहुतसे बहुत हुआ तो चार क्छास हिन्दी पढ़ा देते हैं, जिस शिक्षामें केवछ कुत्ता, बिल्छी और गिछहरियोंकी कथा आती है। बाछिकाओंका क्या कर्तन्य है? इसके नाते

अकार भी नहीं सिखाया जाता । माता पिता यदि धनी हुआ तो कन्याको गहनोंसे छादकर खिळौना बना देता है। न उसे शरीरको नीरोग रखनेकी शिक्षा देता है और न खीधर्मकी। यदि गरीक माता पिता हए तो कहना ही क्या है ? यह सब जहन्नुसमें जावे । वरकी तळाशमें भी बहुत असावधानी करते हैं। छड़कीको सोना पहिननेके लिए मिलना चाहिये, चाहे लड़का अनुरूप हो या न हो। विवाहमें हजारों खर्च कर देवेंगे, परन्तु योग्य लड़की बने इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। लड़केवाले भी यही ख्याल रखते हैं कि सोना मिलना चाहिये. चाहे लड़की अनुकूछ हो या प्रतिकृछ । अस्तु, इस विषयपर विशेष मीमांसा नहीं करना चाहती, क्योंकि सभी छोग अपनी यह भूछ खीकार करते हैं। मानते भी हैं। परन्त छोड़ते नहीं। 'पञ्चोंका कहना शिर-माथे परंतु पनाला यहीं रहेगा।' सबसे जघन्य कार्य तो यह है कि हमारे नवयुवक और युवतियोंने विषय सेवनको दाल रोटी समझ रक्खा है। इनके विषय सेवनका कोई नियम नहीं है। ये न धर्म पर्वोको मानते है और न धर्मशास्त्रोंके नियमोंको। शास्त्रोंमें लिखा है कि स्त्रीका सेवन अञ्चकी तरह करना चाहिये. परन्त कहते हए लजा आती है कि एक बालक तो दध पी रहा है. एक स्त्रीके उदरमें हैं और एक बगल में बैठा चें चें कर रहा है। तीन सालमें तीन बचे। ऐसा लगता है मानों स्त्रियां बचे पैदा करनेकी होड़में लग रही हैं। कोई कोई तो इतने दुष्ट होते हैं कि बालकके उदरमें रहते हए भी अपनी पाप वासनासे मुक्त नहीं होते। क्या कहूँ ? स्त्रीका राज्य नहीं, नहीं तो एक एककी खबर लेती। फल इसका देखों कि सैकड़ों नर नारी तपेदिक के ज्ञिकार हो रहे हैं। मन्दाग्निके शिकार तो सौ में नब्बे रहते हैं। जहां पर औषधियोंकी आबर्यकता न पड़ती थी वहां अब वैद्यमहाराजकी आवर्यकता होने छगी है। प्रदर रोगकी तो मानो बांद ही आगई है। धात

श्लीणता एक सामान्य रोग हो गया है। [गजटोंमें सैकड़ों विज्ञापन ऐसे ऐसे रोगोंके रहते हैं जिन्हें वांचनेमें शर्म आती है। अतः यदि जातिका अस्तित्व सुरक्षित रखना चाहती हो तो मेरी बहिनो! बेटियो! इस बातकी प्रतिक्षा करों कि हमारे पेटमें बच्चा आनेके समयसे छेकर जब तक वह तीन वर्षका न होगा तब तक ब्रह्मचय ब्रत पाछेंगी और यही नियम पुरुष वर्गकों छेना चाहिये। यदि इसको हास्यमें चड़ा दोगे तो याद रक्खों तुम हास्यके पात्र भी न रहोगे। साथ ही यह भी प्रतिज्ञा करों कि अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टाहिका पर्व, सोलहकारण पर्व तथा दशद्भण पर्वमें ब्रह्मचर्य ब्रतका पाछन करेंगी। विशेष कुछ नहीं कहना चाहती।

उसका व्यास्यान सुन कर सब समाज चिकत रह गई। पास ही बैठे हुए बाबा भागीरथजीने दीपचन्द्रजी वर्णीसे कहा कि यह अबला नहीं सबला है।

### हरी भरी खेती

सागरकी जनता अभी तक अपने आचार-विचारकी पूर्ववत् सुरक्षित रक्षे हुए है। यद्यपि यहांपर अन्य बड़े-बड़े शहरों के अनुपातसे धनिक वर्गकी न्यूनता है तो भी छोगों के हृदयमें धार्मिक कार्यों के प्रति उत्साह रहता है। पाठशाला के प्रारम्भसे छेकर आज तक जब हम उसकी उन्नति और कमिक विकास पर दृष्टि डाखते हैं तब हमारे हृदयमें सागरवासियों के प्रति अना-यास आस्था उत्पन्न हो जाती है। सिंघई कुन्दनलालजी, चौ० हुकमचन्द्रजी मानिकचौकवाले, मलया शिवप्रसाद शोभाराम बालचन्द्रजी, सि० राजारामजी, सि० होतीलालजी, मोदी शिखरचन्द्रजीकी माँ, जौहरी खानदान आदि अनेक महाशय ऐसे हैं जो सदा पाठशालाका सिक्चन करते रहते हैं। इस प्रकार यह सागरकी पाठशाला प्रारम्भसे लेकर अब तक सानन्द चल रही है। मेरा ख्याल है कि किसी भी संस्थाके संचालनके लिये पैसा उतना आवश्यक नहीं है जितना कि योग्य प्रामाणिक कार्यकर्ताओंका मिलना। इस पाठशालाके चलनेका मुख्य कारण यहाँके योग्य और प्रामाणिक कार्यकर्ताओंका मण्डल ही है।

पाठशालामें निरन्तर एतमसे उत्तम विद्वान रक्खे गए हैं। प्रारम्भमें श्रीमान पण्डित सहदेव झा तथा छिंगे शास्त्री रक्खे गये। ये दोनों अपने विषयके बहुत ही योग्य विद्वान थे। इसके वाद पं० वेणीमाधवजी व्याकरणाचार्य, पं० लोकनाथजी शास्त्री. पं० छेदीप्रसादजी व्याकरणाचार्य नियुक्त हुए । जैन अध्यापकोंमें पं॰ मुझालालजी न्यायतीर्थ रांघेलीय रखे गये जो अत्यन्त प्रतिभा-शासी विद्वान हैं। आप इस विद्यास्त्रयके सर्व प्रथम छात्र हैं। आपने यहाँ कई वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। अब आप ही इस विद्यालय के मन्त्री हैं जो बड़े उत्साह और लगन के साथ काम करते हैं। आज कल आप स्वतन्त्र व्यवसाय करते हैं। आपके पहले श्री पूर्णचन्द्रजी बजाज मन्त्री थे। आप प्रायः तीस वर्ष पाठ-शालाके मन्त्री रहे होंगे। आप बड़े गम्भीर और विचारक पुरुष हैं। साथ ही विद्या प्रचारके बड़े इच्छुक हैं। आपने जब यहाँ यह पाठशाला न खुली थी तब एक छोटी पाठशाला खोल रक्खी थी। आगे चलकर वह छोटी पाठशाला ही इस रूपमें परिवर्तित हो गई। एक वाचनालय भी आपने खोला था जो आज सरस्वती वाचनालयके नाम से प्रसिद्ध है।

आजकल भी इस पाठशालाके जो अध्यापक हैं वे बहुत ही सुयोग्य हैं। प्रधानाध्यापक पं० दयाचन्द्रजी शास्त्री हैं। आपने प्रारम्भसे यहाँ अध्ययन किया। बादमें बनारस चले गये। न्याय-

तीर्थ परीक्षा पास की । धर्मशास्त्रमें जीवकाण्ड तक ही अध्ययन किया, परन्तु आपकी बुद्धि इतनी प्रखर हैं कि आप आजकर सिद्धान्तशास्त्रमें जीवकाण्ड, कर्मकाण्ड, त्रिलोकसार, राजवार्तिक तथा धवलादि प्रन्थोंका अध्यापन करते हैं और न्यायमें प्रमेय-कमलमार्तण्ड, अष्टसहस्री, उलोकवार्तिक आदि पढाते हैं। अनेकों छात्र आपके श्री सुखसे अध्ययन कर न्यायतीर्थ तथा शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं। आपकी प्रशंसा कहाँ तककी जावे, ये ग्रन्थ प्राय: आपको कण्ठस्थ हैं। आपके बाद पं० माणिकचन्द्रजी हैं। आप छात्रोंको व्युत्पन्न बनानेमें बहुत पटु हैं। आप छात्रोंको प्रारम्भसे ही इतना सुबोध बना देते हैं कि सहज ही मध्यमा परीक्षाके योग्य हो जाते हैं। आज कल आप सर्वार्थसिद्धि, जीव-काण्ड तथा सिद्धान्तकौमदी भी पदाते हैं। पदानेके अतिरिक्त पाठशालाके सरस्वतीभवनकी व्यवस्था भी आप ही करते हैं। भापने आदिसे अन्त तक इसी विद्यालयमें अध्ययन किया है। इनके बाद तीसरे अध्यापक पं० पन्नालालजी साहित्याचार्य हैं। आप बहुत ही सुयोग्य हैं। इन्होंने मध्यमा तक गुरुमुखसे अध्ययन किया। फिर प्रतिवर्ष अपने आप साहित्यका अध्ययन कर परीक्षा देते रहे। इस प्रकार पाँच खण्ड पास किये। सिर्फ छठवीं बर्ष दो मासको बनारस गये और साहित्याचार्य पदवी लेकर आ गये। आप इतने प्रतिभाशाली हैं कि बनारसके छात्र आपसे साहित्यिक अध्ययन करनेके लिये यहाँ आते हैं। आपके पढ़ाये हुए छात्र बहुत ही सुबोध होते हैं। आपने यहीं अध्ययन किया है। कहनेका तात्पयं यह है कि सागर विद्यालय इन्हीं सुयोग्य विद्वानोंके द्वारा चल रहा है। द्रव्यकी पुष्कलता न होनेपर भी आप छोग योग्य रीतिसे पाठशाखाको चला रहे हैं। अब तक पचासों विद्वान पाठशालासे निष्णात होकर निकल चुके, जिनमें कई तो बहत ही कुशल निकले। सन्तोपकी बात तो यह

है कि इस संस्थाका संचादन इसीसे पढ़कर निकले हुए विद्वान छोग कर रहे हैं। मंत्रो इसी पाठशाला के छात्र हैं, छः अध्यापकों में पाँच अध्यापक इसी पाठशालाके पढ़े हुए हैं, सुपरिन्देन्डेन्ट और क्लर्क भी इसी संस्थाके छात्र हैं। ऐसा सीभाग्य शायद ही किसी संस्थाको प्राप्त होगा कि उससे निकले हुए विद्वान् उसीकी सेवा कर रहे हों।

पं० मूळचन्द्रजो विलोवा जखौरा निवासीने इस पाठशालामें बहुत काम किया। आपको बदौलत पाठशालाको हजारों रुपये मिले। आप बहुत साहसी मनुष्य हैं। इस प्रकार यह विद्यालय इस प्रान्तको हरी-भरी खेती है, जिसे देखकर अन्यकी तो नहीं कहता पर मेरा हृदय आनन्दसे आ लुप्त हो जाता है।

सागर सागर ही है, अतः इसमें रत्न भी पैदा होते हैं। बालचन्द्रजी मलया सागरके एक रत्न ही हैं। इन्होंने जबसे काम सँभाला तबसे सागरकी ही नहीं समस्त वुन्देलखण्ड प्रान्तके जैन समाजकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी। आप जितने कुशल व्यापारी हैं उत्तने धार्मिक भी हैं। आपने ग्यारह हजार रुपया सागर विद्या- लयको दिये, चालीस हजार रुपया जैन हाईस्कूलकी विल्डिंगके लिये दिये, बोस हजार रुपया जैन गुरुकुल मलहराको दिये, पश्चीस हजार रुपया जैन गुरुकुल मलहराको दिये, पश्चीस हजार रुपया सागरमें प्रसूति गृह बनानेके लिये दिये और इसके अतिरक्त प्रतिवर्ष अनेक छात्रोंको छात्रवृत्ति देते रहते हैं। अध्ययनके प्रेमी हैं। आपने अपने हीरा आइल मिल्स लाइनेरीमें कई हजार पुस्तकोंका संप्रह किया है। आपकी इस सर्वाङ्गीण उन्नतिमें कारण आपके बड़े भाई श्री शिवप्रसादजी मलेया हैं, जो बड़े ही शान्त विचारक और गम्भीर प्रकृतिके मानव हैं। आप इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं कि एकान्त स्थान में बैठे बेठे अपने विशाल कार्य भारका चुपचाप सफल सञ्चालन करते रहते हैं।

विद्यालयकी सुध्यवस्था और समाजके छोगोंकी आभ्यन्तर

अभिरुचि के कारण मेरा मुख्य स्थान सागर ही हो गया और मेरी आयुका बहुभाग सागरमें ही बीता।

## शाहपुरमें विद्यालय

शाहपुरमें पञ्चकत्याणक थे। प्रतिष्ठाचार्य श्रीमान् पं० मोती-लाइजी बर्णी थे। यह नगर गनेशगंज स्टेशनसे डेढ़ मीळ दूर है। यहाँ पर पचास घर जैनियों के हैं। प्रायः सभी सम्पन्न, चतुर और सदाचारी हैं। इस गाँवमें कोई दस्सा नहीं। यहाँ पर श्री हजारीलाल सराफ व्यापारमें बहुत कुशल है। यदि यह किसी व्यापारी क्षेत्रमें होता तो अल्प ही समयमें सम्पत्तिशाली हो जाता, परन्तु साथ ही एक ऐसी बात भी है जिससे समाजके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं हो पाता।

जितके पञ्चकल्याणक थे वह सज्जन व्यक्ति हैं। उनका नाम हलकूलालजी है। उनके चाचा वृद्ध हैं, जिनका स्वभाव प्राचीन पद्धतिका है। विद्याकी ओर उनका विलकुल भी लक्ष्य नहीं। मैंने बहुत समझाया कि इस ओर भी ध्यान देना चाहिये, परन्तु उन्होंने टाल दिया। यहाँ पर एक लोकमणि दाऊ हैं। उनके साथ मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध था। उनसे मैंने कहा कि 'ऐसा उपाय करना चाहिये कि जिससे यहाँ पर एक पाठशाला हो जावे, क्योंकि यह अवसर अनुकूल है। इस समय श्री जिनेन्द्र भगवानके पञ्चकल्याणक होनेसे सब जनताके परिणाम निर्मल हैं। निर्मलताका उपयोग अद्यय ही करना चाहिये।' दाऊ ने हमारी बातका समर्थन किया।

देवाधिदेव श्री जिनेन्द्रदेवका पाण्डुक शिला पर अभिपक था। पाण्डुक शिला एक ऊँची पहाड़ी पर बनाई गई थी, जिसपर कल्पित पेरावत हाथीके साथ चढ़ते हुए हजारों नर-नारियोंकी

भीड़ बड़ी ही भली मालम होती थी। भगवान्के अभिषेकका इत्य देखकर साक्षात् सुमेर पर्वतका आभास हो रहा था। जब अभिषेकके बाद भगवानका यथोचित शृङ्गारादि किया जा चुका तब मैंने जनतासे अपील की कि-'इस समय आप छोगोंके परिणाम अत्यन्त कोमल हैं, अतः जिनका अभिषेक किया है उनके चपदेशोंका विचार करनेके लिये यहाँ एक विद्याका आयतन स्थापित होना चाहिये।' सब लोगोंने 'हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जहर होना चाहिये' आदि शब्द कहकर हमारी अपीछ स्वीकार की, परन्तु चन्दा लिखानेका श्रीगणेश नहीं हुआ । सब लोग यथास्थान चले गये। इसके बाद राज्यगही, दीक्षाकल्याणक, केवलकल्याणक और निर्वाणकरुयाणकके उत्सव क्रमसे सानन्द सम्पन्न हुए। मुझे देखकर अन्तरङ्ग महती व्यथा हुई कि छोग बाह्य कार्योंमें तो कितनी हदारताके साथ व्यय करते हैं, परन्तु सम्यग्ज्ञानके प्रचारमें पैसाका नाम आते ही इधर उधर देखने छगते हैं। जिस प्रकार जिनेन्द्रदेवकी सुद्राको प्रतिष्ठासे धर्म होता है उसी प्रकार अज्ञानी जनताके हृदयसे अज्ञान तिमिरको दूरकर उनमें सर्वज्ञ वीतराग देवके पवित्र शासनका प्रसार करना भी तो धर्म है। पर छोगोंकी दृष्टि इस ओर हो तब न। मन्दिरोंमें टाइल और सङ्गमर्गर जह-वानेमें छोग सहस्रां व्यय कर देंगे पर सौ रुपये शास्त्र बलाकर विराजमान करनेमें हिचकते हैं।

इस प्रान्तमें यह पद्धित है कि आगत जनता पञ्चकल्याणक करनेवालेको तिलक दान करती है तथा पगड़ी बांधती है। यदि गजरथ करनेवाला यजमान है तो उसे सिंघई पदसे भूषित करते हैं और सब लोग सिंघईजी कहकर उनसे जुहार करते हैं। इसी समयसे लेकर वह तथा उसका समस्त परिवार आगे चलकर सिंघई शब्दसे प्रख्यात हो जाता है। अन्तमें जब यहाँ भी पञ्चकल्याणक करनेवालेको तिलकदानका अवसर आया तक मैंने श्रीयत छोकमणि दाऊसे कहा कि 'इन्हें सिंघई पद दिया जावे।' चुँकि सिंघई पद गजरथ च्छानेवालेको ही दिया जाता था, अतः उपस्थित जनताने उसका घोर विरोध किया और कहा कि यदि यह मर्यादा तोड दी जावेगी तो सैकडों सिंघई हो जावेंगे। मैंने कहा-'इस प्रथा को नहीं मिटाना चाहिये, परन्त जब कल्याणपुरामें पद्ध कल्याणक हुए थे तब वहाँ श्रीमन्त सेठ मोहनळाळजी खुरईवाले, श्रीमान् सेठ बजलाल चन्द्रभानु लक्ष्मी-चन्द्रजी वमरानावाले, श्रीमान सेठ टड्रैयाजी छलितपुरवाले तथा श्री चौधरी रामचन्द्रजी टीकमगढ़वाले आदि सहस्रों पञ्च उपस्थित थे। वहाँ यह निर्णय हुआ था कि यदि कोई एक मुइत पाँच हजार विद्यादानमें दे तो उसे सिंघई पदसे भूषित करना चाहिये। यद्यपि वहाँ भी बहुतसे महानुभावोंने इसका विरोध किया था, परन्तु बहु सम्मतिसे प्रस्ताव पास हो गया था। अतः यदि हत्तकृतालजी पाँच हजार रुपया विद्यादानमें दें तो उन्हें यह पद दे दिया जावे। हमारी बात सुनकर सब पञ्चोंने अपना विरोध वापिस छे छिया और उक्त शर्तपर सिंघई पद देनेके लिये राजी हो गये, परन्तु इलकुलाल सहमत नहीं हुए। धनका कहना था कि हम पाँच हजार रुपये नहीं दे सकते। मैंने छोकमन दाऊके कानमें धीरेसे कहा कि 'देखो ऐसा अवसर फिर न मिलेगा, अतः आप इसे समझा देवें।' अन्तमें दाऊ छन्हें एकान्तमें छे गये। उन्होंने जिस किसी तरह तीन हजार रुपये तक देना स्वीकार किया। मैंने उपस्थित जनतासे अपील की कि आप छोग यह अच्छी तरह जानते हैं कि परवारसमाने पाँच इजार रुपया देने पर सिंघई पदवीका प्रस्ताव पास किया है। छन्होंने बारह हजार रुपया तो प्रतिष्ठामें व्यय किया है और तीन हजार रुपया विद्यादान दे रहे हैं तथा इनके तीन हजार इपया देने से ग्रामवाले भी दो हजार रुपयेकी सहायता अवस्य

कर देवेंगे, अतः इन्हें सिंघई पद्से भूषित किया जावे। विवेकसे काम छेना चाहिये। इतने बड़े प्राममें पाठशालाका न होना जन्जाको बात है। बहुत वाद-विवाद हुआ। प्राचीन पद्धित-वालोंने बहुत विरोध किया पर अन्तमें दें। घंटे बाद प्रस्ताव पास हो गया। इसी समय हल्कूलालजीको पञ्चोंने सिंघई पदकी पगड़ी बाँधी। इस प्रकार श्री लोकमन दाऊकी चतुराईसे शाहपुरमें एक विद्यालयकी स्थापना हो गई। पञ्चकल्याणकका उत्सव निर्विद्य समाप्त हो गया, पर अकस्मात् माहुटका पानी बरस जानेसे जनताको कष्ट सहना पड़ा। सागर विद्यालयका भी चिक अधिवेशन हुआ था। वहाँसे सागर आगये और यथावत् धर्म-साधन करने लगे।

### खतौलीमें कुन्दकुन्द विद्यालय

एक बार बहबासागरसे खतौठी गया। यहाँ पर श्रीमान् भागीरथजी भी, जो मेरे परम हितैषी बन्धु एवं प्राणीमात्रकी मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति करानेवाले थे, मिल गये। यहीं पर श्री दीप-चन्द्रजी वर्णी भी थे। उनके साथ भी मेरा परम स्नेह था। हम तीनोंकी परस्पर घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन तीनों मित्र गङ्गाकी नहरपर श्रमणके लिये गये। वहीं पर सामायिक करनेके बाद यह बिचार करने लगे कि यहाँ एक ऐसे विद्यालयकी स्थापना होनी चाहिए जिससे इस प्रान्तमें संस्कृत विद्याका प्रचार हो सके। यद्यपि यहाँ पर भाषाके जाननेवाले बहुत हैं जो कि स्वाध्यायके प्रमी तथा तत्त्वचर्चामें निपुण हैं तथापि क्रमबद्ध अध्ययनके बिना ज्ञानका पूर्ण विकास नहीं हो पाता।

यहाँ पं० धर्मदासजी, छाला किशोरीलालजी, लाला मंगत रामजी, काला विश्वस्थारदासजी, लाला बाबूलालजी, लाला

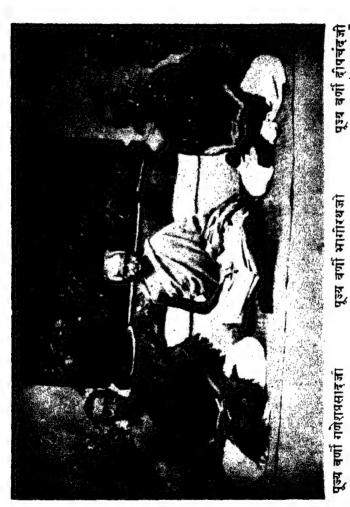

पूज्य वर्णी हीपचंदजी प्रु० ३६८]

खिचौडीमल्लजी तथा श्री महादेवी आदि तत्त्वविद्याके अच्छे जानकार हैं। पं० धर्मदासजी तो बहुत ही सुक्ष्म बुद्धि हैं। आपको गोम्मटसारादि प्रन्थोंका अच्छा अभ्यास है। इनमें जो खाला किशोरीमल्लजी हैं वे बहुत ही विवेकी हैं। मैं जब खुरजा विद्या-लयमें अध्ययन करता था तब आप भी वहाँ अध्ययन करनेके लिये आये थे। एक दिन आपने यह प्रतिज्ञा ली कि हम व्यापारमें सदा सत्य बोलेंगे। आप तीन भाई थे। आपके पिताजी अच्छे पुरुष थे। धनाट्य भी थे। पिताजीने लाला किशोरीमल्लजीको आज्ञा दी कि दुकानपर बैठा करो। आज्ञानुसार आप दुकानपर बैठने लगे। जो प्राहक आता उसे आप सत्य मृल्य ही कहते थे। परन्त चूँकि आजकल मिथ्या व्यवहारकी बहुलता है, इसिछए बाहक छोगोंसे इनकी पटरी न पटे। यह कहें 'अमुक वस्न एक रुपया गज मिलेगा।' प्राहक लोग वर्तमान प्रणालीके अनुसार कहें—'बारह आना गज दोगे।' यह कहें—'नहीं।' प्राहक फिर कहें-'अच्छा साढ़े बारह आना गज दोगे।' यह कहें- 'नहीं।' इस प्रकार इनकी दुकानदारीका हास होने लगा। जब इनके पिताजीको यह बात माल्म हुई तब उन्होंने किशोरीमल्खजीकी बहुत भत्र्धना की और कहा कि 'तू बहुत नादान है। समयके अनुकुछ व्यापार होता है। जब बाजारमें सभी मिथ्या भाषण करते हैं तब क्या तू हरिश्चन्द्र बनकर दुकान चला सकेगा ? कुछ दिन बाद दकानको ध्वस्त कर देगा।' लाला किशोरीमल्लजी बोले—'पिताजी! अन्तमें सत्यकी ही विजय होती है। अन्यायसे धन अर्जन करना मुझे इष्ट नहीं है। जितने दिनका जीवन है सूखी रोटीसे भले ही पेट भर लूँगा, परन्तु अन्यायसे धनार्जन न करूँगा। किसी कविने कहा है-

> 'ग्रन्यायोपार्जितं वित्तं दशः वर्षाणि तिष्ठति । प्राप्ते त्वेकादशे वर्षे समूलं च विनश्यति ॥'

यदि आपको मेरा ज्यापार इष्ट नहीं है तो आप मुझे पृथक् कर दीजिये। मेरे माग्यमें जो होगा उसके अनुसार मेरी दशा होगी, आप बिन्ता छोड़िये।

पिताने आवेगमें आकर इन्हें पृथक कर दिया। यह पृथक हो गये। इन्होंने मन्दिरमें जाकर इष्टदेवका आराधन किया और यह प्रतिक्षा की कि एक वर्षमें इतने रुपयेका कपड़ा देचेंगे, भाद्रमासमें न्यापार न करेंगे और किसीको उधार न देवेंगे। यह भौ निश्चय किया कि हमारे नियमके अनुसार यदि कपड़ा पहले बिक गया तो फिर भाद्रमास तक सानन्द धर्मसाधन करेंगे।

आपका अटल विश्वास अल्पकालमें ही जनताके हृद्यमें जम गया और आपकी दुकान प्रसिद्ध हो गई। आप प्रायः कभी नौ माह और कभी दस माह ही व्यापार करते थे। इतने ही समयमें आपकी प्रतिक्षाके अनुसार माल विक जाता था। आप थोड़े ही वर्षों में धनी हो गये। आपकी दानमें भी अच्छी प्रवृत्ति थी। आपके दो बालक थे। आप किसीको उधार कपड़ा न वेचते थे।

एक बार आपने ऐसा अटपटा नियम लिया कि कपड़ा लेने-बालेको प्रथम तो हम उधार नहीं देवेंगे और यदि किसी न्यक्तिने बिशेष आप्रह किया तो दो हजार रुपया तक दे देवेंगे, परन्तु वह दूसरे दिन तक दे जावेगा तो ले लेवेंगे, अन्यथा नहीं और वह भी जब तक कि रोकड़ वही चालू रहेगी, बन्द होनेके बाद न लेवेंगे। देवयोगसे जिसने इनके यहाँसे कपड़ा उधार खिया था वह दूसरे दिन जब इनकी रोकड़ बन्द हो गई तब रुपया लाया। आपने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार रुपया नहीं खिया। यद्यपि उसने बहुत कुछ मिन्नत की पर आपने एक न सुनी। कहनेका तात्पर्य यह है कि आप अपनी प्रतिज्ञासे च्युत नहीं हुए। फर यह हुआ कि इनकी धाक बाजारमें जम गई, जिससे थोड़े ही दिनोंमें आपकी गणना उत्तम साहूकारोंमें होने लगी। आपको तत्त्वज्ञान भी समीचिन था। अध्यात्मविद्यासे बढ़ा प्रेम था। मेरी जो अध्यात्मविद्यामें रुचि हुई यह आपके ही सम्बन्धसे हुई। आपको द्यानतरायजीके सैकड़ों मजन आते थे।

एक दिन मैंने खतौलीमें विद्यालय स्थापित करनेकी चर्चा कुछ लोगोंके समक्ष की तब लाला विद्वम्भरदासजी बोले कि आप चिन्ता न करिये। शास्त्रसभामें इसका प्रसङ्ग लाइये, बातकी बातमें पाँच इजार रुपया हो जावेंगे। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन मैंने शास्त्रसभामें कहा—'आज कल पाश्चात्य विद्याकी ओर ही लोगोंकी दृष्टि है और जो आत्मकल्याणकी साधक संस्कृत-प्राकृत विद्या है उस ओर किसीका लक्ष्य नहीं। पाश्चात्य विद्याका अभ्यास कर इम लौकिक सुख पानेकी इच्छासे केवल धनार्जन करनेमें लग जाते हैं पर यह भूल जाते हैं कि यह लौकिक सुख स्थायी नहीं है, नदवर है, अनेक आकुलताओंका घर है; अतः प्राचीन विद्याकी ओर लक्ष्य देना चाहिये।'

उपस्थित जनताने यह प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया, जिससे दस मिनटमें ही पांच हजार रुपयाका चन्दा भरा गया और यह निश्चय हुआ कि एक संस्कृत विद्यालय खोला जावे जिसका नाम कुन्दकुन्द विद्यालय हो। दो दिन बाद विद्यालयका मुहूर्त होना निश्चित हुआ। बीस रुपया मासिक पर पं० मुन्शीलाजजी, जो कि संस्कृतके अच्छे ज्ञाता थे, नियुक्त किये गये। अन्त में विद्यालयका मुहूर्त हुआ, रुपया सब वसूल हो गये, एक बिल्डिंग भी विद्यालयको मिल गई। पश्चात् वहाँ से चलकर हम सागर आगये। विद्यालयकी स्थापना सन् १६३४ में हुई थी। यह विद्यालय अब कालेजके रूपमें परिणत हो गया है। जिसमें लगमग छह सौ छात्र अध्ययन करते हैं और तीस अध्यापक हैं।

#### इब प्रकरण

एक बार हम और कमलापित सेठ वरायठासे आ रहे थे। कर्रापुरसे दो मीछ दूर एक कुए पर पानी पी रहे थे। पानी पीकर क्यों ही चलने लगे त्यों ही एक मनुष्य आया और कहने लगा कि हमें पानी पिला दीजिये। मैंने कुएसे पानी खींचकर दूसरे लोटा में छाना। वह बोला—'महाराज! मैं मेहतर—भंगी हूं।' मैंने कहा—'कुछ हानि नहीं, पानी हो तो पीना चाहते हो, पी लो।' सेठजी बोले—'पत्ते लाकर दोना बना लो।' मैं बोला—'यहाँ दोना नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पलाशका बृक्ष नहीं है।' मैंने उस मनुष्यसे कहा—'खोवा बाँधो, हम पानी पिलाते हैं।' सेठजी बोले—'लोटा आगमें शुद्ध करना पड़ेगा।' मैंने कहा—'कुछ हानि नहीं, पानी तो पिलाने दो।' सेठजीने कहा—'पलाइये।'

मैंने उसे पानी पिलाया। परचात् वह लोटा उसे ही दे दिया और सेठजी से कहा—'चलो गुद्ध करनेकी संझट मिटी।' सेठजी हँस गये और वह भंगी भी 'जय महाराज' कहता हुआ चला गया। जब वहाँसे चलकर सागर आये और बाईजीको सेठजी ने सब व्यवस्था सुनाई तब वह हँसकर बोलीं—'इसकी ऐसी ही प्रवृत्ति है, जाने दो।' इसके बाद कुछ देर तक मेरी ही चर्चा चलती रही। उसी बीचमें बाईजीने सेठजीसे कहा कि 'यह बिना दिये कुछ लेता भी नहीं।'

एक बार सिमरामें जब यह मेरे यहाँ आया, मैं मन्दिर गई और इससे कह गई कि देखों जेठका मास है। यदि प्यास छगे तो कटोरदानमें मीठा रक्खा है, खा छेना। इसे प्यास छगी। इसने बाजारसे एक आनाकी शक्कर मगाई और शर्वत बनाकर पीने लगा। इतनेमें मैं आई। मैंने कहा—'कटोरदानसे मोठा नहीं लिया ?' यह चुप रह गया।

एक बार मैं बनारससे सागर आ रहा था, अषाढका माह था। पचास लंगडा आमोंकी एक टोकनी साथमें थी। मोगलसरायसे डाकगांडीमें बैठ गया। जिस डब्बामें बैठा था, उसीमें कटनी जाने-वाळा एक मसलमान भी बैठ गया। उसके पास एक आमकी टोकनी थी। जब गाडी चली तब उसने टोकनीमें से एक आम निकाला और चाकुसे तराश हर खानेकी चेष्टा की । इतनेमें बम्बई जानेवाले चार मुसलमान और आ गये। उसने सबको विभाग कर आम खाये। इस तरह मिर्जापुर तक दस आम खाये होंगे। मिर्जापुरमें इलाहाबाद जानेवाले पाँच-छह मुसलमान उस डब्बामें और आ गये। फिर क्या था ? आमोंका तराज्ञना और खाना चलता रहा। इस तरह छोंकी तक पच्चीस आम पूर्ण हो गये। इलाहाबाद जानेवाले मुसलमान तो चले गये, पर वहाँसे पाँच मुसलमान और भी आ गये। उनका भी इसी तरह कार्य चलता रहा। कहनेका तात्पर्य यह कि कटनी तक वह टोकनी पूर्ण हो गई। मैं यह सब देखकर बहुत ही विस्मित हुआ। मैं एकदम विचारमें डूब गया कि देखों इन छोगोंमें परस्पर कितना स्नेह है ?

अच्छा यह कथा तो यहीं रही। मैं कटनी उतर गया। यहाँ पर सिंघई कन्हें यालाळजी बड़े धर्मशीळ थे। कोई भी त्यागी या पण्डित आवे तो आपके घर भोजन किये जिना नहीं जाता। आपके सभी भाई व्यापारकुशळ ही नहीं, दानशूर भी थे। एक भाई 'छाळाजी' नामसे प्रसिद्ध थे। बीमारीके समय पश्चीस हजार रुपया संस्कृत विद्यालयको दे गये। पन्द्रह हजार रुपया एक बार सब भाइयोंने इस शतपर जमा करा दिये कि इसका व्याज पंडित जगन्मोहनळाळजीके छिये ही दिया जावे। पाँच हजार

रुपया एकबार कन्याशालाको दे दिये और भी हजारों रुपयोंका दान आप लोगोंने किया जो मुझे मालूम नहीं।

चनके यहाँ आनन्द्से भोजन किया। आमकी टोकनीमेंसे वीस आम छात्रोंको दे दिये। शेष छेकर सागर चछा। शाहपुरकी म्टेशन (गनेशगंज) पर पहुँचा। वहाँपर गाड़ी पन्द्रह मिनट ठहर गई। बगलमें काम करनेवाले नौकरोंकी गाड़ी थी। हमारी गाड़ी ज्यां ही खड़ी हुई त्योंही सामनेकी गाड़ीसे निकलकर कितने ही छोटे छोटे बच्चे भोख मांगने लगे। चन दिनों स्टेशनपर आम बहुत बिकते थे। कई लोग चूस चूसकर उनकी गोई बाहर फेंकते जाते थे। माँगनेवाले माँगनेसे नहीं चूकते थे। कई दयालु आदमी बालकोंको आम भी दे देते थे। मैंने भी टोकरीसे दो आम फेंक दिये, जिन्हें पानेके लिये लड़के आपसमें झगड़ने लगे। अन्त में मैंने एक बड़े आदमीको बुलाया और कहा कि तुम आम बाँट दो, हम देते जाते हैं। कहनेका अभिप्राय यह कि मैंने तीस ही आम बाँट दिये, क्योंकि मेरे चित्तमें तो मुसलमानकी चेष्टा भरी थी। साथ ही मैं भी इस प्रकृतिका हूं कि जो मनमें आवे उसे करनेमें बिलम्ब न करना।

वहाँ से चलकर सागर आ गया। जय बाईजीसे प्रणाम किया तो उन्होंने कहा—'बेटा! बनारससे लँगड़ा आम नहीं लाये !' मैंने कहा—'बाईजी! लाया तो था परन्तु शाहपुरमें बाँट आया।' उन्होंने कहा—'अच्छा किया। परन्तु एक बात मेरी सुनो, दान करना उत्तम है। परन्तु शक्तिको उल्लंघन कर दान करनेकी कोई प्रतिष्ठा नहीं। प्रथम तो सबसे उत्तम दान यह है कि हम अपने आपको दान देनेवाला न मानें। अनादि कालसे हमने अपनेको नहीं जाना। केवल परको अपना मान यों ही अनन्तकाल बिता दिया और चतुर्गति रूप संसारमें कर्मानुकूल पर्याय पाकर अनेक संकट सहै। संकटसे मेरा तात्पर्य है कि असंख्यात विकल्प

कषायों के कर्ता हुए, क्यों कि कषायके विकल्प ही तो संकटके कारण हैं। जितने विकल्प कषायों के हैं उठने ही प्रकारकी आकुछता होती है और आकुछता ही दुःखकी पर्याय है। कषाय वस्तु अन्य है और आकुछता वस्तु अन्य है। यद्यपि सामान्य रूपसे आकुछता कषायसे अतिरिक्त विभिन्न नहीं माछम होती तो भी सूक्ष्म विचारसे आकुछता और कषायमें कार्यकारणभाव प्रतीत होता है। अतः यदि सत्य सुखकी इच्छा है तो यह कर्त त्वबुद्धि छोड़ो कि में दाता हूँ। यह निश्चित है, जबतक अहंकारता न जावेगी तबतक बन्धन ही में फँसे रहोगे। जब कि यह सिद्धांत है कि सब द्रव्य पृथक पृथक हैं। कोई किसीके आधीन नहीं तब कर्त त्वका अभिमान करना व्यर्थ है। में बाईजीकी बात सुनकर चुप रह गया।

### शिखरजीकी यात्रा और बाईजीका त्रत ग्रहण

प्रातःकाल का समय था। माघमासमें कटरा बाजारके मन्दिरमें आनन्दसे पूजन हो रहा था। सब लोग प्रसन्न चित्त थे। सबके मुखसे श्री गिरिराजकी वन्दनाके वचन निकल रहे थे। हमारा चित्त भी भीतरसे गिरिराजकी वन्दनाके लिये उमंग करने लगा और यह विचार हुआ कि गिरिराजकी वन्दनाको अवश्य जाना। मन्दिरसे धर्मशालामें आए और भोजन शोधतासे करने लगे। बाईजीने कहा कि 'इतनी शीधता क्यों?' भोजन करनेके अनन्तर श्री बाईजीने कहा कि 'भोजनमें शीधता करना अच्छा नहीं।' मैंने कहा—'बाईजी! कल कटरासे पच्चीस मनुष्य श्री गिरिराज जी जा रहे हैं। मेरा भी मन श्री गिरिराजजीकी यात्राके लिये ज्यम हो रहा है।' बाईजीने कहा—'व्यम्रताकी आवश्यकता नहीं। हम भी चलेंगे। मुलाबाई भी चलेगी।'

दूसरे दिन हम सब यात्राके लिये स्टेशनसे गयाका टिकट लेकर चल दिये। सागरसे कटनी पहुँचे और यहाँसे डाकगाड़ी में बैठकर प्रातःकाल गया पहुँच गये। वहाँ श्रीजानकीदास कन्हें यालालके यहाँ भोजनकर दो बजेकी गाड़ीसे बैठकर शामको श्री पादर्बनाथ स्टेशन पर पहुँच गये और गिरिराजके दूरसे ही दर्शन कर धर्मशालामें ठहर गये। प्रातःकाल श्री पाद्वप्रम्की प्जाकर मध्यान्ह बाद मोटरमें बैठकर श्री तेरापन्थी कोठीमें जा पहुँचे।

यहाँ पर श्री पं० पन्नालालजी मैनेजरने सब प्रकारकी सुविधा कर दी। आप ही ऐसे मैनेजर तेरापन्थी कोठीको मिले कि जिनके द्वारा वह स्वर्ग बन गई। विशास सरस्वतीभवन तथा मन्दिरोंकी सुन्दरता देख चित्त प्रसन्न हो जाता है। श्री पाइवनाथ की प्रतिमा तो चित्तको शान्त करनेमें अद्वितीय निमित्त है। यद्यपि उपादानमें कार्य होता है, परन्तु निमित्त भी कोई वस्तु है। मोत्तका कारण रत्नत्रयकी पूर्णता है, परन्तु कर्मभूमि चरम शरीर आदि भी सहकारी कारण हैं।

सायंकालका समय था। हम सब लोग कोठोके बाहर चबूतरा पर गये। वहीं पर सामायिकादि क्रियाकर तत्त्रवर्चा करने लगे। जिस क्षेत्रसे अनन्तानन्त चौबीसी मोक्ष प्राप्त कर चुकी वहाँकी पृथिवीका स्पर्श पुण्यात्मा जीवको ही प्राप्त हो सकता है। रह रह कर यही भाव होता था कि हे प्रभो! कब ऐसा सुअवसर आवे कि हम लोग भी दैगम्बरी दोक्षा अलम्बनकर इस दुख्यमय जगत् से मुक्त हों।

बाईजीका स्वास्थ्य दवास रोगसे व्यथित था, अतः उन्होंने कहा—'भैया भाज ही यात्राके दिये चलता है, इसलिए यहाँसे जल्दी स्थान पर चलो और मार्गका जो परिश्रम है उसे दूर करनेके छिये शीघ भारामसे सो जाओ। पश्चात् तीन बजे रात्रिसे

यात्राके छिये चलेंगे।' आज्ञा प्रमाण स्थान पर आये भौर सो गये। दो बजे निद्रा भंग हुई। पदचात् शौचादि कियासे निवृत्त होकर एक डोली मँगाई। बाईजीको उसमें बैठाकर हम सब श्रीपाइवेनाथ खामीकी जय बोलते हुए गिरिराजकी वन्दनाके लिये चल पड़े। गन्धर्व नालापर पहुँचकर सामायिक किया की। वहाँसे चलकर सात बजे श्रीकुन्थुनाथ स्वामीकी वन्दना की। वहाँसे सब टोंकोंकी यात्रा करते हुए दस बजे श्रीपाइवनाथ स्वामीकी टोंक पर पहुँच गये। आनन्दसे श्रीपाइर्वनाथ स्वामी और गिरिराज की पूजा की। चित्त प्रसन्ततासे भर गया। बाईजी तो आनन्दमें इतनो निमग्न हुई कि पुलकित वदन हो उठीं और गद्गद् स्वरमें हमसे कहने लगी कि--'भैया ! अब हमारी पर्याय तीन माहकी है, अतः तुम हमें दूसरी प्रतिमाके व्रत दो।' मैंने कहा- 'बाईजी! मैं तो आपका बालक हूँ, आपने चालीस वर्ष मुझे बालकवत् पुष्ट किया, मेरे साथ आपने जो उपकार किया है उसे आजन्म नहीं विस्मरण कर सकता, आपकी सहायतासे ही मुझे दो अक्षरोंका बोध हुआ. अथवा बोध होना उतना उपकार नहीं जितना उपकार आपका समागम पाकर कषाय मन्द होनेसे हुआ है, आपकी शांतिसे मेरी करता चढी गई और मेरी गणना मनुष्यों में होने खगी। यदि आपका समागम न होता तो न जाने मेरी क्या दशा होती ? मैंने द्रव्यसम्बन्धी व्यवताका कभी अनुभव नहीं किया, दान देनेमें मुझे संकोच नहीं हुआ, वसादिकोंके व्यवहारमें कभी कृपणता न की, तीर्थयात्रादि करनेका पुष्कल अवसर आया... इत्यादि भूरिशः आपके उपकार मेरे ऊपर हैं। आप जिस निरपेक्ष वृत्तिसे व्रतको पालती हैं मैं उसे कहनेमें असमर्थ हूँ। और जब कि मैं आपको गुरु मानता हूँ तब आपको बत दूँ यह कैसे सम्भव हो सकता है ?' बाईजोने कहा--'बेटा ! मैंने जो तुम्हारा षोषण किया है वह केवल मेरे मोहका कार्य है। किर भी मेरा यह

भाव था कि तुझे साक्षर देखूं। तूंने पढ़नेमें परिश्रम नहीं किया। बहुतसे कार्य प्रारम्म कर दिये। परन्तु उपयोग स्थिर न किया। बदि एक कामका आरम्भ करता तो बहुत ही यश पाता। परन्तु जो भवितव्य होता है वह दुर्निवार है। तने सप्तमी प्रतिमा छे की यह भी मेरी अनुमतिके बिना है जी, केवल ब्रह्मचर्य पालनेमे प्रतिमा नहीं हो जाती, १२ व्रतोंका निगतिचार पालन भी साथमें करना चाहिए, तुम्हारी शक्तिको मैं जानती हूँ, परन्तु अब क्या ? जो किया सो अच्छा किया, अब हम तो तीन मासमें चले जावेंगे, तम आनन्दसे व्रत पालना, भोजनका लालच न करना, वेगमें आकर त्याग न करना, चरणानुयोगकी अवहेलना न करना तथा आयके अनुकुछ व्यय करना। अपना द्रव्य त्यागकर परकी आशा न करना, 'बो न लीना काहुका तो दीना कोटि इबार।' द्सरेसे छेकर दान करनेकी पद्धति अच्छी नहीं। सबसे प्रेम रखना, जो तुम्हारा दुरमन भी हो उसे मित्र समझना, निरन्तर स्वाध्याय करना, आलस्य न करना, यथासमय सामायिकादि करना, गलपवादके रसिक न बनना, द्रव्यका सदुपयोग इसीमें है कि यद्वा तद्वा व्यय नहीं फरना, हमारे साथ जैसा क्रोध करते थे बैसा अन्यके साथ न करना, सबका विद्वास न करना, शास्त्रोंकी विनय करना, चाहे लिखित पुस्तक हो चाहे मुद्रित-उच्च स्थान पर रखकर पढना, जो गजट आवें उन्हें रहीमें न डालना, यदि उनकी रक्षा न कर सको तो न मंगाना, हाथकी पुरतकांको सुरक्षित रखना और जो नवीन पुरतक अपूर्व सुद्रित हो उसे लिखवाकर सरस्वतीभवनमें रखना।

यह पख्रम काल है। कुछ द्रव्य भी निजका रखना। निजका त्याग कर परकी भाशा रखना महती खजाकी बात है। अपना दे देना और परसे मागनेकी अभिलाषा करना घोर निन्दा कार्य है। योग्य पात्रको दान देना। विवेक शुन्य दानकी कोई महिमा

नहीं। लोक प्रतिष्ठाके लिये धार्मिक कार्य करना ज्ञानी जनोंका कार्य नहीं। ज्ञानी जन जो कार्य करते हैं वह अपने परिणामोंकी जातिको देखकर करते हैं। शास्त्रमें यद्यपि मुनि-श्रावक धर्मका पूर्ण विवेचन है तथापि जो शक्ति अपनी हो उसीके अनुसार त्याग करना । व्याख्यान सन कर या शास्त्र पढ कर आवेग वश शक्तिके बाहर त्याग न कर बैठना । गल्पवादमें समय न खोना । प्रकरणके अनुकूछ शास्त्रकी व्याख्या करना । 'कहीं की इंट कहीं का रोरा भानुमतीने कुरमा जोरा' की कहावत चरितार्थ न करना। श्रोताओंकी योग्यता देखकर शास्त्र वाचना । समयकी अवहेलना न करना। निरुचयको पृष्ट कर व्यवहारका उच्छेद न करना, क्योंकि यह दोनों परस्पर सापेक्ष हैं। 'निरपेक्षो नयो मिथ्या' यह आचार्योका वचन है। यदि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयमें परस्पर सापेक्षता नहीं है तो उनके द्वारा अर्थिकयाकी सिद्ध नहीं हो सकती। इनके सिवाय एक यह बात भी हमारी याद रखना कि जिस कालमें जो काम करो, सब तरफसे उपयोग खींच कर चित्त उसीमें लगा दो। जिस समय श्री जिनेन्द्रदेवकी पूजामें उपयोग लगा हो उस समय स्वाध्यायकी चिन्ता न करो और स्वाध्यायके कालमें पूजनका विकल्प न करो। जो बात न आती हो उसका उत्तर न दो, यही उत्तर दो कि हम नहीं जानते। जिसको तम समम गये कि गलत हम कह रहे थे शीघ कह दो कि हम वह बात मिथ्या कह रहे थे। प्रतिष्ठाके लिये उसकी पृष्टि मत करो। जो तत्त्व तुम्हें अभ्रान्त आता है वह दूसरेसे पूछ कर उसे नीचा दिखानेकी चेष्टा मत करो। विशेष क्या कहें ? जिसमें आत्माका कल्याण हो वही कार्य करना । भोजनके समय जो थालीमें आवे उसे सन्तोष पूर्वक खाओ । कोई विकल्प न करो। अतकी रक्षा करनेके लिये रसना इन्द्रिय पर विजय ्रखना । विशेष कुछ नहीं ।'.....

इतना कहकर बाईजीने श्री पाइबेनाथ स्वामीकी टोंकपर द्वितीय प्रतिमाके हा हिये और यह भी हत छिया कि जिस समय मेरी समाधि होगी इस समय एक वस्त्र रखकर सबका त्याग कर दूँगी-क्षुल्लिका वेषमें ही प्राण विसर्जन कहँगी। यदि तीन मास जीवित रही तो सर्व परिप्रहका त्याग कर नवभी प्रतिमाका आचरण कहँगी। हे प्रभो पाइर्वनाथ ! तेरी निर्वाण भूमिपर प्रतिज्ञा छेती हूँ, इसे आजीवन निर्वाह करूँगी। कितने ही कष्ट क्यों न आवें सबको सहन करूँगी। औषधका सेवन मैंने आज तक नहीं किया। अब केवल सूखी बनस्पतिको छोडकर अन्य औषध सेवनका त्याग करती हूँ। वैसे तो मैंने १८ वर्षकी अवस्थासे ही आज तक एक बार भोजन किया है, क्योंकि मेरी १८ वर्षमें वैधव्य अवस्था हो चुकी थी। तभीसे मेरे एक बार भोजनका नियम था। अब आपके समक्ष विधिपूर्वक उसका नियम लेती हूँ। मेरी यह अन्तिम यात्रा है। हे प्रभो ! आज तक मेरा जीव संसारमें रुला इसका मूळ कारण आत्मीय-अज्ञान था, परन्तु आज तेरे चरणाम्बुज प्रसादसे मेरा मन स्वपर ज्ञानमें समर्थ हुआ। अब मुझे विद्वास हो गया कि मैं अपनी संसार अटबीको अवश्य छेदूँगी। मेरे उपर अनन्त संसारका जो भार था वह आज तेरे प्रसादसे उतर गया।

#### श्री बाईजीकी आत्मकथा

हे प्रभो ! मैं एक ऐसे कुटुम्बमें उत्पन्न हुई जो अत्यन्त धार्मिक या । मेरे पिता मौजीलाल एक व्यापारी थे । शिकोहाबादमें उनकी दुकान थी । वह जो कुछ उपार्जन करते उसका तीन भाग बुन्देल-खण्डसे जानेवाले गरीब जैनोंके लिए दे देते थे । उनकी आय चार हजार रूपया वर्षिक थी । एक हजार रूपया गृहस्थीके कार्यमें खर्च होता था । एक बार श्री गिरिराजकी यात्राके लिए बहुतसे जैनी जा रहे थे। उन्होंने श्री मौजीलालजीसे कहा कि 'आप भी चित्रये।' आपने उत्तर दिया कि 'मेरे पास चार हजार रुपया वार्षिककी आय है, तीन हजार रुपया में अगने प्रान्तके गरीब लोगोंको दे देता हूँ और एक हजार रुपया कुटुम्बके पालनमें व्यय हो जाता है इससे नहीं जा सकता। श्री भगवान्की यही आज्ञा है कि जीबोंपर दया करना। उसी सिद्धान्तको मेरे दृढ़ श्रद्धा है जिस दिन पुष्कल द्रव्य हो जावेगा उस दिन यात्रा कर आड.ंगा।'

मेरे पिताका मेरे ऊपर बहुत स्नेह था। मेरी शादी सिमरा प्रामके श्रोयुन सिं० भैयालालजीके साथ हुई थी। जब मेरी अवस्था अठारह वर्षकी थी तब मेरे पति आदि गिरनारकी यात्राको गये। पावागढ़में मेरे पतिका स्वर्गवास हो गया, मैं चनके वियोगमें बहुत खिन्न हुई, सब कुछ भूल गई। एक दिन तो यहाँतक विचार आया कि संसारमें जीवन व्यर्थ है। अब मर जाना ही दुःखसे छूटनेका उपाय है। ऐसा विचार कर एक कुएके उत्पर गई और विचार किया कि इसीमें गिरकर मर जाना श्रेष्ठ है। परन्तु उसी चण मनमें विचार आया कि यदि मरण न हुआ तो अपयश होगा और यदि कोई अंग भंग हो गया तो आजन्म उसका क्लेश भोगना पहेगा, अतः कुएसे पराङ्गमुख होकर डेरापर आ गई और धर्मशालामें जो मन्दिर था उसीमें जाकर श्री भगवान्से प्रार्थना करने लगी कि-'हे प्रभी ! एक तो भाप हैं जिनके स्मरणसे जीवका अनन्त संसार छूट जाता है और एक मैं हूँ जो अपमृत्यु कर नरक मार्गको सरस्र कर रही हैं। हे प्रभा ! यदि आज मर जाती तो न जाने किस गतिमें जाती ? आज मैं सकुशल छीट आई यह आपकी ही अनुकम्पा है। संसारमें अनेक पुरुष परलोक चले गये। उनसे मुझे कोई दु:ख नहीं हुआ पर आज पति वियोगके कारण असहा वेदना हो

रही है इसका कारण मेरी उनमें ममता बुद्धि थी। अर्थात् ये मेरे हैं और मैं इनकी हूँ यही भाव दुःखका कारण था। जब तत्त्वदृष्टिसे देखती हूँ तब ममता बुद्धिका कारण भी अहम्बुद्धि है ऐसा स्पष्ट प्रतीत होने लगता है। अर्थात् 'अहमस्मि'-जब यह बुद्धि रहती है कि मैं हूँ तभी पर में 'यह मेरा हे' यह बुद्धि होती है। इस प्रकार वास्तवमें अहम्बुद्धि ही दुःखका कारण है। हे भगवन्! आज तेरे समक्ष यह प्रतिज्ञा करती हूं कि न मेरा कोई है और न मैं किसीको हूँ। यह जो शरीर दीखता है वह भी मेरा नहीं है, क्योंकि दृश्यमान शरीर पुद्रगलका पिण्ड है। तब मेरा कौनसा अंश इसमें है जिसके कि साथ मैं नाता जोडूँ ? आज मेरी भ्रान्ति दूर हुई । जो मैंने पाप किया उसका आपके समक्ष प्रायदिचत लेती हूँ। वह यह कि आजन्म एक बार भोजन कहँगी, भोजन के बाद दो बार पानी पीऊँगी, अमर्यादित चस्तुका भक्षण न कहाँगी, आपके पूजाके बिना भोजन न करूँगी, रजीदर्शनके समय भोजन न करूँगी, यदि विशेष बाधा हुई तो जलपान कर लुँगी. यदि उससे भी सन्तोष न हुआ तो रसींका त्यागकर नीरस आहार छे छुँगी, प्रतिदिन शास्त्रका स्वाध्याय कहाँगी, मेरे पतिकी जो सम्पत्ति है उसे धर्म कार्यमें ब्यय कहाँगी, अष्टमी चतुर्दशीका उपवास कहाँगी, यदि शक्ति होन हो जावेगी तो एक बार नीरस भोजन कहाँगी, केवल चार रस भोजनमें रखूँगी, एक दिनमें तीनका ही उपयोग करूँगी।' ...इस प्रकार आलोचना कर डेरामें मैं था गई और सासको जो कि पुत्र के विरहमें बहुत ही खिन्न थी सम्बोधा-माताराम ! जो होना था वह हुआ, अब खेद करनेसे क्या साम ? आपकी सेवा मैं कहंगी, आप सानन्द धर्मसाधन की जिये। यदि आप खेद करेंगी तो मैं सुतरां लिझ हो ऊंगी, अतः आप मुझे ही पुत्र समझिये। मेळाके छोग इस प्रकार मेरी बात सुनकर प्रसन्न हुए।

पावागहसे गिरनार जी गये और वहाँसे जो तीर्थमार्गमें मिले सबकी यात्रा करते हुए सिमरा आ गये। फिर क्या था ? सब कुटुम्बी आ अकर मुझे पित वियोगके दुःखका स्मरण कराने छगे। मैंने सबसे सान्त्वना पूर्वक निवेदन किया कि जो होना था सो तो हो गया। अब आप छोग उनका स्मरणकर ज्यर्थ खिन्न मत हूजिये। खिन्नताका पात्र तो मैं हूँ, परन्तु मैंने तो यह विचारकर सन्तोष कर छिया कि पर जन्ममें जो कुछ पाप कर्म मैंने किये थे यह उन्हींका फछ है। परमार्थसे मेरे पुण्य कर्मका उदय है। यदि उनका समागम रहता तो निरन्तर आयु विषय भोगोंमें जाती, अमस्य भक्षण करती और देवयोगसे यदि सन्तान हो जाती तो निरन्तर उसके मोहमें पर्याय बीत जाती। आत्मकल्याणसे विच्चत रहती, जिस संयमके अर्थ सत्समागम और मोह मन्द होनेकी महती आवश्यकता है तथा सबसे कठिन ब्रह्मच्ये व्रतका पाछन करना है वह व्रत मेरे प्रतिके वियोगसे अनायास हो गया।

जिस परिमहके त्यागके लिए अच्छे अच्छे जीव तरसते हैं और मरते मरते उससे विमुक्त नहीं हो पाते, पितके वियोगसे वह वत मेरे सहजमें हो गया। मैंने नियम लिया है कि जो सम्पत्ति मेरे पास है उससे अधिक नहीं रख़ूँगी तथा यह भी नियम किया कि मेरे पितकी जो पचास हजार रुपयाको साहुकारों है उसमें सौ रुपया तक जिन किसानों के उपर है वह सब मैं छोड़ती हूँ तथा सौ रुपयासे आगे जिनके उपर है उनका ज्याज छोड़ती हूँ । वे अपनी रकम बिना ज्याजके अदा कर सकते हैं। आजसे एक नियम यह भो लेती हूँ कि जो कुछ रुपया किसानों से आवेगा उसे संमह न करूंगी, धर्मकार्य और भोजनमें ज्यय कर दूंगी। आप छोगों से मेरी सादर प्रार्थना है कि आजसे यदि आप लोग मेरे यहाँ आवें तो दोपहर बाद आवें, प्रातःका का समय मैं

धर्मकार्यमें लगाऊंगी ।...कृषक महाशय मेरी इस प्रकृतिसे बहुत असनन हुए।

इधर राज्यमें यह बार्ता फैल गई कि सिमराबाली सिंघैनका पित गुजर गया है, अतः उसका घन राज्यमें लेना चाहिये और उसकी परवरिशके लिये तीस रुपया मासिक देना चाहिये। किन्तु जब राज दरबारमें यह सुना गया कि बह तो धर्ममय जीवन बिता रही है तब राज्यसे तहसीलदारको परवाना आया कि उसकी रक्षा की जावे, उसका धन उसीको दिया जावे और जो किसान न दे वह राज्यसे बसूलकर उसको दिया जावे। "इस प्रकार धनको रक्षा अनायास हो गई।

इसके बाद मैंने सिमराके मिन्दरमें सङ्गमर्भरकी वेदी खगवाई और उसकी प्रतिष्ठा बड़े समारोहके साथ करवाई। दो हजार मनुष्योंका समारोह हुआ, तीन दिन पंक्ति भोजन हुआ। दूसरे वर्ष शिखरजीकी यात्रा की। इस प्रकार आनन्दसे धर्म ध्यानमें समय बीतने छगा। एक चतुर्मासमें श्रीयुत मोहनलाछ श्रुल्छकका समागम रहा। प्रति दिन दस या पन्द्रह यात्री आने काने, यथाशक्ति उनका आदर करती थी।

इसी बीचमें श्री गणेशप्रसाद मास्टर जतारासे आया। उसके साथमें पं० कड़ोरेलाल भायजी तथा पं० मोतीलालजी वर्णी भी थे। उस समय गणेशप्रसादकी उमर बीस वर्षकी होगी। उसकी देखकर मेरा उसमें पुत्रवत् स्तेह हो गया। मेरे स्तनसे दुग्ध धारा बह निकली। मुझे आश्चर्य हुआ, ऐसा लगने लगा मानो जनमान्तर का यह मेरा पुत्र ही है। उस दिनसे में उसे पुत्रवत् पालने लगी। वह अत्यन्त सरल प्रकृतिका था। मैंने उसी दिन हढ़ संकल्पकर लिया कि जो कुछ मेरे पास है वह सब इसीका है और अपने उस संकल्पके अनुसार मैंने उसका पालन किया। उसने छांछ मांगो, मैंने रवड़ी दी। यदापि इसकी प्रकृति सरल थी

न्तो भी बीच बीचमें इसे क्रोध आ जाता था, परन्तु मैं सहन करती गई, क्योंकि एक बार इसे पुत्रवत् मान चुकी थी।

एक दिनकी बात है कि मैं आंख कमजोर होनेसे उसमें मोती का अंजन लगा रही थी। गणेशप्रसादने कहा-'माँ! मैं भी लगाता हूँ!' मैंने कहा-'बेटा तेरे योग्य नहीं।' परंतु वह नहीं माना। लगानेसे उसकी आँखमें कुछ पीड़ा देने लगा, आँख आँसुओंसे भर गई और गुरसेमें आकर उसने शीशी फोड़ डाली, सोलह रूपयाका नुकसान हुआ। मैंने कहा—'बेटा! नुकसान किसका हुआ ? फिर दूसरी शीशी मंगाओ।'

एक बात इसमें सबसे उत्तम यह थी कि दुखी आदमीको देखकर उसके उपकारकी चेष्टा करनेमें नहीं चूकता था। यह इसके पहिननेका भी वस्त्र होता और किसीको आवश्यकता होती तो यह दे देता था। एक बार यह शिखरजीमें प्रातःकाल शौचादि कियाको गया था, मार्गमें एक बुढ़िया ठण्डसे कप रही थी। यह जो चहर ओढ़े था उसे दे आया और काँपता काँपता धर्मशाला में आया। मैंने कहा-'चहर कहाँ है ?' बोला-'एक बुढ़ियाको दे आया हूँ।'

एक बार इसको मैंने छह सौ रुपयेकी हीराकी अँगूठी बनवा दी। इसने अपने गुरु अन्बादास शास्त्रीको दे दो और मुझसे छह मास तक नहीं कहा। भय भी करता था। अन्तमें मैंने जब जोर देकर कहा कि अंगूठी कहाँ है श तब बोला वह तो मैंने अष्ट-सहस्री पूर्ण होनेकी खुशीमें शास्त्रीजीको देदी...इस तरह मेरी जो आय होती थी वह प्रायः इसीके खर्चमें जाती थो।

कुछ दिनके बाद में सिमरा छोड़कर बरुआसागर आ गई, किसानोंके ऊपर जो कर्ज था सब छोड़ दिया और मेरे रहनेका जो मकान था बह मन्दिरको दे दिया। केवळ दस हजारकी सम्पत्ति छेकर सिमरासे बरुआसागर आ गई और सर्राफ मूळ-

चन्द्रजीके यहाँ रहने लगी। वे सौ रुपया मासिक व्याज उपार्जन कर मुझे देने लगे।

कुछ दिनके बाद सागर आगई और सि॰ बालचन्द्रजी सवालनवीसके मकानमें रहने लगी। आनन्दसे दिन बीते। यहाँ पर सिंघई मौजीलालजी बढ़े धर्मात्मा पुरुष थे। वह निरन्तर मुझे शास्त्र सुनाने छगे। कटरामें प्रायः गोछापूर्व समाजके घर हैं। प्रायः सभी धार्मिक हैं। यहाँ पर स्त्री समाजका मेरे साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया। यहाँ अधिकांश घरोंमें शुद्ध भोजनको प्रक्रिया है। मैं जिस मकानमें रहती थी उसीमें कुन्दनलाल घी-वाले भी रहते थे जो एक विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इस प्रकार मेरा तीस वर्षका काल सागरमें आनन्दसे बोता। अन्तमें कटरा संघके साथ यह मेरी अन्तिम यात्रा है। मेरा अधिकांश जीवन धर्मध्यानमें ही गया। मेरी श्रद्धा जैनधर्ममें ही आजन्मसे रही। पर्याय भरमें मैंने कभी क़रेवका सेवन नहीं किया। केवल इस बालक के साथ मेरा मनेह हो गया सो उसमें भी मेरा यही अभिप्राय रहा कि यह मनुष्य हो जावे और इसके द्वारा जीवोंका कल्याण हो। मेरा भाव यह कभी नहीं रहा कि वृद्धावस्थामें यह मेरी सेवा करेगा। अस्त, मेरा कर्तव्य था, अतः उसका पालन किया ।

हे प्रभो ! यह मेरी आत्मकथा है जो कि आपके ज्ञानमें यद्यपि प्रतिभासित है तथापि मैंने निवेदन कर दी, क्यांकि आपके स्मरणसे कल्याणका मार्ग सुलभ हो जाता है ऐसा मेरा विद्यास है। •••इत्यादि आलोचना कर वाईजीने ब्रत प्रहण किया फिर वहाँसे चलकर हम सब तेरापन्थी कोठीमें आगये।

यहाँ पर पं० पन्नालालजीने कहा कि 'बाईजीका स्वास्थ्य अच्छा नहीं, अतः यहीं पर रह जाओ। हम सब उनकी वैया-कृत्य करेंगे।' परन्तु बाईजीने कहा—'नहीं, यदापि स्थान उत्तम है, परन्तु यहाँ सर्व साधन नहीं। अतः मैं जाऊँगी। वहाँ ही सर्व साधनकी योग्यता है।

दो दिन रहकर गया आये। यहाँ पर श्री बाबू कन्हें यालाल-जीने बहुत आप्रह किया, अतः दो दिन यहाँ रहना पड़ा। श्री बाई जीका निमन्त्रण बाबू कन्हें यालाल जीके यहाँ था। उनकी धर्मपत्नीने बाई जीका सम्यक् प्रकारसे स्वागत किया। बाई जीकी चेष्टा देख कर उसे एकदम भाव हो गया कि अब बाई जीका जीवन थोड़े दिनका है। उसने एकान्तमें मुझे बुलाकर कहा कि 'वर्णी जी! मैं आपको बड़ा मानती हूँ, परन्तु एक बात आपके हितकी कहती हूँ। वह यह कि जब तक बाई जीका स्वास्थ्य अच्छा न हो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना, अन्यथा आजन्म आपको खेद रहेगा। मैंने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की।

वहाँसे कटनी आये। इवास रोग बाईजीको दिन-दिन त्रास देने लगा। कटनीमें मन्दिरोंके दर्शनकर सागरके लिये रवाना हो गये और सागर आकर यथास्थान धर्मशालामें रहने लगे।

# श्रीबाईजीका समाधिमरण

बाईजीका स्वास्थ्य प्रतिदिन शिथिछ होने छगा। मैंने बाईजीसे आग्रह किया कि आपकी अन्तर्व्यवस्था जाननेके छिये डाक्टरसे आपका फोटो (एक्सरा) उत्तरवा छिया जावे। बाईजीने स्वीकार नहीं किया। एक दिन मैं और वर्णी मोतीछाछजी बैठे थे। बाईजीने कहा 'भैया! मैं शिखरजी में प्रतिक्षा कर आई हूँ कि कोई भी सिचत्त पदार्थ नहीं खाऊँगी। फल आदि चाई सिचत्त हों चाहे अचित्त हों, नहीं खाऊँगी। दबाई में कोई रस नहीं खाऊँगी। गेहूँ, दिख्या घी और नमकको छोड़कर छुछ न खाऊँगी। दबाईमें अछसी अजवाइन और हर्र छोड़कर अन्य कुछ न खाऊँगी।'

चिता समय उन्होंने शरीर पर जो आभूषण थे उतार दिये, बाल कटवा दिये, एक बार भोजन और एक बार पानी पीनेका नियम कर लिया। प्रात:काल मन्दिर जाना, वहाँसे आकर शास्त्र स्वाध्याय करना, परचात् दस बजे एक लटाक दलियाका भोजन करना, शामको चार बजे पानी पीना और दिन भर स्वाध्याय करना यही उनका कार्यथा। यदि कोई अन्य कथा करता तो वे उसे स्पष्ट आदेश देतीं कि बाहर चले जाओ।

पन्द्रह दिन बाद जब मिन्द्र जानेकी शक्ति न रही तब हमने एक ठेळा बनवा लिया, उसीमें उनको मिन्द्र ले जाते थे। पन्द्रह दिन बाद वह भी छूट गया, कहने लगीं कि हमें जानेमें कष्ट होता है, अत: यहींसे पूजा कर लिया करेंगे। हम प्रात:काल मिन्द्रसे अष्ट द्रव्य लाते थे और बाईजी एक चौकीपर बैठे बैठे पूजन पाठ करती थीं। मैं ९ बजे दलिया बनाता था और बाईजी दस बजे भोजन करती थीं। एक मासबाद आध छटाक भोजन रह गया, फिर भी उनकी श्रवणशक्ति ज्योंकी त्यों थी।

रवास रोगके कारण बाईजो लेट नहीं सकती थीं, वेवल एक तिकयाके सहारे चौबोस घण्टा बैठी रहती थीं। कभी में, कभी मुलाबाई, कभी वर्णी मोतीलालजी, कभी पं० दयाचन्द्रजी और कभी लोकमणि दांड शाहपुर निरन्तर बाईजीको धर्मशास्त्र सुनाते रहते थे। बाईजीको कोई व्यम्रता न थी। उन्होंने कभी भी रोग बश 'हाय हाय' या 'हे प्रभो क्या करें' या 'जल्दी मरण आ जाओ' या 'कोई ऐसी औषधि मिल जावे जिससे मैं शीघ ही नीरोग हो जाऊँ' ऐसे शब्द द्यारण नहीं किये। यदि कोई आता और पूछता कि 'बाईजी! कैसी तिबयत हैं?' तो बाईजी यही उत्तर देतीं कि 'यह पूछनेकी अपेक्षा आपको जो पाठ आता हो सुनाओ, व्यर्थ बात मत करो।'

एक दिन मैं एक वैद्यको लाया जो अत्यन्त प्रसिद्ध था। वह 'बाई जीका हाथ देखकर बोला कि दबाई :खानेसे अच्छा हो सकता है।' बाईजीने कहा-'कब तक अच्छा होगा ?' उसने कहा-'यह हम नहीं जानते ।' बाईजीने कहा-'तो महाराज जाईये और अपनी फोस ले जाईये, मुझे न कोई रोग है और न कोई उपचार चाहती हाँ। जो शरीर पाया वह अवश्य वीतेगा, पचहत्तर वर्षकी आयु वीत गई, अब तो अवश्य जावेगी। इसके रखनेकी न इच्छा है और न हमारी राखी रह सकती है। जो चीज उत्पन्न होती है उसका नाज अवदयम्भावी है। खेद इस बातका है कि यह नहीं मानता। कभी वैद्यको लाता है और कभी हकीमको। मैं औषधिका निषेध नहीं करती। मेरे नियम है कि औषध नहीं खाना। दो मासमें पर्याय छूट जावेगी, इससे जहाँ तक बने परमात्माका स्मरणकर छ यही परलोकमें साथ जावेगा। जन्मभर इसका सहवास रहा । इसके सहवाससे तोर्थयात्राएं कीं, व्रत तप किये, स्वाध्याय किया, धर्मकार्योंमें सहकारी जान इसकी रक्षा की। परन्तु अब यह रहनेकी नहीं, अतः इससे न हमारा प्रेम है न द्वेष है।' वैद्यने मुझसे कहा कि 'बाईजीका जीव कोई महान आत्मा है। अब आप भूलकर भी किसी वैद्यको न लाना, इनका शरीर एक मासमें छूट जावेगा। मैंने ऐसा रोगी आज तक नहीं देखा।' यह कह वैद्यराज चले गये। उनके जानेके बाद बाईजी बोलीं कि 'तुम्हारी बुद्धिको क्या कहें ? जो रुपया वैद्यराजको दिया । यदि उसीका अन्न मंगाकर गरीबोंको बाँट देते तो अच्छा होता। अब वैद्यको न बुळाना।

बाईजोका शरीर प्रतिदिन शिथिल होता गया। परन्तु उनकी स्वाध्यायरुचि और ज्ञानिल्या कम नहीं हुई। एक दिन बीनाके श्रीनन्दनलालजी आये और मुझसे मुकदमासम्बन्धी बात करने रुगे। बाईजीने तपक कर कहा—'भैया! यहाँ अदालत नहीं

अथवा वकीलका घर नहीं जो आप मुकदमाकी बातकर रहे हो, कृपया बाहर जाइये और मुझसे भी कहा कि बाहर जाकर बात कर हो, यहाँ फालतू बात मत करो।' ...इस तरह बाईजीकी दिनचर्या ज्यतीत होने लगी।

बाईजीको निद्रा नहीं आती थी। केवल रात्रिके दो बजे बाद कुछ आलस्य आता था। हम लोग रात्रि-दिन उनको वैयावत्यमें छगे रहते थे। जब बाईजीकी आयुका एक मास शेष रहा तब एक दिन श्रीलम्पूलालजी घीवालोंने पूछा कि 'बाईजी ! आपको कोई शल्य तो नहीं है।' बाईजीने कहा-'अब कोई शल्य नहीं। पर कुछ पहले एक शल्य अवस्य थी। वह यह कि बालक गणेश-प्रसाद जिसे कि मैंने पुत्रवत् पाला है, यदि अपने पास कुछ द्रव्य रख छेता तो इसे कष्ट न उठाना पड़ता। मैंने इसे समझाया भी बहुत, परन्तु इसे द्रव्य रक्षा करनेकी बुद्धि नहीं। मैंने जब जब इसे दिया इसने पाँच या सात दिनमें सफा कर दिया। मैंने आजन्म इसका निर्वाह किया । अब मेरा अन्त हो रहा है. इसको यह जाने, मुझे शल्य नहीं। मेरे पास जो कुछ था इसे दे दिया। एक पैसा भी मैंने परिश्रह नहीं रक्खा। मैं आपको विद्वास दिलाती हूँ कि मेरे मरनेके बाद यह एक दिन भी मेरी दी हुई द्रव्य नहीं रख सकेगा। परन्तु अच्छे कार्यमें लगावेगा, असत् कार्यमें नहीं।' श्री लाम्पूलालजीने कहा कि 'फिर इनका निर्वाह कैसे होगा ?' बाईजीने कहा कि 'अच्छी तरह होगा। जैसे मेरा इसके साथ कोई जाति सम्बन्ध नहीं था, फिर भी मैंने इसे आजन्म पुत्रवत् पाला वैसे इसके निमित्तसे अन्य कोई मिल जावेगा । इसकी पर्यायगत योग्यता बड़ी बळवती है ।' बाईजीकी वात सुनकर लम्पू भैया हँस गये और उनके बाद सिंघईजी भी आये। वे भी हँसकर चले गये।

एक दिन मैंने बाईजीसे कहा-'बाईजी ! यह शान्तिबाई

प्राणपनसे आपकी वैयाष्ट्रस्य करती है, इसे कुछ देना चाहिये।' बाई जीने कहा—'तुम्हारी जो इच्छा हो सो दे दो। मैं तो द्रव्यका त्याग कर चुकी हूँ।'

जब आयुमें दस दिन रह गये तब बाईजीने मुझसे कहा— 'बेटा। एकान्तमें कुछ कहना है।' मैं दो बजे दिनको उनके पास जाकर बैठ गया और बोला 'बाईजी! मैं आ गया, क्या आज्ञा है?' बाईजी बोली—'संसारमें जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है। हमने तुम्हें चालीस वर्ष पुत्रवत् पाला है यह तुम अच्छी तरह जानते हो। इतने दीर्ष कालमें हमसे यदि किसी प्रकारका अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करना और बेटा! मैं श्रमा करती हूँ अथवा क्या क्षमा करूँ, मैंने हृद्यसे कभी भी कष्ट नहीं पहुँचाया। अब मेरी अन्तिम यात्रा है, कोई शल्य न रहे इससे आज तुम्हें कष्ट दिया। यद्यपि में जानती हूँ कि तेरा हृद्य इतना बल्छ नहीं कि इसका उत्तर कुछ देगा।'

में सचमुच हो कुछ उत्तर न दे सका, ठदन करने लगा, हिलहिली आने लगा। बाईजीने कहा—'बेटा जाओ बाजारसे फल लाओ' और लिलतासे कहा कि 'भैयाको पाँच रुपया दे दे, फल लावे। मुझे वहाँसे कहा कि 'जाओ', मैं ऊपर गया। मुलाबाईने मुझे देखा, मेरी रुदन अवस्था देख नीचे गई। बाईजीने कहा—'मुला नाटकसमयसार सुनाओ।' वह सुनाने लगी। तीन या चार छन्द सुनानेके बाद वह भी रुदन करने लगी। बाईजीने कहा—'मुला! उपर जाओ।' वह ऊपर चली गई। जब शान्ति-बाईने उसे रोते देखा तब वह भी बाईजीके पास गई। बाईजीने कहा—'शान्ति समाधिमरण सुनाओ।' वह भी एक दो मिनट बाद पाठ करती करती रोने लगी। मैं जब बाजार गया तब श्री सिंघईजी मिले। उन्होंने मेरा वदन मलीन देखा और पूछा कि 'बाईजीकी तिबयत कैसी है ?' मैंने कहा—'अच्छी है।' वे

बाईजीके पास गये। बाईजीने कहा—'सिंघई भैया! अनुप्रक्षा सुनाओ।' वे अनुप्रक्षा सुनाने छगे। परन्तु थोड़ी देर में सुनाना भूछकर कदन करने छगे। इस प्रकार जो जो जावे वही रोने छगे। तब बाईजीने कहा—'आप छोगोंका साहस इतना दुर्वछ है कि आप किसीकी समाधि करानेके पात्र नहीं।'

इस प्रकार बाईजीका साहस प्रतिदिन बढ़ता गया। इसके बाद बाईजीने केवळ आधी छटाक दिख्याका आहार रक्षण और जो दूसरी बार पानी पीती थीं वह भी छोड़ दिया। सब प्रन्थोंका श्रवण छोड़कर केवळ रत्नकरण्डशावकाचारमेंसे सोळह कारण भावना, दशधा धर्म, द्वादशानुप्रक्षा और समाधिमरणका पाठ सुनने छगीं। जब आयुके दो दिन रह गये तब दिख्या भी छोड़ दिया, केवळ पानी रक्षा और जिस दिन आयुका अबसान होनेवाळा था इस दिन जल भी छोड़ दिया। उस दिन उनका बोलना बन्द हो गया। मैं बाईजीकी स्मृति देखनेके लिये मन्दिरसे पूजनका द्रव्य लाया और अर्घ बनाकर बाईजीको देने छगा। उन्होंने द्रव्य नहीं लिया और हाथका इशाराकर जल माँगा। उससे हस्त प्रक्षालन कर गम्धोदककी बन्दना की। मैं फिर अर्घ देने छगा तो फिर उन्होंने हाथ प्रक्षालनके लिये जल माँगा। परचात् हस्त प्रक्षालन कर अर्घ चढ़ाया। फिर हाथ धोकर बैठ गई और सिलेट माँगी। मैंने सिलेट दे दो। उसपर उन्होंने लिखा कि 'तुम लोग आनन्दसे भोजन करो।'

बाई जी तीन माससे छेट नहीं सकती थीं। उस दिन पैर पसार कर सो गई। मुझे बड़ी प्रसन्तता हुई। मैंने समझा कि आज बाई-जीको आराम हो गया। अब इनका स्वास्थ्य प्रतिदिन अच्छा होने खगेगा। इस खुशीमें उस दिन हमने सानन्द विशिष्ट भोजन किया। दो बजे पं० मोती छाछजो वर्णीसे कहा कि 'बाई जीकी तबियत अच्छी है, अतः धूमनेके छिये जाता हूँ।' वर्णी जीने कहा

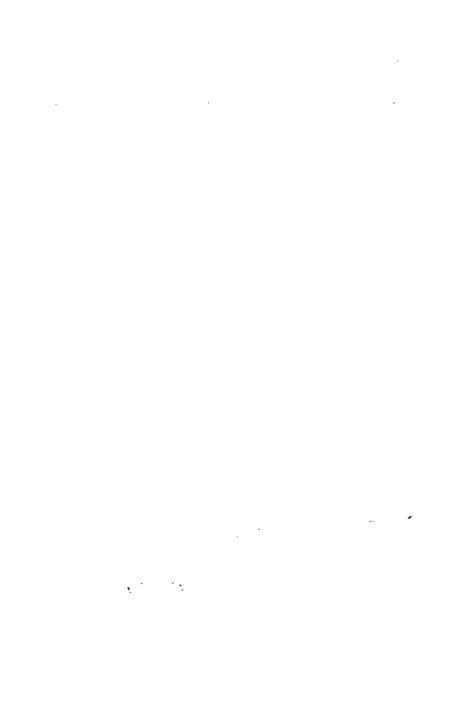

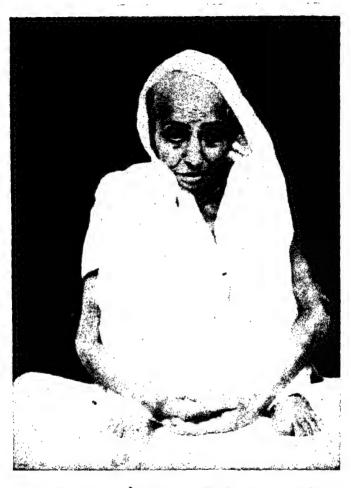

उन्होंने बाई जीको बैठा दिया। बाई जीने दोनों हाथ जोड़े 'ॐ सिद्धाय नमः' कहकर प्राण त्याग दिये। [पृ० ४२३]

कि 'तुम अत्यन्त मूढ़ हो। यह अच्छेके चिन्ह नहीं हैं, अवसरके चिह्न हैं।' मैंने कहा—'तुम बड़े घन्वन्तिर हो। मुझे तो यह आशा है कि अब बाईजीको आराम होगा।' वर्णीजी बोले—'तुम्हारा सा दुर्बोध आदमी मैंने नहीं देखा। देखो, हमारी बात मानो, आज कहीं मत जाओ।' मैंने कहा—'आज तो इतने दिन बाद अवसर मिला है और आज हो आप रोकते हैं।'

कुछ देर तक हम दोनोंमें ऐसा विवाद चलता रहा। अन्तमें मैं साढ़े तीन बजे जलपान कर प्रामके बाहर चला गया। एक बागमें जाकर नाना विकल्प करने लगा-'हे प्रभो ! हमने जहां तक बनी बाईजीकी सेवा को, परन्तु उन्हें आराम नहीं मिला। आज उनका स्वास्थ्य कुछ अच्छा मालूम होता है। यदि उनकी आयु पूर्ण हो गई तो मुझे कुछ नहीं सुझता कि क्या करूंगा ?' इन्हीं विकल्पोंमें शाम हो गई, अतः सामायिक करके कटराके मन्दिरमें चला गया। वहाँ पर शास्त्र प्रवचन होता था. अतः ९ बजे तक शास्त्र श्रवण करता रहा। साढे नी बजे बाईजीके पास पहँचा तो क्या देखता हूँ कि कोई तो समाधिमरणका पाठ पढ रहा है और कोई 'राजा राणा छत्रपति' पढ रहा है। मैं एकदम भीतर गया और बाईजीका हाथ पकड़ कर पूछने लगा—'बाईजी ! सिद्ध परमेष्ठीका स्मरण करो।' बाईजी बोर्डी-'भैया! कर रहे हैं, तुम बाहर जाओ।' मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब तो बाईजीकी तबियत अच्छी है। मैं सानन्द बाहर आगया और उपस्थित महाशयोंसे कहने लगा कि 'बाईजी अच्छी हैं।' सब लोग हँसने लगे।

मैं जब बाहर आया तब बाईजीने मोतीलालजीसे कहा कि 'अब हमको बैठा दो।' उन्होंने बाईजीको बैठा दिया। बाईजीने दोनों हाथ जोड़े 'ओं सिद्धाय नमः' कह कर प्राण त्याग दिये। वर्णीजीने मुझे बुलाया—'शीघ आओ।' मैंने कहा—'अभी

तो बाईजोसे मेरी बातचीत हुई। मैंने पूछा था-सिद्ध भगवानका स्मरण है। उत्तर मिला था हाँ, तुम बाहर जाओ। अब मैं उनकी आज्ञाका उल्लिक्षन नहीं कर सकता था। वर्णाजीने कहा कि 'आज्ञा देनेवाली बाईजी अब कहीं चलीं गई ?' 'क्या उपर गई हैं ?' वर्णाजी बोले—'बड़े बुद्ध हो। अरे वह तो समाधिमरण कर स्वर्ग सिधार गई। जल्दी आओ उनका अन्तिम शव तो देखों कैसा निश्चल आसन लगाये बैठी हैं ?' मैं अन्दर गया, सचमुच हो बाईजीका जीव निकल गया था, सिर्फ शव बैठा था। देखकर अशरण भावनाका स्मरण हो आया—

'राजा राणा छत्रपति हाथिनके असवार । मरना सबको एक दिन ऋपनी ऋपनी बार ॥ दलबल देवी देवता मात पिता परिवार । मरती बिरियां जीवको कोई न राखन हार ॥'

उसी समय कार्तिकेय स्वामीके शब्दों पर समरण जा पहुँचा— 'जं किं चि वि उप्पण्णं तस्स विणासो हवेइ णियमेण। परिणामसरूवेण वि ण य किं पि वि सासयं श्रित्थ।। सीहम्मक्ये पडियं सारंगं जह रण रक्खए को वि। तह मिच्चणा विगष्टियं जीवं पि रण रक्खए को वि॥'

जो कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसका विनाश नियमसे होता है। पर्यायरूप कर कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। सिंहके पैरके नीचे धाये मृगकी जैसे कोई रक्षा नहीं कर सकता उसी प्रकार मृत्युके द्वारा गृहीत इस जीवकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य यह है कि पर्याय जिस कारणकूटसे होती है उसके अभावमें वह नहीं रह सकती। प्राणीके अन्दर एक आयुः प्राण है उसका अभाव होनेपर एक समय भी जीव नहीं रह सकता। अन्यकी कथा छोड़ो, स्वर्गके देवेन्द्र भी आयुका अवसर होनेपर एक समय मात्र भी स्वर्गमें ठहरने के छिए असमर्थ हैं। अथवा देवेन्द्रोंकी कथा छोड़ो, श्रीतीर्थंकर भी मनुष्यायुका अवसान होनेपर एक सैकिण्ड भी नहीं रह सकते। यह बात यद्यपि आबाल वृद्ध विदित है, फिर भी पर्यायके रखने के लिये मनुष्यों द्वारा बड़े बड़े प्रयत्न किये जाते हैं। यह सब पर्यायबुद्धिका फल है। इसका भी मूल कारण वही है कि जो संसार बनाये हुए है। जिन्हें संसार मिटाना हो उन्हें इस पर विजय प्राप्त करना चाहिए।

> 'हे उअभावे णियमा णाणिस्स स्त्रासवणिरोहो । स्त्रासवभावेण विणा जायदि कम्मस्स वि णिरोहो ॥ कम्मस्साभावेण य णोकम्माणं पि जायइ णिरोहो । णोकम्मिणिरोहेण य संसारणिरोहणं होइ॥'

संसारके कारण मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरित और योग ये चार हैं। इनके अभावमें ज्ञानी जीवके आस्रवका अभाव होता है। जब आस्रवभावका अभाव होजाता है तब ज्ञानावरणादि कर्मोंका अभाव हो जाता है और जब कर्मोंका अभाव होजाता है तब नोकर्म-शरीरका भी अभाव हो जाता है एवं जब ओदारिकादि शरीरोंका अभाव हो जाता है तब संसारका अभाव हो जाता है। इस तरह यह प्रक्रिया अनादिसे हो रही है और जब तत्त्वज्ञान हो जाता है तब यह प्रक्रिया अपने आप छुप हो जाती है, स्वाभाविक प्रक्रिया होने छगतो है। पर्याय क्षणभंगुर संसारमें भो है और मुक्तिमें भी है।

बाईजीका शव देखकर मैं तो चित्रामका सा पुतला हो गया। वर्णीजीने कहा कि 'खड़े रहनेका काम नहीं।' मैंने कहा—'तो क्या रोनेका काम है ?' वर्णीजी बोले—'तुमको तो चुहल सूझ रही है। अरे जल्दी करो और उनके शवका दाह आध

घण्टेमें कर दो, अन्यथा सम्मूच्छंन त्रस जीवोंकी उत्पति होने लगेगी।' मैं तो किंकर्तव्यके उद्दापोहमें पागळथा, परन्तु वर्णाजीके आदेशानुसार शीघ ही बाईजीकी अर्थी बनानेमें व्यस्त हो गया। इतनेमें ही श्रीमान पं० मुन्नाळाळजी, श्री होतीळाळजी, पं० मूळचन्द्रजी आदि आगये और सबका यह मंसूबा हुआ कि विमान बनाया जावे। मैंने कहा कि 'विमान बनानेकी आवश्यकता नहीं। शवको शोघ ही श्मशान भूमिमें छे जाना अच्छा है।' कटरामें श्रीयुत, सिंघई राजारामजी और मौजी- छाळजीकी दुकानसे चन्दन आगया। श्रीयुत रामचरणळाळजी चौधरी भी आगये। आपने भी कहा कि 'शीघता करो।' हम छोगोंने १४ मिनटके बाद शव चठाया। उस समय रात्रिके दस बजे थे। बाईजीके स्वर्गवासका समाचार विजळीकी तरह एक दम बाजारमें फेळ गया और इमशान भूमिमें पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ी भीड़ हो गई।

बाई जीका दाह संस्कार श्रीरामचरणलालजी चौधरीके भाई ने किया। चिता धू धू कर जलने लगी और आध घण्टेमें शव जल कर खाक हो गया। मेरे चित्तमें बहुत ही पश्चात्ताप हुआ। हृदय रोनेको चाहता था, पर लोक लजाके कारण रो नहीं सकता था। जब वहाँ से सब लोग चलनेको हुए तब मैंने सब भाइयों से कहा कि—'संसारमें जो जन्मता है उसका मरण अवश्य होता है। जिसका संयोग है उसका वियोग अवश्यंभावी है। मेरा बाई जीके साथ चालीस वर्षसे सम्बन्ध है। उन्होंने मुझे पुत्रवत् पाला। आज मेरो दशा माता विहीन पुत्रवत् हो गई है। किन्तु बाई जीके उपदेशके कारण में इतना दुःखी नहीं हूँ जितना कि पुत्र हो जाता है। उन्होंने मेरे लिये अपना सर्वस्व दे दिया। आज में जो इन्होंने मुझे दिया सबका त्याग करता हूँ और मेरा स्नेह बनारस विद्यालयसे है, अतः कल ही

बनारस भेज दूँगा। अब मैं उस द्रव्यमें से पाव आना भी अपने खर्चमें न लगाऊँगा।' श्रीसिंघई कुन्दनलालजीने कहा कि 'अच्छा किया, चिन्ताकी बात नहीं। मैं आपका हूँ। जो आपको आवश्यकता पड़े मेरेसे पूरी करना।'.... इस तरह शमशानसे सरोवर पर आये। सब मनुष्योंने स्नान कर अपने अपने घरका मार्ग लिया। कई महाशय मुझे धर्मशालामें पहुँचा गये। यहाँ पर आते ही शान्ति, मुला और लिता हदन करने लगीं। पश्चात् शान्त हो गईं। मैं भी सो गया, परन्तु नींद नहीं आई, रह रह कर बाईजीका स्मरण आने लगा।

## समाधिके बाद

जब किसीका इष्ट वियोग होता था तो मैं समझाने लगता था कि भाई! यह संसार है। इसका यही स्वरूप है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग अवज्य होता है, अतः शोक करना व्यर्थ है। पर बाईजीका वियोग होने पर मैं स्वयं शोक करने लगा। लोक लज्जाके कारण यद्यपि शोकके चिह्न बाह्यमें प्रकट नहीं हो पाते थे परन्तु अन्तरङ्गमें अधिक वेदना रहती थी। इसीसे सिद्ध होता है कि यह मोहका संस्कार बड़ा प्रवल है। घरमें रहनेसे चित्त निरन्तर अशान्त रहता था, अतः दिन्क समय किसी बागमें चला जाता था और रात्रिको पुस्तकावलोकन करता रहता था।

मेरा जो पुस्तकालय था वह मैंने स्याद्वाद विद्यालय बनारसको दे दिया। तीन दिनके बाद लिलता बोली—'हम बाईजीका मरणभोज करेंगे।' मैंने कहा—'अब यह प्रधा बन्द हो रही है, अतः तुम्हें भी नहीं करना चाहिये।' वह बोली—'ठीक है, परन्तु हम तो केवल उन्हींके स्मरणके लिये उन्हींका धन

भोजनमें लगाते हैं। आपके पास जो था उसे तो आप स्याद्वाद् विद्यालयको दान कर चुके। अब हमारे पास जो है उसे लगावेंगे। उनकी आयु ७४ वर्षकी थी और अभी वृद्धजनोंका मरणभोज प्रायः सर्वत्र चाल् है, अतः आप हमें यह कार्य करने दीजिये।' में चुप रह गया। लिलताने एक हनार मनुष्योंका भोजन बन-चाया और बारहवें दिन खिलाया, विद्यालयके छात्रोंको भी भोजन कराया, अनाथालयके बालक बालिकाओंको भी भोजन दिया तथा जितने माँगनेवाले (भिखारी) आये उन सबको भोजन दिया। परचान जो बचा उसे पल्लेदारोंको जो सिंघईजी आदि की दुकानों पर काम करते थे, दे दिया। फिर भी जो बचा वह बाईजीका काम करनेवाली औरतों को बाँट दिया।

बारह दिनके बाद बाईजीके जो बस्नादि थे वे छिलता और शान्तिबाईको दे दिये। इसे बाँटनेमें छिछता और शन्तिमें परस्पर मनोमाछिन्य हो गया। वास्तवमें परिष्रह हो पापकी जड़ है। छिछताने एक दिन मुझसे कहा—'भैया! एकान्तमें चलो।' मैं गया तब एक डबुछिया उसने दो। उसमें ४००) का माछ था। उसने कहा—'बाईजी मुझे दे गई हैं!' मैंने कहा—'तुम रक्स्तो।' उसने कहा - 'मुझे आवश्यकता नहीं। न जाने कौन चुरा ले जायगा ?'

इन कार्यों से निश्चिन्त होकर में रहने छगा, परन्तु उपयोग नहीं छगता था। मुलाबाईने बहुत समझाया—भैया! अब चिन्ता छोड़ो। बाईजी तो गई, मैं आपको भोजन बनाकर खिला-ऊँगी।' मैंने कहा—'मुलाबाई! मेरे पास जो कुछ था वह तो मैं दे चुका। अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, किसीसे माँगनेकी आदत नहीं। यद्यपि सिंघईजी सब कुछ करनेको तैयार हैं, परन्तु माँगनेमें लज्जा आती है।' सान्त्वना देती हुई मुला-बाई बोली—'भैया! कुछ चिन्ता मत करो। मेरे पास जो कुछ है सससे आप निर्वाह करिये। बहुत कुछ है। मैंने आपको नड़ा भाई माना है। आखिर मेरा घन कब काम आवेगा ? मेरे कौन बैठा है ? ... इत्यादि बहुत कुछ सान्त्वना उसने दी परन्तु चित्तकी उदासीनता न गई।

एक दिन विचार किया कि यदि यहाँसे द्रोणिगरि चला जाऊँ तो वहाँ शान्ति मिलेगी। विचारकर मोटर स्टेण्ड पर आया। वहाँ भैयालालजी गोदरेने सबसे अगाडीकी सीट पर बैठा दिया। एक घण्टा बाद मोटर छट गई। मलहराका टिकट था। मोटर बण्डा पहुँची। वहाँ ड्राईवरने कहा-'वर्णीजी! आप इस सीटको छोड़कर बीचमें बैठ जाईये। मैं बोला-'क्यों ?' 'यहाँ दरोगा साहब आवे हैं, वे शाहगढ़ जा रहे हैं।' 'तुमने उस सीटका भाड़ा क्यों लिया ?' 'आप जानते हैं 'जबर्दस्तीका ठेंगा शिर पर' आप जल्दी सीट को त्याग दीजिये ?' 'यह तो न्याय नहीं बलात्कार है। ' 'न्याय अन्यायकी कथा छोड़िये जब राज्यमें ही न्याय नहीं तब हममें कहाँसे आवेगा ? आपने मामुली किरायेसे एक रुपया ही तो अधिक दिया है, पर हम दरोगा साहबकी कृपासे २० के बदले ४० सवारियाँ ले जाते हैं। यदि उन्हें न ले जावें तो हमारी क्या दुर्गति होगी, आप जानते हैं । अतः इसीमें आपका कल्याण है कि आप बीचमें बैठ जाईये। अथवा आपको न जाना हो तो उतर जाईये। यदि आप न उतरेंगे तो बळात्कार मुझे उतारना होगा। आपको अदालतकी शरण लेनी है, भले ही लीजिये। परन्तु मैं इस सीट पर न बैठने दूँगा।

में चुपचाप गाड़ीसे उतर गया और उसी दिनसे यह प्रतिक्का की कि अब आजन्म मोटर पर न बैटूँगा। वहाँसे उतरकर धर्म-शालामें ठहर गया। रात्रिको शास्त्र प्रवचन किया। 'पराधीन स्वप्नहु सुख नाहीं' यह कोकोक्ति बार-बार याद आती रही। दो दिन यहाँ रहा। प्रश्चात् सागर चळा आया और जिस मकानमें रहता था रसीमें रहने लगा। बहुत कुछ रपाय किये, पर चिस शान्त नहीं हुआ। अषाढ़का महीना था, अतः कहीं जा भी नहीं सकता था।

## शाहपुरमें

पक दिन शाहपुरसे लोकमणि दाक आये। उन्होंने कहा— 'शाहपुर चिलये। वहाँ सब साधन अच्छे हैं।' उनके कहनेसे मैं शाहपुर चला गया। यहीं पर सेठ कमलापितजी और वर्णी मोतीलालजी भी आगये। आप लोगोंके समागमसे धार्मिक चर्चांमें काल जाने लगा।

यहाँ पर भगवानदास भायजी बड़े धार्मिक जीव हैं। निरन्तर स्वाध्यायमें काल लगाते हैं। आपके पाँच सुपुत्र हैं और पाँचों ही पण्डित हैं तथा योग्य स्थानों पर विद्याध्ययन कराते हैं—पं॰ माणिकचन्द्रजी सागर विद्यालयमें अध्ययन कराते हैं, पं॰ श्रुत-सागरजी रामटेक गुरुकुलमें मुख्याध्यापक हैं, पं॰ दयाचन्द्रजी पहले बीनामें थे, अब जबलपुर गुरुकुलमें मुख्याध्यापक हैं, पं॰ धर्मचन्द्रजी शाहपुर विद्यालयमें सुपरिन्डेन्डेन्ट पदपर नियत हैं और सबसे छोटे अमरचन्द्रजी पिताजीके साथ स्वाध्यायमें दत्तचित्त रहते हैं। इनके समागमसे अच्छा आनन्द रहा।

यहाँकी समाज बहुत ही सच्चरित्र है और परस्पर अति संगठित भी है। यहाँ पर नन्दलालजी गानेके बढ़े प्रेमी हैं। हल्कू सिंघई भी बढ़े धर्मात्मा हैं। इनके यहाँ एक बार पञ्चकल्याणक और एक बार गजरथ हो गया है। आपने पञ्च कल्याणकमें तीन हजार रुपया दिये थे जिनकी बदौलत आज शाहपुरमें एक विद्यालय चल रहा है। इस विद्यालयमें मामवालोंने शक्तिसे बाहर दान दिया है। आज शाहपुरमें एक विद्यालय है जिसमें

४० छात्र अध्ययन कर रहे हैं। २० छात्र उसकी बोर्डिंगमें हैं। यदि यहाँ पर एक लाखका धौव्यफण्ड हो तो हाईस्कृळ तक अंग्रेजी और मध्यमा तक संस्कृतकी शिक्षाका अच्छा प्रवन्ध हो सकता है। तथा ४० छात्र बोर्डिंगमें रह सकते हैं, परन्तु यह सुमत होना असम्भव है। ये लोग इस तत्त्वको नहीं समझते। भाद्रमासमें खतौलीसे लाला त्रिलोकचन्द्र, लाला हुकुमचन्द्र सलावावाले और पं० शीतलप्रसादजी शाहपुराके आनेसे तात्त्विक चर्चीका विशेष आनन्द रहा।

एक दिन हम. कमलापति सेठ और वर्णी मोतीलालजी परस्परमें धार्मिक भावोंकी समालोचना कर रहे थे। सब छोग यही कहते थे कि 'धर्म कल्याणकारी है, पर उसका यथाशक्ति आचरण भी करना चाहिये।' कोई कहता था कि 'एकान्तमें रहना अच्छा है, क्योंकि यातायातमें बड़ा कष्ट होता है तथा अन्तरङ्ग धर्म भी नहीं पछता।' वर्णी मोतीलाछजीने कहा कि 'यदि वर्भी गणेशप्रसादजी यातायात छोड़ देवें तो हम अनायास चनके साथ रहने लगेंगे।' यही बात सेठ कमलापतिजीने भी कही कि 'यदि केवल वर्णीजी स्थिर हो जावें तो हम अनायास स्थिर हो जावेंगे और इनके साथ आजन्म जीवन निर्वाह करेंगे। इन्होंकी चक्कल प्रकृति है।' मैंने कहा—'यदि मैं रेलकी सवारी छोड़ दूँ तो आप छोग भी छोड़ सकते हैं ?' दोनों महाशय बोले—'इसमें क्या शक है ?' मैं भोलाभाला उन दोनों महा-श्यों के जालमें फँस गया। इसी क्षण उनके समक्ष प्रतिज्ञा कर ली कि 'मैंने आजन्म रेलकी सवारी त्याग दी, आप दोनों कहिये च्या कहते हैं ?

पण्डित मोतीलाल वर्णीने उत्तर दिया कि 'पञ्चकल्याणक प्रतिष्ठाको छोड़कर रेलमें न बेँहूँगा।' इसी प्रकार सेठ कमला-पतिजीने भी कहा कि 'मैं सालमें एक बार रेल पर जाऊँगा तथा एक बार आऊँगा' और मुझसे भी कहने लगे कि आप भी इसी प्रकार नियम करिये एकदम त्यागना अच्छा नहीं। मैं तो अपने विचारोंपर दृढ़ रहा, परन्तु उन लोगोंने जो कहा उसे बदलनेकी राजी नहीं हुए''इस प्रकार भाद्र मास सानन्द बीता, खतौली-वाले खतौली चले गये, वर्णी मोतीलालजी जतारा गये, सेठ कमलापतिजी बरायटा गये पर हम लाचार थे, अतः रह गये।

आधे आहिवनमें पैदछ सागर आ गये। मेरे आने के पहले ही बाईजीकी ननद छिलताबाईका स्वर्गवास हो गया था। उसके पास जो पाँच सौ कपया थे वे उसकी ओरसे सागर पाठ-शालामें दे दिये। पन्द्रह दिन सागर रहे, परन्तु उपयोगकी स्थिरता नहीं हुई। यहाँ पर मुलाबाई थी उसने भी बहुत समझाया, परन्तु चित्तका श्लोभ न गया। धर्मशालामें पहुँचते ही ऐसा लगने लगे मानों बाईजी धीमी आवाजसे कह रही हों 'भैया! भोजन कर लो।'

# गिरिराजकी पैदल यात्रा

एक दिन सिंघईजीके घर भोजनके लिये गये। भोजन करनेके बाद यह करपना मनमें आई कि पैदल कर्रापुर जाना चाहिये। बाईजी तो थीं हो नहीं, किससे पूछना था? अतः मध्याह्नकी सामायिकके बाद पैदल चल दिये और एकाकी चलते चलते पाँच बजे कर्रापुर पहुँच गये। पन्द्रह मिनट बाद सिंघईजीके मुनीम हजारीलाल आ गये। बहुत ही शिष्टाचारसे पेश आये। कहने लगे कि 'आपके चले आनेसे सिंघईजी बहुत ही खिल्ल हैं।' उनका अभिप्राय यह था कि यदि मुझसे मिलकर यात्रा करते तो अच्छा होता। यों तो मैं जानता हूँ कि कोई किसीका नहीं, जीव एकाकी ही जन्मता है, और एकाकी ही मरता है।

फिर भी संसारमें मोही जीवको एक दूसरेका आश्रय छेना पड़ता है। सब पदार्थ भिन्न भिन्न हैं, फिर भी मोहमें पर पदार्थके बिना कोई भी काम नहीं होता। श्रद्धा और है, चारित्रमें आना और है। श्रद्धा तो दर्शन मोहके अभावमें होती है और चारित्र चारित्रमोहके अभावमें होता है। मेरी यह श्रद्धा है कि आप मेरेसे भिन्न हैं और मैं भी आपसे भिन्न हूँ, फिर भी आपके सहवासको चाहता हूँ। आपको यह हद श्रद्धा है कि कल्याण मार्ग आत्मामें है, फिर भी आप शिखरजी जा रहे हैं। यह आपको हद निश्चय है कि ज्ञान और चारित्र आत्माके ही गुण हैं, फिर भी आप पुस्तकावलोकन, तीर्थयात्रा तथा त्रत उपवासादि निमित्तोंको मिलाते ही हैं। इसी प्रकार में भी आपका निमित्त चाहता हूँ। इसमें कौन सा अन्याय है है संसारसे विरक्त होकर भी साधु लोग उत्तम निमित्तोंको मिलाते ही हैं.. यह सिंघईजीका संदेश था सो आपको सुना दिया।

बात वास्तविक थी, अतः मैं कुछ एत्तर न दे सका और दो दिन रहकर बण्डा चला गया। यहाँ पर श्री दौलतरामजी चौधरी बहुत ही धर्मात्मा हैं। उन्होंने आमह पूर्वक कहा—'आप गिरि-राजको जाते हो तो जाओ, बहुत हो प्रशस्त कार्य है। परन्तु नैनागिरिजी भी तो सिद्धक्षेत्र है, अनुपम और रम्य है। यहाँ पर सब सामग्री सुलभत्या मिल सकती है। हम लोग भी आपके समागमसे धर्मलाम कर सकेंगे तथा आपकी वैयावृत्यका भी अवसर हमको मिलता रहेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी वृद्ध अवस्था है। इस समय एकाकी इतनी लम्बी यात्रा पैदल करना हानिप्रद हो सकती है, अतः उचित तो यही है कि आप इसी प्रान्तमें धर्मसाधन करें किर आपकी इच्छा..!'

में सुनकर उत्तर न दे सका और दो दिन बाद श्री

नैनागिरि जी को चला गया। बीचमें एक दिन दछपतपुर रहा ! यहाँ पर सिंघई जबाहरलालजी मेरे बड़े प्रेमी थे । वे बोळे-'आप जाते हैं, जाओ। परन्तु हम छोगोंका भी तो कुछ विचार करना था। हम आपके धर्ममें आज तक बाधक नहीं हए। धर्मका उत्थान तो आत्मामें होता है, क्षेत्र निमित्तमात्र ही है। अज्ञानी मनुष्य निमित्तों पर बहुत बल देते हैं, पर ज्ञानी मनुष्योंकी दृष्टि उपादानकी ओर रहती है। आप साक्षर हैं। यदि आप भी निमित्तकी प्रधानता पर विशेष आग्रह करते हैं तो हम कुछ नहीं बोलना चाहते । आपकी इच्छा हो सो कीजिये । अथवा मेरी तो यह श्रद्धा है कि इच्छासे कुछ नहीं होता। जो होनेवाला कार्य है वह अवश्य होता है। बाईजीका एक विलक्षण जीव था जो कि योग्य कार्यके करनेमें ही अपना उपयोग लगाता था। अब आपको शिक्षा देनेवाला वह जीव नहीं रहा. अतः आपकी प्रवृत्ति स्वच्छन्द हो गई है। हम तो आपके प्रेमी हैं. प्रेम वश अपने हृदयकी बात आपके सामने प्रकट करते ही हैं। आपका जिसमें कल्याण हो वह कीजिये...।' बाईजीका नाम सनकर पुनः उनके अपरिमित उपकारोंका स्मरण हो आया। मैंने सिंघई जबाहरलालजीको कुछ उत्तर नहीं दिया और दसरे दिन श्री नैनागिरिको चला गया।

यहाँ पर एक धर्मशाला है, उसीमें ठहर गया। साथमें कमलापित सेठ भी थे। धर्मशालाके बाहर एक उच्च स्थान पर अनेक जिनालय हैं। जिनालयोंके सामने एक सरोबर है। उसके मध्य भागमें एक विशाल जैन मन्दिर है, जिसके दर्शनके लिखे एक पुल बना हुआ है। मन्दिरको देखकर पावापुरके जल मन्दिरका स्मरण हो आता है। मन्दिरके बनानेवाले सेठ जबाहरलालजी मामदाबाले थे। सामने एक छोटी सी पहाड़ी पर अनेक जिन मन्दिर विद्यमान हैं। वहाँ पहुँचनेका मार्ग सरोबरके

चाँच परसे है। पहाड़ीकी दूरी एक फर्छोङ्ग होगी। मन्दिरोंके दर्शनादि कर भव्य पुण्योपार्जन करते हुए संसार स्थितिके छेदका उपाय करते हैं।

यहाँपर हम छोग दो दिन रहे। सागरसे सिंघईजी आदि भी आ गये, जिससे बड़े आनन्दके साथ काल बीता। सिंघईजी ने बहुत कुछ कहा परन्तु मैंने एक न सुनी। मैंने सान्त्वना देते हुए उनसे कहा—'भैया! अब तो जाने दो। आखिर एक दिन तो हमारा और आपका बियोग होगा ही। जहाँ संयोग है वहाँ बियोग निश्चित है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि आप गुझसे कुछ नहीं चाहते, केवल यही इच्छा आपकी रहती है कि मेरा काल धर्ममें जावे तथा कोई कष्ट न हो...परन्तु मैंने एक बार श्रीगिरि-राज जानेका टढ़ निश्चय कर लिया है, अतः अब आप प्रतिबन्ध न लगाइये...।' मेरा उत्तर सुनकर सिंघईजीके नेत्रोंमें आँसुओंका संचार होने लगा और मेरा भी गला रुद्ध हो गया, अतः कुछ कह न सका। केवल मार्गके सन्मुख होकर बमोरीके लिये प्रस्थान कर दिया।

#### : ?:

शामके ५ वजते वजते वमौरी पहुँच गया । यहाँका दरवारीलाल उत्साही और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। यहाँ दो दिन रहकर
शाहगढ़ चला गया । यहाँ पर पश्चीस घर जैनोंके हैं। दो दिन
बहा । यहाँके जैनी मृदुल स्वभावके हैं, जब चलने लगा तब रुदन
करने लगे । चलते समय यहाँसे पश्चीस नारियल भेटमें आये ।
यहाँसे हीरापुर पहुँचा । यहाँपर छक्कीलाल सिंघई जो कि द्रोणगिरि पाठशालाके मन्त्री हैं, रहते हैं । बहुत ही सज्जन व्यक्ति
हैं । चनसे सम्मति लेकर दरगुवाँ पहुँचा ।

यहाँ पर एक जैन पाठशाला है जो श्रीयुत ब्रह्मचारी चिदा-

नन्दजीके द्वारा स्थापित है। आप निरन्तर उसकी देख-रेख करते रहते हैं। यहींपर आपने एक गुजराती मन्दिर भी निर्माण कराया है और उसके लिये आपने अपना ही मकान दे दिया है। अर्थात अपने रहने हो के मकानमें मन्दिर निर्माण करा दिया है। आप योग्य व्यक्ति हैं। निरन्तर ज्ञानवृद्धिमें भापका एपयोग लीन रहता है। आपने बुन्देळखण्ड प्रान्तमें पच्चीस पाठशालाएँ स्थापित करा दी हैं। आपको यदि पूर्ण सहायता मिछे तो आप बहुत उपकार कर सकते हैं, परन्तु कोई योग्य सहायक नहीं। आप बत भी निरितचार पालते हैं। आपकी बृद्धा माता हैं जो सब काम अपने हाथोंसे करती हैं। आपकी गरीबोंपर बड़ी दया रहती है। आप निरन्तर विद्याभ्यास करते रहते हैं। आपकी उदासीनाश्रममें पूर्ण रुचि रहती है। आपके ही प्रयत्नका फल है कि सागरमें जौहरी गुलाबचन्द्रजीके बागमें एक आश्रम स्थापित हो गया है। आपकी प्रकृति उदार है। भोजनमें आपको अणुमात्र भी गृध्नता नहीं है। आपके समागममें दो दिन सानन्द व्यतीत हुए। आपने खूब आतिश्य सत्कार किया।

यहाँसे श्री द्रोणिगिरिको चल दिये। बीचमें सड़वा गाव मिला। यहाँ जैनियोंके दस घर हैं। परन्तु परस्परमें मेल नहीं, अतः एक रात्रि ही यहाँ रहे और चार घण्टे चलकर श्री द्रोणिगिरि पहुँच गये। यहाँ पर सुन्दर धर्मशाला है। पण्डित दुलीचन्द्रजी बाजनावालोंने बड़े परिश्रमसे इसका निर्माण कराया था। यहाँ पर एक गुरुद्त्ता पाठशाला चल रही है जिसकी रक्षा श्री सिंघई कुन्दनलालजो सागर तथा मलहरा के सिंघई बृन्दावनदासजी डेबड़िया करते हैं। पं० दुलीचन्द्रजी वाजनावालोंकी भी चेष्टा इसकी उन्नति में रहती है। श्री छक्कीलालजो सिंघई हीरापुरवाले इसके मन्त्री हैं। आप प्रति आठवें दिन आते हैं और पाठशालाका एक पैसा भी अपने उपयोगमें नहीं लाते। साथमें घोड़ा लाते हैं तो उसके घासका पैसा भी आप अपने पाससे दे जाते हैं। आप बड़े नरम दिखके आदमी हैं, परन्तु प्रबन्ध करनेमें किसीका खिहाज नहीं करते।

पं० गोरेलालजी यहीं के रहनेवाले हैं, ज्युत्पन्न हैं। आप ही के द्वारा पाठशालाकी अच्छी डन्नति हुई है। आप क्षेत्रका भी काम करते हैं। यहाँ पर एक हीरालाल पुजारी भी है। जो बहुत ही सुयोग्य है। जो यात्रीगण आते हैं उनका पूर्ण प्रवन्ध कर देता है। गाममें एक मन्दिर है। उसमें देशी पत्थरकी विशाल वेदो है जिसका श्री सिंधई कुन्दनलालजी सागरने भैयालाल मिस्नीके द्वारा निर्माण कराया था। उसमें बहुत ही सुन्दर कला कारीगरने अङ्कित की है। वेदिकामें श्री ऋषभ जिनेन्द्रदेवकी ढाई पुट ऊँची सङ्गममरकी सुन्दर प्रतिमा है जिसके दर्शनसे दर्शकको शान्तिका आखाद आ जाता है। यहाँ पर इन्हीं दिनों गोवर्धन भोजक आया था। उसका गाना सुनकर यहाँ के क्षत्रिय लोग बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ तीन दिन रहे। पश्चात् यहाँ से चलकर गोरखन पुरा पहुँचे। यहाँ प्राचीन जैन मन्दिर है। पन्द्रह घर जैनियोंके हैं जो परस्पर कलह रखते हैं।

यहाँ से चलकर घुवारा आये। यहाँ पर पाँच जिन मन्दिर हैं। यहाँ पर पण्डित दामोदरदासजी बहुत तत्त्वहानी हैं। आप बैंद्य भी हैं। यहाँ पर परस्परमें कुछ वैमनस्य था। यह एक साधुके आग्रह और मेरी चेष्टासे शान्त हो गया। यहाँ से चलकर बढ़गाँव आये और वहाँ से चलकर पठा आये। यहाँ पर पं० वारे लालजी चेच बहुत सुयोग्य हैं। इनके प्रसादसे अहार क्षेत्रकी उन्नित प्रतिविद्य हो रही है। यहाँसे चलकर अतिशय क्षेत्र पपौरा आ गये। यहाँ पर तीन दिन रहे। यहाँसे चलकर वरमा आये और वहाँसे चलकर दिगोड़ा पहुँचे। यह दिगोड़ा वही है जहाँ कि श्री देवी दास-

की कविका जन्म हुआ था। आप अपूर्व कवि और धार्मिक पुरुषः ये। आपके विषयमें कई किंवदन्तियाँ प्रचित्रत हैं—

आप कपडेका व्यापार करते थे। एक बार आप कपडा बेचने-के लिये बछौड़ा गये थे। वहाँ जिनके मकानमें ठहरे थे उनके एक पाँच वर्षका वालक था। वह प्राय: भायजीके पास खेबनेके हिये भा जाता था। उस दिन भाया और भाध घण्टा बाद चला गया। उसकी माँ ने उसके वदनसे झंगुलियाँ उतारी तो उसमें उसके एक हाथका चाँदीका कड़ा निकल गया। माँने विचार किया कि भायजी साहबने उतार लिया होगा। वह उनके पास आई और बोली कि 'भायजी ! यहाँ इसका चूरा तो नहीं गिर गया ?' भायजी उसके मनका पाप समझ गये और बोले कि 'हम कपडा बेचकर देखेंगे, कहीं गिर गया होगा।' वह वापिस चळी गई। आपने शीघ ही सुनारके पास जाकर पाँच तोलेका कड़ा बनवाकर बालककी माँको सौंप दिया। माँ कड़ा पाकर प्रसन्न हुई। भायजी साहब बाजार चले गये। दूसरे दिन जब बालककी माँ बालकको झंगुलियाँ पहिराने लगी तब कड़ा निकल पड़ा। मनमें बड़ी शर्मिन्दो हुई और जब बाजारसे भायजी साहब आये तब कहने लगी कि 'मुझसे बडी गलती हुई। व्यर्थ ही आपको कहा लेनेका दोष लगाया ' भायजी साहबने कहा-'कुछ हज नहीं। बस्त खो जाने पर सन्देह हो जाता है। अब यह कड़ा रहने दो।'

एक बारकी बात है, आप लिलतपुरसे घोड़ापर कपड़ा लेकर घर जा रहे थे। अटवीके बीचमें सामायिकका समय हो गया। साथियोंने कहा—'एक मीछ और चिलये। यहाँ घनी अटवी है। इसमें चोरोंका डर है।' भायजी साहब बोले—'आप लोग जाईये। हम तो सामायिकके बाद ही यहाँसे चलेंगे' और घोड़ा परसे कपड़ेका गद्धा उतारकर घोड़ाको बाँध दिया तथा आप सामायिकके छिये बैठ गये। इसनेमें चोर आये और कपड़ेके गद्धे

हेकर चले गये। थोड़ी दूर जाकर चोरोंके दिलमें विचार आया कि हम छोग जिसका कपड़ा चुरा लाये वह बेचारा मूर्तिकी तरह बेठा रहा मानों साधु हो ऐसे महापुरुषकी चोरी करना महापाप है। ऐसा विचार कर लौटे और कपड़ेके गट्टे जहाँसे चठाये थे वहीं रख दिये और कहने छगे कि 'महाराज! आपके गट्टे रखे हैं। अन्य कोई चोर आपको तंग न करे इसलिए अपना एक आदमी छोड़े जाते हैं।' इतना कहकर वे चोर आगे चले तथा जो लोग मायजी साहबको घनी अटबीमें अकेला छोड़कर आगे चले गये थे इन्हें लूट लिया और पीटा भी। भायजीके पास जो आदमी बैठा था उसने सामायिक पूरी होने पर उनसे कहा कि 'महाराज! अपना कपड़ा संभालो। अब हम जाते हैं'...ऐसी अनेक घटनाएँ आपके जीवनचरित्रकी हैं।

एक घटना यह भी लिखनेकी है कि आप यू० पी० प्रान्तमें एक स्थानपर पढ़नेके छिये गये। वहाँ आपने एक पैसेकी छकड़ीमें बारह माह रोटी बनाई और अन्तमें वह पैसा भी बचा छाये। छोग इसे गलप समझेंगे पर यह गलप नहीं। आप बजारसे एक पैसेकी लकड़ी छाते थे, उसमें रोटी बना छेते और कोयछा बुझा छेते थे तथा उसे एक पैसामें सुनारको बेच देते थे।

यहाँ पर उनके बनाये देवीविछास आदि प्रन्थ देखने में आये।

### : 3:

दिगौड़ासे चलकर दुमदुमा आये। यहाँ पर बाईजीकी सास की बहनका ल का गुलावचनद्र है। बड़ा सज्जन मनुष्य है। उसका बाप बड़ा भोलाभाला था। जब उसका अन्तकाल आया तब गुलावचनद्रने कहा कि 'पिताजी! आपके चिन्होंसे आपका सरण आसन्त जान पड़ता है।' पिताने कहा—'बेटा! संसार मरता है, इसमें आइचर्यकी कीन सी कथा है ?' गुलाबचन्द्रने कहा कि 'समाधिमरणके लिये सबसे ममता त्यागो।' बाप बड़ा मोला था। बोला—'अच्छा तेरे बचन मान्य हैं।' कुछ देर बाद गुलाब-चन्द्र दवाई लाकर बोला—'पिताजी! औपिथ लीजिये।' बाप बोला—'बेटा अभी तो तूने कहा था कि सबसे ममता छोड़ो। मैंने वही किया। देख, इसीलिये में खाटसे उतरकर नीचे बैठ गया। सब कपड़ा छोड़ दिये। केवल घोती नहीं छोड़ी जाती। नंगे होनेमें लज्जा आती है। अब मैं न तो पानी पीजँगा और न अब ही खाऊँगा।' गुलाबचन्द्रने कहा—'पिताजी! मैंने तो सरल भावसे कहा था। मेरा यह भाव थोड़े ही था कि तुम सब छोड़ दो।' बापने कहा—'आप कुल कहो, मैं तो सब कुछ छोड़ चुका। अब जमीन पर ही लेटूँगा और मगवानका स्मरण कहना।' यह वार्ता ग्राम भरमें फैल गई परन्तु उसने किसीकी नहीं सुनी और दो दिन बाद परमेष्ठीका स्मरण करते हुए निर्विच्न रूपसे परलोक यात्रा की।

इस गाँवसे चलकर बरुआसागर आ गये और स्टेशनके जपर बाबु रामस्वरूपके यहाँ ठहर गये। साथमें कमलापित सेठ भी थे। यहाँ पर स्टेशनसे दो फर्लागकी दूरी पर सर्राफ मूळ-चन्द्रजोकी दुकान है। दुकानके पास हो एक अट्टालिका पर जिन चैत्यालय है, जिसमे श्री पार्श्वनाथ स्वामीकी मनोज्ञ प्रतिमा है। वाबू रामस्वरूपजीने चैत्यालयको सुसज्जित बना रक्सा है। यहाँ से आध फर्लाग पर एक छोटी सो पहाड़िया है, जिसके जपर सर्राफजीने एक पार्श्वनाथ विद्यालय खोल रक्सा है और जिसके ज्ययके लिये शाँसीके पाँच कोठे लगा दिये हैं। पहाड़ीके नीचे एक कुआ भी खुदवा दिया है। यहाँसे दो फर्लाज़की दूरी पर एक बाग है जिसमें आम, अमरूद आदि अनेक फल तथा शाकादिकी स्पत्ति होती है। स्थान सुरम्य तथा जल वायुकी

स्वच्छतासे पठन-पाठनके लिये ध्पयुक्त है। परन्तु बहवासागर-वाले महानुभावोंकी उसमें प्रीति नहीं। हाँ, बाबु रामस्वरूपजी की पूर्ण दृष्टि है। बाबु साहबके समागमसे शास्त्र प्रवचनमें बड़ा आनन्द रहता था। सर्राफ मूळचन्द्रजी भी प्रतिदिन आते थे। इनका हमसे हार्दिक प्रेम था।

एक दिन बोले—'आप गिरिराजको जा रहे हैं.. यह मुनकर हमारा दिल टूटा जा रहा है। आप हो के स्नेहसे मैंने यह विद्यालय खोला था और आप हो के स्नेहसे इसे निरन्तर सींचता रहता हूँ। मैं आपकी आज्ञाका हमेशा पालन करता हूँ तथा यथाशांक्त और भी दान करनेको तैयार हूँ...यदि आप रहें तो। इसके सिवाय एक बात और है। वह यह कि बाईजी हमारे पास एक हजार रुपया इस शर्तपर जमा कर गईं थी कि इसका पाँच रुपया मासिक ज्याज भैयाको देते जाना सो लीजिय और यदि भाप रुपया लेना चाहते हैं तो वह भी लीजिय, मुझे कोई आपित्त नहीं। रुपया ले लेने पर भी मैं पाँच रुपया मासिक भेजता जाऊँगा। आपको मैं अपना मानता हूँ।' मैंने कहा—'मुझे रुपया नहीं चाहिये। बाईजीके भावका मैं ज्यावात नहीं कर सकता। मैं पाँच रुपया मासिक ज्याजका हो लेनेवाला हूँ। रुपया यहाँकी पाठशालाके नाम जमा करा दीजिये।'

शाँसीके राजमल्लजी साहब भी यहाँ आये। इनका सर्राफके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। सर्राफजीके परम हितेषी और उन्हें योग्य सम्मति देनेवाले थे। बहुत ही सज्जन धार्मिक व्यक्ति थे। इनकी सम्मतिसे सर्राफ मूलचन्द्रजीने शाँसीमें एक मकान ले लिया जिसका चार सौ रुपया मासिक किराया आता है।

पन्द्रह दिन बरुआसागर रहकर शुभ मुहूर्तमें श्री गिरिराजके व्हिए प्रस्थान कर दिया । प्रथम दिनकी यात्रा पाँच मीछकी थी, निवारी प्राममें पहुँचा । साथमें कमछापति और चार जैनी माई ये। साथमें एक ठेळा था. जिसमें सब सामान रहता था। उसे दो आदमी हे जाते थे। जब थक जाते थे तब अन्य दो आदमी ठेलने लगते थे। मैं तीन मील चला और इतना थक गया कि पैर चळनेमें बिळकुळ असमर्थ हो गये। मुझे बहुत ही खेद हुआ और मनमें यह भावना हुई कि 'हे प्रभो ! ऐसे किस पापका उदय आया कि मेरी शक्ति एकदम क्षीण हो गई।' हमारे साथ जो जैनी थे उनमेंसे एक बोला कि 'आप इतनी चिन्ता क्यों करते हैं ? श्री पाइबे प्रभु सब अच्छा करेंगे। मालुम होता है, आपने एक मसल नहीं सुनी—'साम्हर दूर सिमरिया नियरी।' मैंने कहा-'इसका अर्थ समझाईये।' वह बोळा--'पह्छे जमानेमें इस तरह रेळ मोटरोंका सुभीता न था। साम्हर स्थान मारवाड्में है। वहाँ नमक्की ब्रील है। वहाँसे सिमरिया गाँव पाँच सौ मील है। यह गाँव पन्ना रियासतमें है। पहले जमानेमें बैलोंके जरिये व्यापार होता था। साम्हरके एक सेठका सिमरियावालेपर कुछ रूपयाः आता था। वह उसकी वसकीके लिए सिमरिया चला। जब गाँवके बाहर आया तब नौकरसे पूछता है कि 'सिमरिया कितनी दूर है ?' नौकरने जवाब दिया- 'साम्हर दूर सिमरिया नियरी।' यद्यपि यहाँसे साम्हर एक मील है, परन्तु इसके लिए आपने पीठ दे दी है और सिमरियाके सम्मख हो गये हैं। इससे चार सी निन्यानवे मीछ दूर होनेपर भी नजदीक है। इसी प्रकार आप गिरिराजके सम्मुख हैं, अतः वह नकदीक है और वरुआ-सागर दूर है। ' उसके इस वाक्यको सुनकर मेरेमें स्फर्ति आ गई और मैंने यह प्रतिज्ञा की-'हे प्रभो पाइवनाथ ! मैं आपकी निर्वाणभूमिके लिए प्रस्थान कर रहा । जब तक मुझमें एक मील भी चलनेकी सामर्थ्य रहेगी तबतक पैदल चलुँगा, डोलीमें नहीं बैठूँगा।' प्रतिज्ञाके बाद ही एकदम चढने लगा और आध घण्टा बाद निवारी पहुँच गया। यहाँपर एक जैन मन्दिर और

चार घर जैनियोंके हैं। रात्रिभर रहा। प्रातःकाळ भोजन करके मगरपुरके लिए चल दिया।

दहाँपर एक गहोई वैश्य आये। उन्होंने कहा 'आप थोडी देर मेरी बात सुनकर जाईये।' मैं रुक गया। आप बोले-'मैं एक बार श्री जगन्नाथजीकी यात्राके किए जाने लगा तो मेरो माँ बोली-बेटा ! तुम्हारे वापने अमुक आदमीका ऋण लिया था । वह उसे अदा न कर सके, उसका मरण हो गया। अब तम पहले उसे अदा करो फिर यात्राके छिए जाओ, अन्यथा यात्रा सफल न होगी। मैंने माँकी आज्ञाका पालन किया और उस साहकारके पास गया। साहकारसे मैंने कहा-भाई! आपका जो रुपया मेरे बापके नामपर हो छे छीजिये। साहूकारने कहा-मुझे नहीं मालूम कितना कर्ज है। मेरे बापने दिया होगा, मैं क्या जानूं ? जब मैंने बहुत आग्रह किया तब उसने बही निकाछी। मैंने मेरे बापके नामपर जो रुपया निकला वह मय व्याजके अदा किया। साहकारने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उतना ही रुपया मिलाकर एक मन्दिरमें लगा दिया। यह इस जमानेकी बात है पर अब यह जमाना आ गया कि रूपया अदा करनेमें अदालतका आश्रय लेना पड़ता है और अन्तमें कलिकाल कहकर सन्तोष करना पड़ता है। अस्तु, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ जावें वहाँ यह उपदेश अवस्य देवें कि पराया ऋण अदा करके ही तीर्थयात्रा आदि धार्मिक कार्य करें।' मैंने कहा-'अच्छा।' उसने कहा--'अब आप सानन्द जाईये।'

#### 181

मैं वहाँसे चलकर मगरपुर पहुँच गया। यहाँ दो जैन मन्दिर और दस घर जैनियोंके हैं। यहाँ अड़कू सिंघईजीके यहाँ ठहरा। आप स्वर्गीय बाईजीके चचेरे माई थे। बड़े आदरसे तीन दिन रक्खा। चलते समय सप्रेम एक मीछ तक पहुँ चानेके छिये आये। जब मैं चछने छगा तब आपका हृद्य भर आया। वियोग में विषाद न होना कठिन काम है। यहाँ से चलकर टेरका आया। यहाँ पर दो मन्दिर और पन्द्रह घर जैनियोंके हैं। यहाँ पर समाज में वैमनस्य था वह दूर हो गया।

यहाँ से चलकर मजरानीपुर आया। यहाँ पर दस विशाल जैन मन्दिर और साठ घर जैनियोंके हैं। प्रायः सभी सम्पन्न हैं। यहाँ पर शैलो अच्छी है। कई भाई स्वाध्यायके प्रेमी हैं। मन्दिरमें धर्मशाला है, उसमें सौ आदमी ठहर सकते हैं। यहाँ दो दिन रहकर मज चला गया। यहाँ पर मन्दिरोंका समुदाय अच्छा है, परन्तु अब जैनियोंको न्यूनता है। यहाँ पर वैद्याव लोगोंके भी विशाल मन्दिर है। पूजा पाठका प्रबन्ध उत्तम है।

दो दिन रहकर यहाँ से आलीपुरको चला। यह स्थान महाराज आलीपुरका है। आप क्षत्रिय हैं। आपका महल आलीपुरामें हैं। यहाँ पर एक दिन ठहरा। यहाँ के राज्यका प्रबन्ध बहुत हो एत्तम है। आपके राज्यमें किसानों से मालगुजारीका रुपया नहीं लिया जाता। उत्पत्तिके ऊपर कर है। यदि छः मन गल्ला हुआ तो एक मन राजाको देना पड़ता है। यदि किसीको कोई अर्जी करनी पड़ती है तो महाराजके पास जाकर स्वयं निवेदन कर सकता है। कहनेका तात्पर्य यह है कि यहाँको प्रजा बहुत आनन्दसे अपना जीवन विताती है।

यहाँसे चलकर नयागाँव छावनी आ गये और शोभाराम भैयालाल महेवावालोंके यहाँ ठहर गये। यहाँ पर बुन्देलखण्ड राज्योंकी देख रेख करनेके लिये एजेण्ट साहब रहते हैं। यहाँसे चलकर महेवा आये। यहाँ पर भैयालालने पूर्ण आतिथ्य सत्कार किया। यह स्थान चरखारी राज्यमें है। यहाँकी प्रजा भी आनन्द से जीवन विताती है, परन्तु आलीपुरकी बराबरी नहीं कर सकती। यहाँ एक दिन रहकर राज्यस्थान छतरपुरमें भा गया। यह स्थान बहुत सुरम्य है। यहाँ पर संस्कृत शाकोंका अच्छा भण्डार है। श्री विहारीछाछजी साहब संस्कृतके उत्तम बिद्वान् हुए हैं। आपको कविता प्राचीन कवियोंके सहश होती थी। आप श्री भागचन्द्रजी साहबके शिष्य थे। शान्त परिणामी और प्रतिष्ठा-चार्य भी थे।

जिन दिनों श्राप भागचन्द्रजी साहबसे अध्ययन करते थे उस समय आपके साथमें पण्डित करगरळाळजी पद्मावती पोर-बाळ भी अध्ययन करते थे। आप ही के सुपुत्र स्वर्गीय श्रीमान् न्यायदिवाकर पण्डित पन्नाळाळजी थे। जिनकी प्रतिभाको बड़े बढ़े विद्वान् सराहते थे। आप निर्भाक वक्ता थे। बाद करनेमें केशरी थे और असाधारण प्रतिष्ठाचार्य थे। बड़े बड़े राजा आपको सादर बुळाते थे। महाराज छतरपुरने तो आपको अनेक बार बुळाया था। छतरपुरमें जैनियोंकी बड़ी प्रतिष्ठा थी।

गाँवके बाहर एक टेहरी पर पाण्डेजीका मन्दिर है। आज कल वहाँ हिन्दी नार्मल स्कूल है। यहाँ पर मन्दिरोंमें विशाल मृर्तियोंकी न्यूनता नहीं है, परन्तु आजकल शास्त्र प्रवचन भी नहीं होता। यहाँ पर पं० हीरालालजी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आप चाहें तो समाजका बहुत कुल उपकार कर सकते हैं, परन्तु आपका लक्ष्य इस ओर नहीं। प्रथम तो संसारमें मनुष्य जन्म मिलना अति कठिन है। फिर मनुष्य जन्म मिलकर योग्यताकी प्राप्त अतिदुर्लभ है। योग्यताको पाकर जो स्वपरोक्तर नहीं करते वे अत्यन्त मृद् है। मृद हैं...यह लिखना आपेक्षिक है, याव-त्याणी हैं। सब अपने अपने अभिप्रायसे प्रवृत्ति करते हैं, किन्तु इतना अवश्य मानना पढ़ेगा कि जिस कियाके करनेसे अपनी आत्माको कलुषताका सामना करना पढ़े तथा धक्ता पहुँ चे वह कार्य करना अवश्य हैय है। संसार है, इसमें जो न हो वह बल्प है।

यहाँसे चलकर एक राजधानीमें आया। उसका नाम नहीं लिखना चाहता । यहाँ भटारकके शिष्य थे जो बहत ही योग्य एवं विद्वान थे। आपका राजाके साथ मैत्रीभाव था। एक वर्षा-कालमें पानीका अकाल पड़ा, खेती सूखने लगी। प्रजामें त्राहि त्राहि मच गई । प्रजागणने राजासे कहा-'महाराज ! पानी न वरसनेका कारण यह है कि यहाँ पर जैनगृह भट्टारकका एक चेळा रहता है, वह ईश्वरको सृष्टिकर्ता नहीं मानता, परमात्मा निखिल जगतका नियन्ता है, उसीकी अनुम्पासे विश्वके प्राणी सुखके पात्र होते हैं। रसीकी अनुकम्पासे प्राणी अनेक आपत्तियों से सुरक्षित रहते हैं, अतः उस भट्टारकके शिष्यको यहाँसे निकाल दीजिये जिससे देशव्यापी आपत्ति टळ जावे।' राजाने कहा-'यह तुम छोगोंकी भ्रान्ति है। मनुष्योंके पुण्य पापके आधीन सुख दुख होता है। भगवान तो सिर्फ साक्षीभूत हैं। अथवा कल्पना करो कि भगवान ही कर्ता हैं, परन्तु फल तो जैसा हम लोग पुण्य पाप करेंगे वैसा हो होगा। जैसे हम राजा हैं। हमारी प्रजामें जो चोरी करेगा उसे हम चोरी करनेका दण्ड देवेंगे। यदि चोरी करनेवालेको दैण्ड न दिया जायगा तो अराजकता फैल जावेगी इसी तरह ईइवरको मान छो। जैनगुरुके रहनेसे पानी नहीं बरसा यह आप किस आधारसे कहते हैं। विवेकसे बात करना चाहिये। आप छोग जानते हैं कि जैनियोंके साध दिगम्बर होते हैं। प्रामके बाहर रहते हैं। चौबीस घण्टेमें एक बार प्राममें आकर भोजन करते हैं। पदचात फिर वनमें चले जाते हैं। सबसे मैत्री भाव रखते हैं। वे तो यहाँ हैं नहीं। यह जो हैं भट्टारकके शिष्य हैं, परन्तु वे भी बड़े शिष्ट हैं, विद्वान् हैं, दयालु हैं, सदाचारकी मृति हैं, परिमित परिमह रखते हैं, जैनियोंके यहाँ भोजन करते हैं. किसीसे याचना नहीं करते. मेरा उनके साथ स्नेह है. निरन्तर उनके मुखसे आप छोगोंके हित पोषक वचन ही सुननेमें आते हैं। वे निरन्तर कहते रहते हैं कि महाराज ! ऐसा नियम बनाइये कि जिससे राज्य भरमें सदाचारकी प्रवृत्ति हो जाय। आप सदा मद्य मांस मधुके त्यागका उपदेश करते हैं। अनाचार रोकनेके िकयं उनका कहना है कि बाजार औरतें शहरमें न रहें। उनकी आजीविकाके िक्ये कोई कलाभवन बना दिया जावे। मुझे भी निरन्तर यही उपदेश देते हैं कि महाराज ! आप प्रजापति हैं और चूँकि पशु भी आपकी प्रजा हैं, अतः इनका भी घात न होना चाहिए। इसिल्ये आप लोग इनके निकालनेका प्रस्ताव वापिस ले लीजिये...। महाराज ने बहुत कुछ कहा परन्तु समुन्दायने एक नहीं सुनी और कहा 'तो हमको आज्ञा दीजिये हम ही चले जावें। '

महाराजने कहा—'खेद है कि छोगोंके आमहसे आज मुझे एक निरपराध व्यक्तिको राज्यसे बाहर जानेकी आज्ञा देकर न्याय का घात करना पड़ रहा है। एक दरबानसे कहा कि पाण्डेजीसे कह दो—महाराज! आप मेरा राज्य छोड़कर अन्य स्थानमें चछे जाइये। आपके रहनेसे हमारी प्रजामें क्षोभ रहता है।'

द्रवान पाण्डेजीके पास गया और कहने लगा कि 'महाराज! आपको राजाज्ञा है कि राज्यसे बाहर चले जाओ।' पाण्डेजीने कहा कि 'महाराजसे कह दो कि आपकी आज्ञाका पालन होगा, परन्तु आप एक बार मुझसे मिल जावें।' द्रवानने आकर महाराजको पाण्डेजीका संदेश सुना दिया। महाराजने पाण्डेजीके पास जाना स्वीकृत कर लिया।

पाण्डेजीने दरवानके जानेके बाद मन्त्रराजका आराधन किया। महाराज जब पाण्डेजीके यहाँ आनेको उदात् हुए तब कुछ कुछ बाद्छ उठे और जब उनके पास पहुँचे तब अखण्ड मूसलाधार वर्षा होने लगी। आपका जब पाण्डेजीसे समागम हुआ तब आपने बहुत ही प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि 'महाराज ! मैं अपनी आज्ञा वापिस लेता हूँ!' पाण्डेजी बोले—'आपकी इच्छा, परन्तु आपने प्रजाके कहे अनुसार राज्यसे बाहर जानेकी आज्ञा तो दे ही दी थी। यह तो विचारना था कि मैं कीन हूँ ? क्या मुझमें पानो रोकनेकी सामर्थ्य है। मुझमें क्या किसीमें यह सामर्थ्य नहीं। जोवन-मरण सुख-दुख ये सब प्राणियोंके पुण्य पापके अनुसार होते हैं। तथाहि—

> 'सर्वे सदैव नियतं भवति स्वकीय-कम्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् । श्रज्ञानमेतदिह यसु परः परस्य कुर्यात्पुमान् मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।'

इस लोकमें जीवोंके जो मरण जीवन सम्बन्धी दुःख सुख हैं वे सदा काल नियम पूर्वक अपने अपने कर्मोदयसे होते हैं। ऐसा होनेपर भी जो मनुष्य परके मरण, जीवन, सुख और दुःखका कर्ता अपनेको मानता है वह अज्ञान है। अन्यस—

> 'श्रज्ञानमेतद्धिगम्य परात्परस्य पश्यन्ति ये मरणजीवितदुःखसौख्यम् । कर्माण्यहंकृतिरसेन चिकीर्षवस्ते मिथ्याहशो नियतमात्महनो भवन्ति ॥'

पूर्व कथित अज्ञानको प्राप्त होकर जो परसे परको सुखःदुख एवं जीवन-मरण देखते हैं वे अहंकार रसके द्वारा करनेके इच्छुक जीव नियमसे मिध्यादृष्टि होते हैं और नियमसे आत्मघाती होते हैं। संसारमें जीवन, मरण, सुख और दुःख जो कुछ भी जीवोंके देखा जाता है वह सब स्वकृत कर्मों के उद्यसे होता है। उनका जो अपनेको कर्ता मानते हैं। अर्थात् उनमें राग द्वेष करते हैं वे अज्ञानी हैं। जैसे कोई असावघानीसे बिना देखे मार्ग चल रहा है उसे अकस्मात् पत्थरकी चोट लग गई तो वह पत्थरको इस

भावनासे तोड़ने लगा कि यदि यह पत्थर मार्गमें न होता तो मुझे चोट न लगती। पर वह यह नहीं सोचता कि यदि मैं देखकर चलता तो यह चोट न लगती। और भी कहा है कि—

> 'वने रेेे शतुजलाग्निमध्ये महाणवे पर्वतमस्तके वा । गुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्तन्ति पुरायानि पुरा कृतानि ।'

जब कि बस्तुकी मर्थादा ही ऐसी है तब अन्य पर रोष करना कहाँका न्याय है ? संसारमें कौन मनुष्य चाहता है कि मैं धनी न होऊँ, विद्वान न होऊँ, राजा न होऊँ; परन्तु होना अपने अधीनकी बात नहीं है। जैसा कि कहा है—

> 'यशःश्रीसुतिमशिदि सर्वे कामयते जगत्। नास्य लाभोऽभिलापेऽपि विना पुण्योदयात्सतः'॥ 'जरामृत्युदरिद्रादि न हि कामयते जगत्। तत्संयोगो बलादस्ति सतस्तत्राश्चभोदयात्॥'

प्राणी मात्र चाहते हैं कि हमारे यश हो, छक्ष्मी हो, पुत्र हो, मित्र हो; किन्तु पुण्योदयके निमित्त न मिळनेपर कुछ नहीं होता और जरा, मरण, दरिद्रता, मूर्खता जगत्में कोई नहीं चाहता किन्तु पाप कमके उदयका निमित्त मिळनेपर नहीं चाहनेपर भी इन अनिष्ठकारी पदार्थोंका संयोग होता है.....इत्यादि बहुत कुछ टष्टान्त इस विषयमें हैं, किर भी आपने अपनी प्रजाके कहनेसे हमको अपना शत्रु बळात्कार समझ छिया। मेरे चातुर्मासमें यहीं रहनेका नियम था। मैं स्वेच्छासे अपने नियमका घात न करता। आप मुझे बलात्कार निकाळ देते यह अन्य बात थी। खेद इस बातका है कि पानी वरसनेसे आपने यह विश्वास कर छिया कि यह करामात पांडेजीकी है। यह भी

आपकी धारणा मिथ्या है। यदि मैं इस वरसानेमें कारण हुआ तो मैं स्वयं विधाता हो गया।

> 'सुनहु भरत भावी प्रत्रल विलख कही मुनिनाय। हानि लाभ जीवन मरण जश अपजश विधिहाथ॥'

अतः इस भ्रान्तिको छोड़ो कि जल वरसानेमें मेरा अतिशय है। मैं भी कर्माकान्त हूँ। जैसी आपकी अवस्था है वैसी ही मेरी अवस्था है। इतना अन्तर अवश्य है कि आपकी श्रद्धा दमाडोल (चक्चल) है और मेरी श्रद्धा अचल है।

आप अपने व्यवहारसे छिज्जित न हों। मैं आपको न तो मित्र मानता हूँ और न शत्रु ही। मेरे कर्मका विपाक था जिससे आपने शत्रु-मित्र जैसा काम किया।

महाराज बोले—'ठीक है, ऐसा ही होना था। अब इस विषयमें अधिक चर्चा करनेकी आवश्यकता नहीं। मैं आपसे प्रसन्न हूँ और मेरी आजसे यह घोषणा है कि जैनका जब रथ निकले तब उसे आवश्यक बाह्य सामग्री राज्यसे दी जावे।'

इसके बाद पाण्डेजीने सर्व शान्तिके लिये शान्ति विधान किया। कहनेका अभिप्राय यह है कि पहले इस प्रकारके निर्भीक और गुणी मनुष्य होते थे।

यहाँ तीन दिन रहकर भी खजराहा क्षेत्रके लिये चल दिये। बीचमें दो दिन रहकर तीसरे दिन खजराहा पहुँच गये।

### : 4 :

खजराहाके जैन मन्दिर बहुत ही विशास और एन्नत शिखर-वाले हैं। एक मन्दिरमें श्री शान्तिनाथ स्वामीकी सातिशय प्रतिमा विराजमान है, जिसके दर्शन करनेसे चित्तमें शान्ति आ जाती है। यहाँके मन्दिरोंमें पत्थरोंके ऊपर ऐसी शिल्पकसा एकीर्ण की गई है कि वैसी कागज पर दिखाना भी दुर्लभ है। मन्दिरके चारों ओर कोट है, बीचमें वावड़ी और कूप है, धर्म-शाला है; परन्तु प्रबन्ध नहीं के तुल्य है। क्षेत्रकी रक्षाके लिये न तो कोई भृत्य है न मुनोम। केवल पुजारी और माली रहता है। आस-पास जैनियोंकी संख्या अल्प है। छतरपुरवाले चाहें तो प्रबन्ध कर सकते हैं, परन्तु उनकी इस ओर दृष्टि नहीं। पन्नावालोंकी भी इसकी उन्नतिमें कुछ विशेष रुचि नहीं।

यहाँ पर वैष्णवोंके बड़े बड़े विशास्त्र मन्द्र हैं। फाल्गुनमें एक मासका मेला रहता है। दूर दूरसे दुकानदार आते हैं। लाखोंका मास्त्र बिकता है। महाराज छतरपुर भी मेलामें पधारते हैं।

यहाँ से चलकर तीन दिन बाद पन्ना पहुँच गये। यहाँ पर बाबू गोबिन्दलालजी भी आ गये। आप गयाके रहनेवाले हैं। आपको पचहत्तर रुपया पेन्सन मिलती है। आप संसारसे अत्यन्त उदास हैं। आपने गयाके प्राचीन मन्दिरमें हजारों रुपये लगाये हैं। एक हजार रुपया स्याद्वाद विद्यालय बनारस को प्रदान किये हैं। एक हजार रुपया स्याद्वाद विद्यालय बनारस को प्रदान किये हैं और तीन हजार रुपया फुटकर खर्च किये हैं। आपका समय धर्मध्यानमें जाता है। आप निरन्तर सत्समागममें रहते हैं। यहाँ पर हम लोग सिंघई रामरतनके घर पर टहर गये। आपके पुत्र-पौत्रादि सब ही अनुकूल हैं। आप आतिथ्यसत्कारमें पूर्ण सहयोग देते हैं। हमको पन्द्रह दिन नहीं जाने दिया। हम लोगोंने बहुत कुछ कहा परन्तु एक न सुनी।

पन्द्रह दिनके बाद चलकर दो दिनमें पड़िरया आये। यहाँ तीन दिन रहना पड़ा। यहाँ सबसे विलक्षण बात यह हुई कि एक आदमीने यहाँ तक हठ की कि यदि आप हमारे घर भोजन नहीं करेंगे। तो हम अपघात कर लेंगे। अनेक प्रयत्न करने पर यहाँसे निकल पाये और तीन दिनमें सतना पहुँच गये। यहाँ पर बड़े सत्कारसे रहे। लोग नहीं जाने देते थे, अतः सेठ कमलापित और बाबू गोविन्द्छाछजीको रेल पर भेज दिया और मैं सामा-यिकके मिससे प्रामके बाहर चला गया और वहींसे रीवाँके लिये प्रस्थान कर दिया। बादमें ठेला जो कि साथ था आ गया पचास आदमी तीन मीछ तक आये। सतनामें सिंघई धर्मदासजी एक रत्न आदमी हैं। आप बहुत ही परोपकारी जीव हैं। तीन दिनमें रीवाँ पहुँचे। यहाँ पर दो मन्दिर हैं। श्री शान्तिनाथ स्वामीकी प्रतिमा अतिमनोझ है। धर्मशाला भी अच्छी है। एक मन्दिरकी दहलान श्री महाराजकी रानी साहबाने बनवा दी है।

यहाँ तीन दिन रहकर मिर्जापुरके लिये चल दिये। यहाँसे मिजीपर सौ मील है। बीचमें कहीं जैनोंका घर नहीं, अतः भोजनका प्रबन्ध स्वयं करते थे। बारह दिनमें मिर्जीपुर पहुँच गये। मार्गकी शोभा अवर्णनीय है। वास्तवमें मिर्जापुर रम्य जिला है। यहाँ पर जैन मन्दिर अति सुन्दर है। समैयोंका एक चैत्यालय भी है। वे लोग बहुत सज्जन हैं, परन्तु मन्दिरमें नहीं आते। मैं उनके यहां भोजन करनेके लिए भी गया। उनके घरों में धार्मिक प्रवृत्ति है। यहां पर उन हीरालाल सिंघईका घर है जिन्होंने कि कटनीका बोर्डिङ्ग बनवाया था। अब उनके नाती हैं जो कई भाई हैं, परन्तु इनकी धर्ममें उतनी रुचि नहीं। जितनी कि इनके बाप-दादोंकी थी। यहां पर गंगाजीका घाट बहुत सुन्दर बना हुआ है। गंगाके घाट पर ही विनध्यवासिनी देवीका मन्दिर है। बहुत दूर-दूरसे भारतवासी आते हैं, परन्तु खेद इस बातका है 6 यात्रीगण पण्डोंको बदौरत देवीको जगदम्बा कहकर भी उसके समक्ष निर्मम छागोंका बिलदान कर देते हैं। संसारमें कषायोंके वशमें जो जो अनर्थ हो अल्प है।

यहाँसे चलकर चार दिनमें वाराणसी-काशी पहुँच गये और पादर्वनाथके मन्दिरमें भेळ पुर ठहर गये। यहां पर दो धर्म-शालाएँ हैं—पक पञ्चायती हैं जिसमें आधी दवेताम्बरों की और आधी दिगम्बरों की है। साँझेकी धर्मशाला होनेसे यात्रीगणोंको कोई सुविधा नहीं। एक धर्मशाला—खडगसेन उदयराजको भी हैं जिसका बहुभाग दुकानदारोंको किराये पर दे दिया है। मन्दिर दो हैं, दोनों ही उत्तम हैं।

यहाँ पर प्रभुषाटके ऊपर श्री बाबू देवकुमारजी आरा निवासीका बनवाया हुआ सुन्दर घाट है। घाटके ऊपर एक बड़ा सुन्दर महल है जिसकी छागत कई छाख रुपये होगी। इसी में स्याद्वाद विद्यालय है। यह भी उन्होंने स्थापित किया था और उसकी सहायता आज तक उनके सुपुत्र निर्मेछकुमार जी रईस बराबर करते रहते हैं। आप बहुत ही सज्जन हैं। विद्यालयके ऊपर एक सुन्दर छत है, जिसमें हजारों आदमी बैठ सकते हैं। बीचमें एक सुन्दर मन्दिर है, जिसके दर्शन करनेसे महीन पुण्य का बन्ध होता है। मन्दिरके बाद एक छोटा आँगन हैं वहाँसे बाहर जानेका मार्ग है। उसके बाद एक छात्रावास है। बगडमें (रसोई घर) है। यहाँसे थोड़ी दूर चलकर रानीघाट पर श्री स्वर्गीय छेदीलाल जी के द्वारा निर्मापित सुन्दर मन्दिर है, जो लाखों रुपयेकी लागतका है। मन्दिरके नीचे एक धर्मशाला भी है, जिसमें स्यादाद विद्यालयके छात्रगण रहते हैं। मैं भो इसी धर्मशालामें रहकर अध्ययन करता था। यहाँसे तीन मील चलकर शहरके भीतर मैदागिनीमें एक बहत ही सुन्दर जिन मन्दिर है। एक धर्मशाला भी है, जिसमें यात्रीगण ठहरते हैं। यहाँ पर सब प्रकारकी सुविधा है। यहाँसे थोड़ी द्र पर एक चैत्यालय है, जिसमें होराकी प्रतिमा है। यहाँसे थोड़े ही अन्तर पर एक पञ्चायती मन्दिर है, जिसमें बहुत जिनिषम्ब हैं। एक चैत्यालय श्री खडगसेन उदयराजका भी है।

बनारसमें तीन दिन रहा । इन्हीं दिनोंमें स्याद्वाद विद्यालय

भी गया। वहाँ पठन-पाठनका बहुत ही उत्तम प्रबन्ध है। यहाँ के छात्र व्युत्पन्न ही निकलते हैं। विनयके भण्डार हैं। श्रीमान् पण्डित के श्राश्चन्द्र जी, जो कि यहाँ के मुख्याध्यापक हैं, बहुत सुयोग्य हैं। आप सहदय व्यक्ति हैं। आपका छात्रोंके उत्पर बहुत स्नेह रहता है। पं० पन्नालाल जी चौधरी सुपरिन्डेण्टेन्ट हैं। आप बहुत पुराने कार्यकर्ता एवं सुयोग्य व्यक्ति हैं।

बाबु हर्षचन्द्रजी वकील इस विद्यालयके अधिष्ठाता हैं और आप ही के काका साहब खजाखी हैं। बाबु बनारसीदास जी अगरवाले इस विद्यालयके अनन्यभक्त थे, परन्तु आप परले केकवासी हो गये। समयकी बिलाहारी है कि अब सब लात्रों की दृष्टि पारचात्य विद्याकी ओर झुक गई है। इसका फल क्या होगा सो वीर प्रभु जानें। प्रायः सबकी दृष्टि अब इस ओर जा रही है कि शिक्षाकी बात परचात् और आजीवकाकी पहले। प्रत्येक संस्थामें अब इसी बातकी मीमांसा रहती है। यहाँ से सिंहपुरी गये।

## : ६:

सिंहपुरी (सारनाथ) में विशाल मन्दिर और एक वृहद् धर्म-शाला है, जिसमें दो सौ मनुष्य सुखपूर्वक निवास कर सकते हैं। धर्मशालाके अहातेमें एक बड़ा भारी बाग है। मन्दिरमें इतना विशाल चौक है कि जिसमें पाँच हजार मनुष्य एक साथ धर्म श्रवण कर सकते हैं।

मैं जब दर्शन करके वापिस आ रहा था तब एक साधु मिछा। संन्यासी था। कानमें कुण्डल पहने था। गोरखनाथको माननेवाला था। मुझसे बोला—'मैं दर्शन करना चाहता हूँ।' मैंने छत्तर दिया 'आप सानन्द दर्शन कीजिये।' उसके पास एक झोली थी जो उसने मेरे पास रख दी। मैंने कहा—'इसमें कुछ

है तो नहीं ?' उसने कहा - 'फक्कडके पास क्या होता है ? फिर भी आपको संदेह होता है तो देख छोजिये। भयकी बात नहीं। मेरे पास गीताकी एक पुन्तक, दो छंगोटियाँ तथा एक छटिया है। बश अब जाऊँ । भैंने कहा—'जाइये।' वह गया और पद्रह मिनटमें दर्शन कर वापिस आ गया। मुझसे बोछा-'मृर्ति अत्यन्त आकर्षक है। देखनेसे चित्तमें यही भाव आया कि शान्तिका मार्ग इसी मुद्रासे प्राप्त हो सकता है, परन्तु छोग इतने पुण्यशाली नहीं कि उस लाभके पात्र हो सकें। अस्तु अब मैं जाता हूँ।' मैंने कहा-'मैं दो घण्टा बाद भोजन बनाऊँगा तब आप भोजन करके जाना ।' वह बोला-'मैं अभीसे भोजनके लिये नहीं ठहर सकता। आप कष्ट न करिये।' मैंने कहा-'कुछ विलम्ब करिये।' वह ठहर गया। मैंने जोखम नौकरको बुलाया और कहा कि 'एक पाव सत्तू और आध पाव शक्कर इन्हें दे दो।' सुनते ही साथ वह साधु बोला कि 'आप तो दिगम्बर सम्प्रदायके हैं। क्या ऐसा नियम है कि दिगम्बर साधुको छोड़कर अन्य सभी मतके साधु साथमें भोजनकी सामग्री छेकर चळते हैं। जहाँ जाऊँगा वहीं भोजन मिल जावेगा। आप चिन्ता न की जिये।

मैंने उसे एक रूपया देनेका प्रयत्न किया। वह बोला कि 'आप निवृत्ति मार्गको दूषित करनेकी चेष्टा करते हैं। मैंने जिस दिन साधुता अंगीकार की उसी दिनसे द्रव्यस्पर्श करनेका त्यागकर दिया, परन्तु खेद है कि आपको यह विश्वास हो गया कि जैन साधुको छोड़कर सभी साधु परिष्रही होते हैं। जैन मतके सिद्धान्तों और अन्य मतके सिद्धातों में अन्तर है यह मैं भी जानता हूँ, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि जैन ही त्याग कर सकते हों। आप मुझे छोभी बनाना चाहते हो यह कहाँ का न्याय है ?' मैंने कहा—'आप रेडमें नहीं बैठते ?' उसने कहा—'फर वही

बात ? रेळ में या तो पैसेवाला बैठे या जिसे लातें तथा घूसा खाना हो वह बैठे। मैं तो जिस दिनसे साधु हुआ उसी दिनसे सवारियोंका त्याग कर दिया। और कुछ पूछना चाहते हो ?' मैंने कहा—'नहीं।' तो अब जाता हुँ परन्तु आपसे एक बात कहना चाहता हूँ और वह यह कि 'आप किसीकी परीक्षा करनेकी चेष्टा कदापि न करिये। अपनी परीक्षा कीजिये। यदि आपकी कोई परीक्षा करने छगे तो आप जिस धर्मके सिद्धान्त पर चल रहे हो उसकी परीक्षामें कभी उत्तीर्ण नहीं होंगे, क्योंकि आपके अभिप्रायमें अभी आत्मीय अवगुणोंकी सत्य समालोचना करनेकी रुचि नहीं है । यदि आत्मोत्कर्पकी सत्य रुचि होती तो प्रातःकालका बहुमूल्य समय यों ही न खो देते। इस समय स्वाध्याय कर तत्त्वज्ञानको निर्मेछता करते, परन्तु वह तो दूर रहा, व्यर्थ ही मेरे साथ एक घटिका समय खो दिया। इतनेमें तो मैं दो मील चला जाता और आप दो पत्र स्वाध्यायमें पूर्ण करते। परन्त अभी वह दृष्टि नहीं। अभी तो परके गुण-दोष विवेचन करनेके चक्रमें पड़े हो। जिस दिन इस विषमताके जालसे मुक्त होओगे उसी दिन स्वकीय कल्याणपथके पथिक स्वयमेव हो जाओगे। यह स्पष्ट बात सुनकर यदि आपको कुछ रुद्विग्नता हुई हो तो मैं जाता हूँ। मेरा अभिप्राय आपको खिन्न करनेका नहीं, परन्त आप अपनी विषम परिणतिसे स्वयं उद्विग्न हो जावें तो इसमें मेरा क्या अपराध है ? अच्छा नमस्ते।' ऐसा कहकर वह चला गया।

मैंने यह विचार किया कि अनिधकार कार्यका यही फल होता है। मन्दिरसे धर्मशालामें आया। भोजन तैयार था, अतः आनन्दसे भोजनकर बुद्धदेवका मंदिर देखनेके लिये चला गया।

जैन मन्दिरसे कुछ ही दूरीपर बुद्धदेवका बहुत ही

सुंदर मंदिर बना है। इस मंदिरके बनवानेवाले श्रीधर्मपाल साधु हैं। ये बौद्धधर्मके बहुत भारी विद्वान हैं। यहाँ पर बौद्धधर्मानुयायी बहुतसे साधु रहते हैं। मंदिरमें दरवाजेके ऊपर एक साधु रहता है जो बुद्धदेवकी जीवनी बताता है और उनके विद्वान्त समझाता है। यदि यह व्यवस्था वहाँके जैन मन्दिरमें भी रहती तो आगत महाशयोंको जैनधर्मका बहुत कुछ परिचय होता जाता, परन्तु लोगोंका उस ओर ध्यान नहीं। वे तो सङ्गमर्भरका फर्श और चीना इंट लगवानेमें हो महान पुण्य समझते हैं। अस्तु।

सबसे महती त्रुटि तो इस समय यह है कि इस धर्मका मानने-वाला कोई सार्वजनिक प्रभावशाली नहीं। ऐसे पुरुषके द्वारा अना-यास हो धर्मकी वृद्धि हो जाती है। यद्यपि धर्म आत्माका स्वभाव है तथापि व्यक्त होनेके लिये कारणकूटकी आवश्यकता होती है। जिस धर्ममें प्राणिमात्रके कल्याणका उपदेश हो और बाह्यमें खाद्य पेय ऐसे हों कि जिनसे शारीरिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहे तथा आत्मपरिणतिकी निर्मलतामें सहकारी कारण हो, फिर भी लोकमें उसका प्रचार न हो...इसका मृख कारण जैनधर्मानुयायी प्रभाव-शाली व्यक्तिका न होना ही है।

आप जानते हैं कि गृहस्थको मद्य मांस मधुका त्याग करना जैनधर्मका मृल सिद्धान्त है। यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आती हैं कि मिद्दा पान करनेवाले उन्मत्त हो जाते हैं और उन्मत्त होकर जो जो अनर्थ करते हैं, सब जानते हैं। मिद्दा पान करनेवालोंकी तो यहाँ तक प्रवृत्ति देखी गई कि वे अगम्यागमन भी कर बैठते हैं। मिद्दा के नशामें मस्त हो नालियों में पड़ जाते हैं। कुता मुखमें पेशाब कर रहा है फिर भी मधुर-मधुर कह कर पान करते जाते हैं। बड़े बड़े कुलीन मनुष्य इसके नशेमें अपना सर्वस्व खो बैठते हैं। उन्हें धर्मकथा नहीं रुवती। केवल वेश्यादि व्यसनों में लीन

रह कर इहछोक और परकोक दोनोंकी अबहेछना करते रहते हैं। इसोको श्री अमृतचन्द्र स्वामीने पुरुषार्थसिद्धयुपायमें अच्छी तरह दर्शाया है। वे छिखते हैं—

'मधं मोहयति मनो मोहितचित्तस्तु विस्मरित धमम् । विस्मृतधर्मो जीवो हिंसां निःशङ्कमाचरित ॥'

मिद्रा मनको मोहित करती है। जिसका चित्त मोहित हो जाता है वह धर्मको भूछ जाता है और जो मनुष्य धर्मको भूल जाता है वह निःशङ्क होकर हिंसाका आचरण करता है।

जैनधर्मका दसरा सिद्धान्त यह है कि मांस भक्षण नहीं करना चाहिये। मांसकी उत्पत्ति जीवधातके विना नहीं होती। जरा विचारो तो सही कि जिस प्रकार हमें अपने प्राण प्यारे हैं इसी प्रकार अन्य प्राणियोंको क्या उनके प्राण प्यारे न होंगे ? जब जरासी सुई चुभ जाने अथवा काँटा छग जानेसे हमें महती वेदना होती है तब तलवारसे गला काटने पर अन्य प्राणियोंको कितनी वेदना न होती होगी? परन्तु हिंसक जीवोंको इतना विवेक कहाँ ? हिंसक जीवोंको देखनेसे ही भयका संचार होने लगता है। हाथी इतना बढ़ा होता है कि यदि सिंह पर एक पैर रख दे तो उसका प्राणान्त हो जावे, परन्तु वह सिंहसे भयभीत हो जाता है। कर सिंह छळांग मार कर हाथीके मस्तक पर धावा बोळ देता है। इसीसे उसको गजारि कहते हैं। मांस खानेवाले अत्यन्त क्रूर हो जाते हैं। उनसे संसारका उपकार न हुआ है, न होगा। भारतवर्ष द्याप्रधान देश था। इसने संसारके प्राणीमात्रको धर्मका उपदेश सुनाया है। यहाँ ऐसे-ऐसे ऋषि चत्पन्न हुए कि जिनके अवलोकनसे कर जीव भी शान्त हो जाते थे। जैसा कि एक जगह कहा है-

'सारङ्गी सिंहशावं स्पृशति सुतिधया निन्दनी व्याघ्रपोतं मार्जारी हंसवालं प्रणयपरवशं केकिकान्ता भुजङ्गम् । वैराएयाजन्मजातान्यिप गलितमदा जन्तवोऽन्ये त्यजन्ति श्रित्वा साम्यैकरूढं प्रशमितकलुषं योगिनं चीणमोहम् ॥'

जिनका मोह नष्ट हो चुका है, कल्लपता शान्त हो चुकी और जो समभावमें आह्र हैं ऐसे योगीइवरोंका आश्रय पाकर हिरणी सिंहके बालकको अपना पुत्र समझ कर स्पर्श करने लगती है, गाय व्याघ्रके बालकको अपना पुत्र समझने लगती है, बिल्छी हंसके बालकको और मयूरी प्रेमके परवश हुए सप्को स्पर्श करने लगती है...इस प्रकार विरोधी जन्तु मद रहित होकर आजन्मजात वैर भावको छोड़ देते हैं-सबमें परस्पर मैत्री-भाव हो जाता है। कहनेका तात्पर्य यह है कि जिनकी आत्मा राग द्वेष मोहसे रहित हो जाती है उनके साम्निध्यमें क्रासे कर जीव भी शान्तभावको प्राप्त हो जाते हैं इसमें आश्चर्यकी क्या बात है, क्योंकि आत्माका स्वभाव अज्ञान्त नहीं है। जिसप्रकार जलका स्वभाव शीतल है, परन्तु अग्निका निमित्त पाकर गर्म हो जाता है और अग्निका निमित्त दूर होते ही पुनः शीतल हो जाता है उसी प्रकार आत्मा स्वभावसे शान्त है, परन्तु कर्म-कलङ्कका निमित्त पाकर अशान्त हो रहा है। ज्यों ही कर्मकलङ्कका निमित्त दूर हुआ त्यों ही पुनः शान्त हो जाता है। कहनेका अभिप्राय यह है कि यद्यपि सिंहादिक कर जन्तु हैं तो भी उनकी आत्मा शान्त स्वभाववाली है, इसीलिये योगीश्वरोंके पादमूलका निमित्त पाकर अज्ञान्ति दूर हो जाती है। योगियोंके पादमूलका आश्रय पाकर उनकी उपादानशक्तिका विकास हो है, अतः मोही जीवोंको उत्तम निमित्त मिळानेकी श्यकता है।

योगी होना कुछ कठिन बात नहीं। परन्तु हम राग, द्वेष और

मोहके वशीभूत होकर निरम्तर अपने पराये गुण दोष देखते रहते हैं। वीतराग परिणतिका जो आत्माका स्वभाव है अमल नहीं करते। यही कारण है कि आजन्म दु:खके पात्र रहते हैं। जिन्होंने राग, द्रेष, मोहको जीत लिया उनकी दशा लौकिक मानवोंसे भिन्न हो जाती है। जैसा कि कहा है—

'एकः पूजां रचयति नगः पारिजातप्रस्तैः कुद्धः करटे क्षिपति भुजगं हन्तुकामस्ततोऽन्यः । जुल्या वृत्तिभैवति च तयोर्थस्य नित्यं स योगी साग्यारामं विश्वति परमज्ञानद्त्रावकाशम्॥'

'जिस महानुभाव योगीकी ऐसी वृत्ति हो गई है कि कोई तो विनय पूर्वक पारिजातके पुष्पोंसे पूजा कर रहा है और कोई कुद्ध होकर मारनकी इच्छासे कण्ठमें सर्प डाळ रहा है, परन्तु छन दोनोंमें ही जिसकी सदा एकसी वृत्ति रहती है वही योगीइवर समभावरूपी आराममें प्रवेश करता है। ऐसे समभावरूपी कीडावनमें ही केवळज्ञानके प्रकाश होनेका अवकाश है।

कहनेका तात्पर्य यह है कि जहाँ आत्मामें निर्मलता आजाती है वहाँ शत्रु-मित्रभावकी कल्पना नहीं होती। इसका यह तात्पर्य नहीं कि वे शत्रु मित्रके स्वरूपको नहीं समझते हैं, क्योंकि वह तो ज्ञानका विषय है। परन्तु मोहका अभाव होनेसे उनके शत्रु-मित्रकी कल्पना नहीं होती। इस समय ऐसे महापुरुषांकी विरल्लता ही क्या अभाव ही है, इसील्यि संसारमें अशान्तिका साम्राज्य है। जिसके मुखसे मुनो 'परोपकार करना चाहिये' यही बात निकलती है, परन्तु अपनेको आदर्श बनाकर परोपकार करनेको प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। जब तक मनुष्य स्वयं आदर्श नहीं चनता तब तक इसका संसारमें कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता।

यही कारण है कि अनेक प्रयत्न होने पर भी समाजकी चन्नित नहीं देखी जाती।

जैनधर्मका तीसरा सिद्धान्त मधुत्याग करना है। मधु क्या है ? अनन्त सम्मूर्छन जीवोंका निकाय है, मिक्खयोंका डिच्छ्रष्ट है। परन्तु क्या कहें जिह्नालम्पटी पुरुषोंकी बात ? उन्हें तो रसा-स्वादसे मतल्ब, चाहे उसकी एक बूदमें अनंत जीवोंका संहार क्यों न हो जाय। जिनमें जैनत्वका कुश अंश है, जिनके हृदयमें दयाका कुछ संचार है उनकी प्रवृत्ति तो इस ओर स्वप्नमें भी नहीं होनी चाहिये। यह कालका प्रभाव ही समझना चाहिये कि मनुष्य दिन प्रति दिन इन्द्रियलम्पटी, होकर धार्मिक व्यवस्थाकों भंग करते जाते हैं और जिसके कारण समाज अवनत होती जा रही है। राजाओंके द्वारा समाजका बहुत अंशोंमें उत्थान होता था, परन्तु इस समयकी बिल्दारी। उनका आचरण जैसा हो रहा है वह आप प्रजाके आचरणसे अनुमान कर सकते हैं। जैनियोंमें यद्यपि राजा नहीं तो भी उनके समान वैभवशाली अनेक महानुभाव हैं और उनके सहश अधिकांश प्रजावर्ग भी है। इसकी विशेष समालोचना आप लोग स्वयं कर सकते हैं। उद्दिन रहा।

#### : 0:

सिंहपुरीसे चलकर मोगलसरायके पास एक शिवालयमें रात्रिके समय ठहर गये। स्वाध्याय द्वारा समयका सदुपयोग किया, प्रातःकाल यहाँसे चल दिये और मोगलसरायसे चार मील को दृशीपर एक धर्मशालामें ठहर गये। भोजनादिसे निवृत्ता होकर जब चलने लगे तब बहुत वारिस हुई। मार्गमें बड़ा कष्ट पाया। पाँच मील चलकर एक स्कूलमें ठहर गये। मास्टर साहब चहुत सञ्जन पुरुष थे। उन्होंने स्कूछ खाछी करा दिया, धान्यका र्पयाल मँगा दिया तथा सर्व प्रकारका सुभीता कर दिया। हम कोगोंने उनके साथ पुष्कछ धर्मचर्चा की। आप जैतधर्मके सिद्धान्तोंको प्रशंसा करने छगे।

यहाँ से आठ दिन बाद हम छोग सकुशल डालमियानगर पहुँच गये। यह नगर सोनभद्र नदीके तट पर बसा हुआ है। यहाँ पर श्री रामकष्णजी डालमिया जी कि भारतवर्षके च्यापारियोंमें प्रमुख हैं, निवास करते हैं। इसीसे यह नगर 'डाल-मिया नगर' इस नामसे प्रसिद्ध हो गया है। आपकी सुपुत्री रमारानी है जो कि आंग्लविद्यामें विदुषी है। विदुषी ही नहीं द्याकी मूर्ति है। आपके सौजन्यका प्रभाव साधारण जनताका पर अच्छा है। आपकी वेषभूषा साधारण है। आपको भूषणोंसे कुछ भी न्त्रेम नहीं। निरंतर ज्ञानार्जनमें ही अपना समय लगाती हैं। आपका सम्बन्ध श्रीमान् साहु शान्तिप्रसाद्जी नजीवाबादवालोंके साथ हुआ है। भापका कुछ जैनियोंमें प्रसिद्ध है। आप पाश्चात्य-विद्याके पण्डित ही नहीं जैनधर्म के महान् श्रद्धालु भी हैं। आपके प्रयत्नसे यहाँ एक जैन मंदिर स्थापित हो गया है। आप प्रतिदिन उसमें यथासमय धर्मकार्य करते हैं। आपकी माता बहुत धर्मात्मा हैं। उनके नामसे आपकी धर्मपत्नीने छह छाख रुपया दानमें निकाला है। आपके दो पुत्र हैं। एकका नाम अशोक और दूसरेका नाम आलोक। इनकी शिक्षाके लिये आपने श्रीमान् नेमिचन्द्रजी एम० ए०, जो कि श्रीमान् पं० कुन्द्नलालजी कटनीके सुपुत्र हैं, रख छोड़ा है। उन्हींकी देख-रेखमें बालकोंकी शिक्षा होती है। श्री चिरजीवी अशोक बहुत ही अल्पवयमें एन्ट्रेस पास कर चुका है।

एक दिनकी बात है-आलोक बच्चा, जो छः वर्षका होगा, इससे कहने छगा-'आप जानते हैं हमारे बड़े भाईका नाम

अजोक क्यों पडा ?' मैंने कहा-'जैसे छोकमें नाम एख छेते हैं बैसे ही आपके भाईका नाम रख लिया होगा।' आलोक कहने लगा—'नहीं इसमें कुछ विशेष रहस्य है । यदि आपको समय हो तो कहा।' मैंने कहा-'आनन्द्से कहिये।' वह कहने लगा-'हमारे माता-पिताके कोई सन्तान न थी, इससे उन दोनोंके हृद्यमें कुछ उद्विग्नता रहती थी और कुछ शोक भी। जब इस बाउकका जन्म हुआ तब हमारे माता पिताको अपूर्व आनन्द हुआ। उनका सब शोक नष्ट हो गया, इसिंछए उन्होंने इसका अशोक नाम रख छिया। यह बाछक चन्द्रवत् बढ़ने छगा और आज एन्ट्रेंसमें पढ़ता है। बहुत हो सुयोग्य है। ऐसा पुण्यशाळी है कि इसे सयोग्य शिक्षक श्री नेमिचन्द्र जी एम॰ ए॰ जो कि अत्यन्त सदाचारी और निपुण हैं मिछ गये।' मैंने कहा-'यह तो तुमने अच्छा कहा, परन्तु यह तो बताओ कि तुम्हारा नाम आलोक क्यों पड़ा।' वह बोला-'इसमें भी कुछ रहस्य है-जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन दीपमालिका थी। नगर भरमें प्रकाशपुञ्ज व्याप्त था, इससे पिताजीने मेरा नाम आछोक रख लिया।' मैंने कहा-'बहुत ठीक, परन्तु यह तो बताओ कि आपकी माताका नाम रमादेवी क्यों हुआ ?' बाळक बोळा-'इनके वैभवसे ही इनका रमादेवी नाम सार्थक है।' फिर अपने आप बोला-'अब शायद आप यह पूछेंगे कि पिताजीका नाम शान्तिपसाद क्यों हुआ ?' मैंने कहा-'हाँ।' उसने उत्तर दिया-'जिनके अशोक और आलोकसे सुपुत्र हों, रमासी सुशीला और विद्वी गृहिणी हो, फिर मला वे शान्ति के पात्र न हों तो कौन होगा ?

में बाउक की तार्किक बुद्धिसे बहुत प्रसन्न हुआ। यह सब साममी अच्छे निमित्त मिडनेसे श्री शान्तिप्रसादजी को प्राप्त हुई है जो कि विशेष पुण्योदयमें सहायक है। वर्तमानमें भी आप परोपकारादि कार्योमें अपने समयका सदुपयोग करते हैं। आपको विशेष कार्य था, इसिछये आप कलकत्ता चले गये। मैं यहाँ पर एक दिन रहा।

#### 1 = 1

डाल्डिमियासे चलकर औरंगाबाद ठहरा। यहाँ पर बाबु गोविंदरालजी आ गये तथा एक दिनके लिए बाबु कन्हें यालाल जी भी आ पहुँचे। आप बहुत ही शिष्ट हैं। जब तक गया नहीं पहुँचे तब तक आपका एक आदमी साथ बना रहा।

यहाँसे चन्पारन पहुँचे। यहाँ पर कई घर खण्डे दवालों के हैं जो कि उत्तम आचरणवाले हैं। यहाँ पर एक बहुत ही सुन्दर मन्दिर है। यहाँ के निवासियों में परस्पर कुछ वैमनस्य था जो प्रयत्न करनेसे शान्त हो गया। यहाँ से गया के लिए प्रस्थान कर दिया। मार्ग में कर्मनाशा नदी मिली। उसका जल मनुष्य उपयोग में नहीं लाते। लोगों की यह श्रद्धा है कि इसका जल स्पर्श करनेसे पुण्य क्षय होता है। आगे चलकर एक पुनपुनगङ्गा मिली। लोकमें इसका महत्त्व बहुत है। इसके विषयमें लोगों की श्रद्धा है कि इसमें स्नान करनेसे पित लोगों को शान्ति मिलती है।

यहाँसे चलकर दो दिनमें शेरघाटी और वहाँसे चलकर दो दिनमें गया पहुँच गये। श्रीयुत बाबु कन्हें यालालजी के यहाँ ठहरे। आपने बहुत ही आतिथ्य-सत्कार किया। यहाँ पर बाबु गोविन्द-लालजी, चिदानन्द जो त्यागी तथा बालचन्द्र जी त्यागी बबीना-वाले आ गये। यहाँ दो मन्दिर हैं एक चौकमें और एक प्राचीन गयामें। प्राचीन गयाका मन्दिर बहुत प्राचीन है। तीन सौ वर्षका है। काठका काम बहुत सुन्दर है। बाबु गोबिन्दलालजी साहब इसका प्रबन्ध करते हैं। एक पुजारी मन्दिरकी पूजा करता है। यहाँ पर एक धर्मशाला सेठ सूरजमल्लजीकी है, जिसमें महाराजाओं से

लेकर साधारण मनुष्य तक ठहर सकते हैं। वर्तमानमें दंस लाख लागतकी होगी। प्रवन्ध उत्तम है।

यहाँ से पाँच मील बौद्ध गयाका मन्दिर है जो बहुत प्राचीन है। यहाँ पर बुद्धदेवने तपश्चर्या कर शान्तिला किया था। बहुत शान्तिका स्थान है। मंदिर भी उन्नत है। पहले इसकी जो कुछ भी व्यवस्था रही हो, परन्तु आज उस मंदिरके स्वामी गयाके महन्त हैं। मूर्तिकी दशा वैष्णव सम्प्रदायके अनुसार हो गई है और पूजा भी उसी सम्प्रदायके अनुसार होने लगी है। यहाँ बौद्ध लोग बहुत आते हैं, तिब्बत, चीन, जापान आदिके भी यात्री आते हैं और बुद्धदेवके दर्शनकर दीपावली लगाते हैं। भायामें श्राद्ध करनेसे बीस पीढ़ियाँ तर जाती हैं ...ऐसी किम्बद्धती प्रसिद्ध है। जो भी हो, लोग तो कल्याणकी भावनासे दान करते हैं। लाखों रुपया प्रतिवर्ष यहाँ दानमें आता है, परन्तु जैसा आता है वैसा ही चला जाता है। पहले यहाँ चौदह सौ घर पण्डों के थे, परन्तु अब बहुत कम हो गये हैं। दो सौ घरसे अधिक न होंगे।

यहाँ एक संस्कृत विद्यालय है। जिसमें बाचार्य परीक्षा तब पढ़ाई होती है। व्याकरण, न्याय, मोमांसा, वेदान्त, सांस्य, साहित्य भादि शास्त्रोंका पठन-पाठन होता है। एक पाठशाला जैनियोंकी भी है, जिसमें नित्यनियमपूजा, छहढाला, द्रव्य-संग्रह तथा सूत्रजी तक पढ़ाई होती है। यहाँके जैनी प्रायः सम्पन्न हैं। नवीन मन्दिरकी प्रतिष्ठा बड़ी धूमधामसे हुई थी। उस समय मन्दिरको एक लाखकी आय हुई थी, परन्तु उस रुपयेका उपयोग केवल बाह्य कार्योंमें हुआ। एक तो २५०००) का र्य बना। दूसरे उसकी साज-सजाबटकी सामग्री खरीदी गई। इसी तरह शेष रुपया भी व्यय हो गए।

2 ~

यहाँ पर पाठशास्त्रके लिये भी पचीस हजार रुपयाका चन्दा हुआ था, परन्त उसका अभीतक योग्य रीतिसे उपयोग नहीं हो सका। यहाँ पर धर्मकी रुचि अच्छी है। कई घरोंमें गुद्ध भोजन होता है। आचार-विचार अच्छा है। यहाँ पतासीबाई एक आदर्श महिलारत हैं। आपकी रुचि निरन्तर व्रत पालन और स्वाध्यायमें लीन रहती है। हृदयकी अत्यन्त कोमल हैं। शिक्षा प्रचारके लिये बहुत कुछ दान करती रहती हैं। यहाँ एक पुरतकाळ्य बहुत सुन्दर है, जिसमें सब तरहके प्रन्थ और प्राचीन बस्तओंका संग्रह है। यहाँसे चल कर बीचमें बड़े-बड़े सन्दर हर्य देखनेके छिये मिछे। एक धनुवा-भलुआका वन मिछा जो बारह मीळ विस्तृत है। बीचमें एक राजाका मकान बना है। वह स्थान धर्मसाधनके लिये अति उत्तम है, परन्तु वहाँ राजा साहब केवल भारण्य पशुओंका घात करनेके लिये आते हैं। यही पुरुषार्थ आज कल इस पुण्यक्षेत्रमें रह गया है । आगे चल कर एक निर्मेख पानीका झरना मिला, जिसका जल इतना उष्ण था कि खीछते हुए जलसे भी कहीं अधिक ;था। सौ गजके बाद एक कुण्डमें जब वह जल पहुँचता था तब स्नान करनेके योग्य होता था। इस जलमें स्नान करनेसे खाज दाद आदि रोग निवृत हो जाते हैं। छोगोंका कहना तो यहाँ तक है कि इससे सब प्रकारके चर्मरोग दूर हो जाते हैं। यहाँसे चल कर आठ दिन बाद श्री गिरिराज पहुँच गये। अपूर्व आनन्द हुआ। मार्गकी सब थकाबट एक दम दूर हो गई।

### गिरिराजकी वन्दना

. चन्नी दिन श्री गिरिराजकी यात्राके लिये चल दिये। पर्वत-राजके स्पर्शसे परिणामींमें शान्तिका उदम हुआ। श्री कुम्थुनाथ स्वामीकी टोंक पर पूजन की। अनन्तर बन्दना करते हुए दस बजे श्री पाइवनाथ स्वामीके मन्दिरमें पहुँचे। आष्ट्राह्विक पर्व था, इससे बहुत यात्रीगण वहाँ पर थे। एक घण्टा तत्त्वचर्चा होती रही। सबकी यही लाउसा रही कि कब ऐसा अवसर आवे कि हम लोग भी देगम्बरी मुद्रा धारण कर संसार बन्धनको छेदें। आत्माका स्वभाव ही ऐसा है कि वह स्वतन्त्रताको चाहता है। परतन्त्रता आत्माकी परिणति नहीं। वह तो अनादि अज्ञानताके प्रभावसे चळी आरहो है। उसके द्वारा इसको जो जो दुर्गति हो रही है वह सर्व अनुभवगम्य है। जीव जो जो पर्याय पाता है इसीमें निजत्व मानकर चैन करने लगता है।

इन सब उपद्रवींका मूळ कारण अज्ञानता है यह सब जानते हैं, परन्तु इसको दूर करनेका प्रयास नहीं करते। बाह्य पदार्थीको दु: खका कारण जान उनसे दूर रहनेकी चेष्टा करते हैं, परन्तु वे पदार्थ तो भिन्न हैं ही-स्वरूपसे सर्वथा जुदे हैं, और इसका कुछ भी सुधार बिगाड़ नहीं कर सकते। यह जीव केवल आत्मीय अज्ञानसे ही उन्हें मुख तथा दुःखका कारण मान छेता है। कामळा रोगवाला रवेत शङ्कको पीत मान लेता है पर वास्तव में वह पीछा नहीं। यह तो उसके नेत्रका ही दोष है। हम छोग उस अज्ञानकी निवृत्तिका तो प्रयत्न करते नहीं, केवळ पर पदार्थीमें गुण-दोषकी कल्पना करके जन्म स्त्रो देते हैं। यह सब मोहकी महिमा है।...इस प्रकार सब लोग विचार करनेमें अपने समयका सदुपयोग कर रहे थे कि इतनेमें एक त्यागी महाशय बोळ चठे-'मध्याह्नकी सामायिकका समय हो गया।' सब त्यागीमण्डलने वहीं श्री पादर्वप्रभुके चरणमूळमें सामायिक की। पञ्चात् वहाँसे चलकर तीन बजे मधुवन आगये। भोजन कर आराम किया। सायंकाळ चनुतराके ऊपर सामायिक भादि करके मन्दिरजीमें शास भवचन सना।

## ईसरीमें उदासीनाश्रम

शास्त्र प्रवचनके अनन्तर सबके मुखकमछसे यही ध्वनि निकछी कि संसार बन्धनसे छूटनेके लिये यहाँ रहा जाय और धर्मसाधनके लिये यहाँ एक आश्रम खोळा जावे। उसोमें रह कर हम सब धर्मसाधन करें। इस गोष्ठीमें श्रीमान् बाबू ससी-चन्द्रजी, श्रीसेठी चन्पाळाळजी गया, श्री रामचन्द्रजी बाबु गिरिडीह, श्री भोंरीळालजी सेठी हजारीबाग रोड, श्री बाबु कन्हें यालाळजी गया, बाबु गोविन्दळाळजी गया, बाबु सूरजमल्ळजी पटना, सेठ कमळापितजी बरायठा, श्री पं० पत्राळाळजी मैनेजर तेरापन्थी कोठी तथा बाबु घासीरामजी ईसरी आदि महानुभाव थे। सबकी सन्मित हुई कि ईसरीमें एक उदासीनाश्रम खोळा जावे। इसके लिये दो सौ रूपया मासिकका चन्द्रा हुआ।

कुछ देर बाद सेठी चम्पाळाळजी गयाने बाबु सूरजमल्लजी से कहा—'आपने कहा था कि मैं स्वयं एक आश्रम बनवाऊँगा, अब आप क्यों नहीं बनवाते ?' पहले तो उन्होंने आनाकानी की। पश्चात् कहा—'यदि आप लोग मुझसे आश्रमका मकान बनवाना चाहते हैं तो मैं इसमें किमीका चन्दा न लूंगा, अकेळा ही इसे चळाऊँगा।' सब लोगोंने हर्षश्वनिके साथ स्वीकार किया।

उन्होंने एक बड़ी भारी जमीन खरीद कर उसमें आश्रमकी नींव डाली और पच्चीस हजार रुपये लगाकर बड़ा भारी आश्रम बनवा दिया, जिसमें पश्चीस ब्रह्मचारी सानन्द धर्म साधन कर सकते हैं। आश्रम ही नहीं एक सरस्वतीभवन भी दरवाजे के ऊपर बनवा दिया और निजके धर्मसाधनके छिए एक मजला मकान पृथक बनवाया। इतना ही नहीं आश्रमकी रक्षा के छिये कळकत्ताका एक बड़ा मकान, जिसका दो सी रुपया मासिक भाइ। आता है, लगा दिया और उसका विधिवत् ट्रब्ट भी कर दिया।

वर्तमानमें छः दर्दासीन दसमें रहते हैं। सब तरहके धर्मसाधनका सुभीता है। श्री भोरीलालजीके पिता और बाब्
गोबिन्द्लालजी अपने खर्चसे रहते हैं। श्री भोरीलालजीके
पिता प्रमसुखजीकी देख-रेखमें आश्रम सानन्द चलने लगा।
आश्रमवासी त्यागी अपना काल निरन्तर धर्मसाधनमें लगाते
हैं। श्रीयुत प्यारेलाल भगतजी इसके अधिष्ठाता हैं। आप इन्दौर
आश्रमके भी अधिष्ठाता हैं। सालमें दो बार आते हैं। शान्त
स्वभाव और द्याल हैं। आपके द्वारा राजाखेड़ामें बड़ी भारी
पाठशाला चल रही है। उसका संचालन भी आपके ही द्वारा
होता है। सालमें एक या दो बार आप वहाँ जाते हैं। कलक्साके
बड़े बड़े सेठ आपके अनुयायी हैं। बाबू सखीचन्द्रजी कैसरेहिन्द आपसे धर्मकार्योमें पूर्ण सम्मति लेते थे। श्रीमान् सर
सेठ हुकुमचन्दजीकी धर्मगोष्ठीमें आप प्रमुख हैं। आपके बिषय
में अधिक क्या लिख़ँ ? इतमा ही बस है कि आप मेरे जीवनके
प्राण हैं।

कुछ दिनके बाद यहाँ पर श्री पतासीबाई गया और कृष्णा-बाई कळकत्ता आकर धर्मसाधन करने छगीं। आपके साथ साथ आगरावाळी बाईयाँ भी थीं। इन बाईयोंमें श्री पतासीबाई गया-वाळी बहुत विवेकवती हैं। आपको शास्त्रज्ञान बहुत ही उत्तम है। आप विरक्त हैं, निरन्तर स्वाध्यायमें काळ छगाती हैं। प्रति दिन अतिथिको दान देनेमें आपकी प्रवृत्ति रहती है। आपके द्वारा गयाकी स्त्रीसमाजमें बहुत ही सुधार हुआ है। आपके प्रयत्नसे वहाँ स्त्रीशिक्षाके छिये पन्द्रह हजार रूपया हो गया है। आपने दो हजार रूपया स्यादाद विद्यास्य बनारसको दिये हैं। केवळ सी रुपया वार्षिक सूदका छेती हैं। मेरी आपने वाईजी की तरह रक्षा की है।

इसी तरह कृष्णाबाई भी उत्ताम प्रकृति की हैं। आपको गोम्मटसारका बोध है। सामायिकमें चित्रमूर्तिकी तरह स्थिर बैठी रहती हैं। एक बार भोजन करती हैं। दो धोतियाँ तथा ओदने बिछानेके लिए दो चहर रखती हैं। मयंकर शीत कालमें एक ही चहरके आश्रय पड़ी रहती हैं। निरन्तर अपना समय स्वाध्यायमें बिताती हैं। साथमें इनके एक ब्राह्मणी है जो बहुत ही विवेकवाली है। अब आप ईसरीसे श्री महाबीरको चली गई हैं। वहाँ आपने एक मुमुक्ष महिलाशम खोला है। आपके पास जो द्रव्य था वह भी उसीमें लगा दिया है। उसका संचालन भी स्वयं करती हैं। जो विधवाएँ उसमें पढ़नेके लिये आती हैं उन्हें बैधव्यदीक्षा पहले लेना पड़ती है।

ईसरीमें जो भी बाईयाँ हैं सभी संसारसे विरक्त हैं। कभी कभी यहाँ समाज प्रस्थात श्री चन्दाबाई भी भारासे आ जाती हैं। आपके विषयमें क्या िर लूँ, आप तो जगत्त्रस्थात ही हैं। जैनियोंमें शायद ही कोई हो जो आपके नामसे परिचित न हो। आपका काल निरन्तर स्वाध्यायमें जाता है। आप लगातार दो दो माह तक यहाँ रहती हैं। तत्त्वचर्चामें भतिनिपुण हैं। व्यास्थानमें आपके समान स्त्री समाजमें तो दूर रहो पुरुष समाज में भी विरले हैं। आपका स्वभाव अत्यन्त कोमल है। आपके साथ श्री निर्मल बाबुकी माँ भी आती हैं। आपकी निर्ममता अवणनीय है। आप निरन्तर गृहस्थीमें रहकर भी जलमें कमलकी तरह निर्लेष रहती हैं।

कुछ दिनके बाद धन्यकुमारजी भी सपत्नीक यहाँ आ गये। आपका निवासस्थान वाड़ था। आप बहुत ही संयमी हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही ब्रह्मचर्य ब्रह्म पाछन करते हैं। जब दोनों साथ साथ पूजन करते हैं तब ऐसा माल्म होता है मानों भाई बहिन हों। आपका भोजन बड़ा सात्त्विक है। आपने कई पुस्तकोंकी रचना की है। निरन्तर पुस्तकावलोकन करते रहते हैं। मेरे साथ आपका बहुत स्नेह है। आपका कहना था कि ईसरी मत छोड़ो, अन्यथा पछताओगे, वही हुआ।

संसारमें गृहस्थभार छोड़ना बहुत कठिन है। जो गृहस्थ भार छोड़कर फिर गृहस्थोंको अपनाते हैं इनके समान मूर्च कौन होगा ? मैंने अपने कुटुम्बका सम्बन्ध छोड़ा। माँ बाप मेरे हैं नहीं। एक चचेरा भाई है, उससे सम्बन्ध नहीं। घर छोड़नेके बाद श्री बाईजीसे मेरा सम्बन्ध हो गया और उन्होंने पुत्रवत् मेरा पालन किया। मैं जब कभी बाहर जाता था तब बाईजीकी मातानुल्य ही स्मृति आ जाती थी। उनके स्वर्गारोहणके अनन्तर मैं ईसरी चछा गया। वहाँ सात वर्ष आनन्दसे रहा। इस बीचमें बहुत कुछ शान्ति मिछी।

# यह ईसरी है

श्रीमान् सखीचन्द्रजी कैशरेहिन्द्से मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध था। आप बहुत ही धार्मिक न्यक्ति थे। प्रतिदिन जिनेन्द्रदेवका पूजन करते थे। स्वाध्याय तो प्रायः अहोरात्रि ही करते रहते थे। तत्त्वचर्चासे आपको बहुत प्रेम था। आपने अपना अन्तिम जीवन धार्मिक कार्योमें ही बितानेका हढ़ संकल्प कर छिया था, इसिछए आपने निमियाघाटमें एक अच्छा बंगछा बनवाया और छसीमें अधिकतर रहने छगे। बंगछामें एक चैत्यालय भी स्थापित करा छिया। आपकी धर्मपत्नी निरन्तर पूजा करती हैं। यद्यपि आप बैष्णवकी कन्या है तथापि जैनधमसे आपका अटूट अनु-

राग है। यदि कोई त्यागी व्रती आ जावे तो उसके आहारादि की व्यवस्था आपके यहाँ अनायास हो जाती है।

आपके दो सुपुत्र हैं। दोनों ही सज्जन और सुशील हैं। श्री सखी बन्द्रजी साहबकी एक बहिन है जो बहुत ही घर्मात्मा और उदार हैं। आप विधवा हैं। निरन्तर धर्मसाधनमें आपका काल जाता है। मैं भी प्रायः सालमें तीन मास निमियाधाट रहता था। यहाँ से श्री पाइवेनाथ स्वामीको यात्रा बड़ी सुगमता से हो जाती है। डाक बंगला तक सड़क है, जिसमें रिक्सा भी जा सकता है। बहुत ही मनोरम टइय है। बीचमें चार मीलके बाद एक सुन्दर पानीका झरना पड़ता है। यहाँ पर पानी पीने से सब थकावट चली जाती है। यहाँ का जल अमृतोपम है। यदि यहाँ कोई धर्मसाधन करे तो झरनाके ऊपर एक कुटी है, परन्तु ऐसा निमम कौन है जो इस निर्वाणभूमिका लाभ ले सके। अथवा साधनों के अभावमें कोई उत्साह भी करे तो क्या करे १ एक अन्य मतका साधु यहाँ पर रहता था। आठ दिन बाद निमियाधाट आता था। श्री सखीचन्द्रजी उसकी भोजनव्यवस्था कर देते थे। थोड़े दिन बाद वह परलोकयात्रा कर गया।

निमियाचाटमें यदि कोई रहे तो यहाँ धर्मसाधनके लिये आरावालोंको एक उत्तम धर्मशाला है। दुकानदार भी यहाँ रहते हैं, जिससे भोजनादि साममोका भी सुभीता है। परन्तु यहाँ कोई रहता नहीं। उसका कारण है कि उदासीनाश्रम ईसरोमें ही है, अतः जो त्यागी आते हैं वे वहीं रहते हैं।

श्री प्रेमसुखजी बहुत सन्जन धर्मात्मा हैं। आपका कुटुम्बसे मोह नहीं। एक बार अष्टान्हिका पर्वमें आपको ज्वर आ गया। चार दिन तक तो आप बराबर मन्दिर जाते रहे, फिर सामर्थ्य नहीं रही। हजारीबागरोडसे आपके भाई छड़का बहू आदि सब आगरे। सबने आपकी वैयाहत्य की पर आपने किसीसे मोह नहीं किया। आपके समाधिमरणमें श्री छाछा सुमेक-चन्द्रजी जगाधरीबाछे, मैं तथा अन्य त्यागीगण बराबर संख्यन रहे। अन्तमें आपने शक्तिपूर्वक प्राणींका विसर्जन किया। पाँच सौ कपया दान कर गये।

इसी प्रकार यहाँ पर एक जगन्नाथ बाबा भिवानीवाले रहते थे। बहुत धार्मिक और कुशुळ व्यक्ति थे। मेरेसे आपका घनिष्ठ स्नेह था। जब आप बीमार पड़े तब मुझसे बोले अब मेरा बचना कठिन है, मुझे धर्म सुनाओ। मैं सुनाता रहा। आश्रमके त्यागी भी बराबर धर्म सुनाते रहे। अन्तमें निर्वाण अमाबास्याके दिन आप बोले कि 'लाडू उत्सव करके जल्दी आओ।' मैंने कहा—'पश्चात् चला जाऊँगा।' आप बोले— 'नहीं, जल्दो जाओ और जल्दो ही आजाओ।' मैं महावीर स्वामीकी निर्वाण पूजा कर वापिस आगया। आप बोछे-'गुळ-वनपसाका काढा लाओ।' मैं काढा बना लाया। बाबा बोले-'श्ठाको।' मैंने उठा कर काढा पिलाया। आप बोले-'अब न बचेंगे।' 'णमो अरिहंताणं' शब्दका उचारण किया। पश्चात् पेशाबको बैठे। पेशाबके बाद विस्तर पर आये। दोनों हाथ मस्तकसे लगाये, इतनेमें ही आपके प्राण पखेर उड़ गये। आपके पास जो द्रव्य था वह आश्रमके लिये दे गये। इसी तरह यहाँपर इयामलालजी त्यागीके पिताका समाधिमरण हुआ। आपका मरण इस रीतिसे हुआ जिस रीतिसे प्रायः उत्तम पुरुषोंका होता है। आप प्रातःकाल बैठे थे, कुल्ला किया और परमेश्वीका नाम लिया। रुड़केने कहा-'बोलते क्यों नहीं ?' वस आपका प्राण निकल गथा। इसी तरह बाबा छालचन्द्रजीका भी यहाँ समाधिपूर्वक स्वर्गवास हुआ। वास्तवमें यह स्थान समाधिके ढिये अत्यन्त उपयुक्त है।

ढाढा सुमेरुचन्द्रजी बढ़े धर्मात्मा हैं। आप जगाधरी (पंजाब)

के रहनेवाले हैं। आपके एक भाई थे, जिनका अब खर्गवास हो गया है। दो सुपुत्र हैं। एकका नाम मुन्नाङाङ और दूसरेका नाम सुमितप्रसाद है। दोनों ही शीळस्वभाववाछे हैं। आपके बड़े सुपत्र एक बार मेरे पास आये और बोले 'मुझे कुछ अत दीजिये।' मैंने कहा-'सबसे महान् व्रत ब्रह्मचर्य है (ब्रह्मचर्यसे मेरा तात्पर्य स्वदारसन्तोषसे हैं )।' आपने पहले स्वीकार करते हुए कहा- 'यह तो गृहस्थोंका मुख्य कर्तव्य ही है। इसमें कोई महत्त्वका कार्य नहीं, कुछ और ही दोजिये।' मैंने कहा-'अष्टमी, चतुर्दशी, तीनों समय अष्टाहिकामें और भाद्रमासके सीउहकारणमें ब्रह्मचर्यसे रही।' आपने सहर्ष स्वीकार किया। अनन्तर मैंने कहा-'न्यायसे धनार्जन करना चाहिये।' यह भी आपने स्वीकृत किया। किन्तु आप बोछे कि 'ऐसा निकृष्ट समय है कि जिसमें न्यायसे धनाजन करना कठिन हो गया है। ऐसे ऐसे कानून बन गये हैं कि जिनमें प्रजाकी खीकारताका अंश भी नहीं है। बिना रिइवत दिये एक स्थानसे स्थानान्तर माछ छे जाना दुर्छभ है। और कथा छोड़िये स्टेशन पर बिना घुस दिये टिकिट मिलना कठिन है। यह भी जाने दीजिये, बिना चोरीके पेट भर अन्न मिलना कठिन हो गया है। तनको वस्न मिलना दुर्छभ है। बहुत कहाँ तक कहें ? यदि अतिथिको भोजन कराते हैं तो इसमें भी चोरीका दोष आता है। अस्त, हम यथायोग्य इसका पालन करेंगे।

आपने अपने निर्वाहके लिये एक मकानका किराया और पैंसठ सी रुपया नगद रक्खे हैं। आप प्रायः सालमें छः मास मेरे सम्पर्कमें रहते हैं। आपकी प्रकृति बहुत ही डदार है।

साथ ही इन दोनों भाइयोंने भाठ वर्षकी अवस्थासे ही प्रति-दिन अपने पिताजीके साथ श्री भगवत्पूजन और शास्त्रस्वाध्याव करना प्रारम्भ किया था, जिसका संस्कार बराबर बना चला आ रहा है। इन्होंने सात ज्यसन और राजिभोजनका भी त्याग कर दिया है। तथा ये भाठ मूळगुणोंका बराबर पाउन करते हैं। कहनेका तात्पर्य यह है कि ये सदाचारी गृहस्थ हैं और निरन्तर दानधर्म करते रहते हैं।

त्यागीवर्गमें पं० मौजी छालाजी सागर बहुत ही विरक्त और सुबोध हैं। आपने त्यागी छोगों के लिये एक अच्छी कोठरी बनवा दी है। एक कोठरीमें सङ्गममरका फर्श बाबु गोबिन्दलालजी गयाबालोंने जड़वा दिया है। पं० पन्नालालजी मैंनेजर निरन्तर आश्रमकी देख-भाल करते हैं। गयाबाले सेठी चम्पालालजी भी समय समय पर यहाँ आते हैं। श्री खेतसी दासजी गिरिडी हवाले भी कभी कभी ढगातार एक मास पर्यन्त रहकर धर्म साधनमें उपयोग लगाते हैं। गिरडी हवाले रामचन्द्र बाबु भी यहाँ पर सकुटुम्ब रहकर धर्मसाधन करते हैं। नवादासे भी श्री लक्ष्मीनारायण सेठी यहाँ आकर धर्म साधन करते थे। सासनी बाले सेठ भी यहाँ आकर धर्म साधन करते थे। और भी बहुतसे भाई यहाँ आकर धर्म साधन करने में अपना सौभाग्य समझते हैं।

यहाँ पर श्रीयुत वैजनाथजी सरावगी रांचीवालोंने एक बहुत ही सुन्दर धर्मायतन बनवाया है। उसमें एक मुनीम बराबर रहता है। एक बाग भी उसमें लगाया है तथा प्राचीन चैत्यालय को मन्दिररूपमें पिवर्तित कर दिया है। मन्दिरमें सङ्गममरका फर्श जड़वा दिया है। इतना ही नहीं, आप प्रायः निरन्तर आया करते हैं। प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशीके उपवासके बाद त्यागियों की पारणा आप ही की ओरसे होतो है। इसके अतिरिक्त भी आपकी ओरसे आश्रमके लिये पर्याप्त सहायता मिळती है। पाइर्वनाश्र शिक्षामन्दिरके आप सभापति भी हैं।

यह शिक्षामन्दिर पहले कोडरमामें था; परन्तु श्रीमान् पं2

कस्तूरचन्द्रजीने उसे ईसरीमें परिवर्तित कर दिया है। पं० कस्तूर-चन्द्रजी उसकी उन्नतिमें निरन्तर उद्योग करते रहते हैं। पश्चीस छात्र शिक्षा पाते हैं । कुछ सराक जातिके भी बालक हैं। यदि अच्छी सहायता मिले तो सराक जातिके एक सौ छात्र अध्ययन कर सकते हैं, परन्तु समाजकी दृष्टि अभी इस ओर नहीं। शिक्षा मन्दिरका एक निजका बोर्डिंग और विद्यालय भवन भी है। एक जलाशय भी है। दो अध्यापक निरन्तर अध्ययन कराते हैं।

उदासीनाश्रममें सेठ वुलाराम गजराज वच्छराजजीने भी एक सुन्दर भवनका निर्माण कराया है। उसमें घर्मसाधन करनेके लिये कोई भी व्यक्ति निवास कर सकता है। सेठ लोगोंने स्वयं धर्मसाधन करनेके अभिनायसे इसका निर्माण कराया था, परन्तु परिम्रह पिशाचके आवेगमें कुछ नहीं कर सके।

कृष्णाबाईने भी यहाँ एक श्राविकाश्रमकी नीव डाछी थी, परन्तु परस्परके विचार विनिमयसे आपका चित्त खिन्न हो गया। इससे आपने आश्रमका विचार स्थागित कर दिया और यहाँसे उदास होकर मारवाड़ चछी गईं। वहाँसे श्री महावीर क्षेत्रमें मुमुक्षु महिलाश्रमकी स्थापना कर दी तथा अपने पासकी सब सम्पत्ति उसीमें लगा दी। प्रारम्भमें श्री पं० नन्हें छालजी शास्त्री उसमें अध्यापक थे। दस पन्द्रह बाईयाँ उसमें धर्मसाधन करती इई शिक्षा प्राप्त करती हैं।

यहाँ पर वर्षाकालमें प्रायः धर्मसाधन बड़े आनन्दसे होता है। सामने दिखनेवाले हरे-भरे गिरिराजकी ऊँचो चोटियों पर जब स्यामल धनघटा छा जाती है तब बड़ा ही मनोरम सालुम होता है।

मेरठ प्रान्तसे लाला हुकमचन्द्रजी सलावाबाले जो कि तत्त्व-विद्यामें इत्तम ज्ञान रखते हैं, प्रायः भाद्रमासमें आ जाते हैं। छाडा त्रिलोकचन्द्रजी खतौछी, पं० शीतछप्रसाद्जी शाहपुर, छाला मंगछसेनजी मुबारिकपुर तथा छाछा हरिइचन्द्रजी सहारनपुर भी जब कभी आजाते हैं। आप सब तत्त्विचाके प्रेमी और निर्मेछ परिणामों के घारक हैं। आप लोगों के शुभागमनसे तत्त्व चामें पूर्ण धानन्द रहता है। कभी-कभी श्रीमान् चांदमल्छजी राँची व श्रीमान् बाबू कन्हें याछाछजी बजाज गयावाछे भी आजाते हैं। यहाँ पर चपयोग अच्छा छगता है। मकानसे बाहर निकछते ही श्री पाइवनाथकी टोंकके दर्शन होने छगते हैं, जिससे भावनाएँ निरन्तर निर्मेछ रहती हैं। स्वाध्यायमें भी अच्छा उपयोग छगता है, परन्तु बढ़े आदिमयोंको अभी एकान्तवास का स्वाद नहीं आया। परिष्रहसे विरक्ति महान् पुण्यशाछी जीवके ही हो सकती है। इस पिशाचने संसारको चक्रमें छा रक्खा है। परिष्रहके मारसे बढ़े-बढ़े महापुरुष संयमके छाभसे वंचित रह जाते हैं।

यह स्थान मोक्ष प्राप्तिके लिये अद्वितीय है। आश्रमसे बाहर गिरिराजकी ओर जाईये, अटबी लग जाती है। पत्थरोंकी बड़ी-बड़ी चट्टानें हैं। उनपर बैठकर मनुष्य ध्यानादि कर सकते हैं। कोई उपद्रव नहीं, मनुष्योंका संचार नहीं, हिंसक जन्तु गिरिराजमें अवश्य हो निवास करते होंगे पर आज तक किसीका घात नहीं सुना गया। यह सब कुछ है, परन्तु ऐसे निर्मम मनुष्य नहीं आते जो आत्मचिन्तन कर कुछ लाभ लेवें।

## दम्भसे बचो

मुखसे कथा करना अन्य बात है और कार्यमें परिणत करना अन्य बात है। इस अन्यकी बात नहीं कहते, स्वयं इस कार्यके करनेमें असमर्थ रहे। इससे सिद्ध होता है कि कल्याणका मार्ग निमित्तमें नहीं, उपादान कारणकी भी आवश्यकता है। क्षेत्रको सम्यक् प्रकार उत्तम बनाकर यदि कृषक बीज वपन न करे तो अन्नकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, घास फूस हो जाना अन्य बात है। हम छोग निमित्त कारणोंकी आयोजनामें सब पुरुषार्थ छगा देते हैं पर उपादान कारणकी ओर दृष्टि नहीं देते। आवश्यकता इस बातकी है कि अन्तस्तत्त्वकी निर्मछताके जो बाधक कारण हैं उन्हें दूर किया जावे। वास्तविक बाधक कारण क्या हैं इस ओर दृष्टि नहीं देते। हम लोग निमित्त कारणोंको ही बाधक मानते हैं, इससे उन्होंको दूर करनेकी चेष्टा करते हैं। मैं स्वयंको कथा कहता हूँ—'जब श्री बाईजी जीवित थीं तब मैं निरन्तर यही मानता था कि यदि बाईजी न होतीं तो मैं भी आत्मकल्याणके मार्गमें निर्विध्न छग जाता।' बाईजीका कहना था कि 'बेटा! अभी तुम जैनधर्मका मर्म नहीं समझते।'

में एक दिन जोर देकर बोला—'बाईजी! में तो अब त्यागी होना चाहता हूँ। कोई किसीका नहीं, सब स्वार्थके सगे हैं, इतने दिन न्यर्थ गये, अब में जाता हूँ।' बाईजी बोलीं—'बेटा में नहीं रोकती, बड़ी प्रसन्नता है कि तुम आत्मकल्याणके मार्गमें जानेका प्रयत्न करते हो, परन्तु खेद इस बातका है कि तुम बात बहुत करते हो पर करनेमें कायर हो। मनुष्य वह है जो कार्य करनेकी बात न निकाले और अन्य मनुष्य उसके कार्यको देखकर अनुमान करें कि इनके इस कार्यके करनेका अभिपाय था। हमने तुम्हारा तीस वर्ष पोषण किया और कभी इस बातकी इच्छा नहीं रक्सी कि वृद्धावस्थामें तुम हमारी वैयावृत्य करोगे। अब हमारी अवस्था शिथिल हो गई, अतः दिवत तो यह था कि प्रतिदिन हमको शास्त्रप्रवचन सुनाते सो वह तो दूर रहा और अनधिकार चेष्टाकी बात करते हो कि हम त्यागी होते हैं। त्यागी जो होता है वह किसीसे गगदेच नहीं करता, शास्त्रप्रवचन सुनाते सो त्यागी होते हैं। त्यागी जो होता है वह किसीसे गगदेच नहीं करता, शास्त्रप्रवचन स्वांचे अपत्रप्रवचन सुनाते सो त्यागी होते हैं। त्यागी जो होता है वह किसीसे गगदेच नहीं करता, शास्त्रप्रवचन सुनाते सो स्वांचे अपत्रप्रवचन सुनाते होता है वह किसीसे गगदेच नहीं करता, शास्त्रप्रवचन सुनाते साम्प्रवचन सुनाते स्वांचार के सुना होता है वह किसीसे गगदेच नहीं करता, शास्त्रप्रवचन सुनाते सुना करता होता है सुना हमसे प्रवचन सुनाते सुना होता होता है वह किसीसे गगदेच नहीं करता, शास्त्रप्रवचन सुना हमसे प्रवचन सुना होता होता होता है वह किसीसे गगदेच नहीं करता, शास्त्रप्रवचन सुना होता होता होता है वह किसीसे गगदेच नहीं करता, शास्त्रप्रवचन सुना होता होता है वह किसीसे गगदेच नहीं करता, शास्त्रप्रवचन सुना होता होता है वह किसीसे गगदेच नहीं करता, शास्त्रप्रवचन सुना होता है वह किसीसे गगदेच नहीं करता, शास्त्रप्रवचन सुना होता है वह किसीसे गगदेच नहीं करता, शास्त्रप्रवचन सुना होता होता है वह किसीसे गगदेच नहीं करता, शास्त्रप्रवचन सुना होता है वह किसीसे गगदेच नहीं करता, शास्त्रप्रवचन सुना होता होता है सुना होता है सुना होता होता है सुना होता होता है सुन

होकर जहाँ जाओगे वहाँ ही अपना काछ गल्पबादमें छगाओगे। यदि वास्तवमें त्यागधर्मका स्वाद छेना चाहते हो तो सर्व प्रथम अपने अभिप्रायको निर्मेल बनानेका प्रयत्न करो। प्रश्नात रागादि शत्रुओंको जीतो। जैसे हमसे स्नेह छोड़ते हो वैसे अन्यसे न करना । हमने तुम्हारा कौन सा अकल्याण किया है कि जिससे डर कर तुम रागभावके गये बिना ही विरक्त होते हो । इसके माने त्याग नहीं । इसका अर्थ तो यह है कि अब बाईजीकी बृद्धावस्था हो गई, अतः इनकी वैयावृत्य करनी पड़ेगो। वह न करना पड़े इसिंख्ये चलो त्यागी बन जाओ। इस प्रकारका छठ कल्याणमार्गका साधक नहीं। इसका नाम त्याग नहीं, यह तो द्वेष हैं। अथवा तुम्हारी जो इच्छा सो करो, परन्तु म्वांग न बनाना । जैनधर्ममें स्वांगकी प्रतिष्ठा नहीं, परिणामोंकी निर्मलताकी प्रतिष्ठा है। अतः पहले परिणामोंको पवित्र बनाओ, सच्चा त्याग इसीका नाम है। जब अन्तरक्र से रागकी कुशता होती है तब बाह्य बस्तु स्वयमेव छूट जाती है। सब पदार्थ भिन्न-भिन्न हैं, केवल हम अपने रागसे उनमें इष्ट तथा द्वेषसे अनिष्टकी कल्पना कर छेते हैं। यह हम भी जानते हैं. परन्त अभी हमारे वह राग नहीं गया इससे तुम्हारे ऊपर करुणा आती है कि इसका त्याग दम्भमें परिणत न हो जावे। यदि बेटा ! तुममें राग न होता तो तुम्हारे इष्ट व अनिष्टमें हर्ष विषाद न होता। अस्तु, हमारी तो यह सम्मति है कि जिस त्यागसे शान्ति लाभ न हो वह त्याग नहीं, दम्भ है। तुम्हारी इच्छा जो हो सो करो, होगा वही जो होना है। हमारा कर्वन्य था सो उसे पूर्ण किया।

में सुनकर चुप रहा गया और जो विचार थे उन्हें परिवर्तित कर दिया। वास्तवमें त्याग तो कषायके अभावमें होता है सो तो था नहीं। इस प्रकार अनेक बार उपदेश देकर उन्होंने मुझे दम्भवृत्तिसे बचाया । इससे उचित तो यह है कि हम छोगोंको अन्तरङ्गसे त्याग करना चाहिये । लोकिक प्रतिष्ठाके लिए जो त्याग करते हैं वे राखके लिये चन्दन जलाते हैं। वास्तवमें यह मनुष्य मोहके चदयमें नाना कल्पनाएँ करता है, चाहे सिद्धि एककी भी न हो।

#### मलेरिया

ईसरीमें निरन्तर त्यागीगणोंका समुदाय रहता है, भोजनादिकका प्रबन्ध उत्तम है। आश्रमसे थोड़ी दूरी पर मांटरोड है,
जहाँ भ्रमण करनेका अच्छा सुभीता है। यहाँ पर निरन्तर त्यागिया,
खुल्छकों और कभी-कभी मुनि महाराजोंका भी शुभागमन
होता रहता है। यहाँसे गिरिडीह पास है। बीचमें वराकट
नदी मिलती है। उसके तट पर इवेताम्बर सम्प्रदायका एक
सुन्दर मन्दिर बना हुआ है। एक धर्मशाला भी है। एकान्त स्थान
है। यदि कोई धर्मध्यानके छिये रहना चाहे तो सब प्रकारकी
सुविधाएँ हैं।

नदीके दूसरे तट पर श्री रामचन्द्र बाबूका बंगछा बना हुआ है। एक बार हम, चम्पालाल सेठी, बाबू गोविन्दलालजी तथा बाबा जगन्नाथप्रसादजी आदि एक दिन यहाँ रहे थे। वहीं पर एक चैत्यालय भी है। आनन्दसे धर्मध्यानमें काल गया, परन्तु कर्मका विपाक प्रबल है, बहुत दिन नहीं रह सके।

यहाँसे गिरिडीह गये। धर्मशालामें निवास किया। मैं बाबु राधाकृष्णके बंगलामें ठहरा। यहाँ पर धर्मशालामें जो जिनालय है वह बहुत ही मनोज्ञ है। एक चैत्यालय श्रीमान् ब्रह्मचारी खेतसीदासका है। उपर चैत्यालय और नीचे सरस्वतोभवन है। बाबु रामचन्द्रजीका धर्मश्रम सराहनीय है। आपके यहाँ मोज- नादिकी व्यवस्था शुद्ध है। कोई भी अतिथि आनन्दसे कई दिन रह सकता है। खेतसीवासजी ब्रह्मचारो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। आप एक बार भोजन करते हैं और उसी समय पानी पीते हैं तथा प्रतिदिन सैकड़ों कंगालोंको दान देते हैं। इसी तरह बाबु काल्र्रामजी भी योग्य व्यक्ति हैं। आपके यहाँ भी प्रतिदिन अनेक गरीबोंको पकी खिचड़ी आदिका भोजन मिलता है। बाबू राम-चन्द्रजीके यहाँ भी प्रतिदिन गरीबोंको भोजन दिया जाता है... गिरिडीहके श्रावकोंमें यह विशेषता देखी गई।

हम चार माह यहाँ रहे। बड़े निर्मेळ परिणाम रहे। बनारस विद्यालयके लिए यहाँसे पाँच हजार रुपयाका दान मिला। यदि कोई अच्छा प्रयास करे तो अनायास यहाँसे बहुत कुछ सहायता मिल सकती है। यहाँसे फिर ईसरी आगया और यहाँ आनन्द्से काल जाने लगा।

यहाँ से हजारी बागरोड गया। श्री सेठी भोंरी छाछ जी के यहाँ ठहरा। यहाँ पर कई घर श्रावकों के हैं, दो मन्दिर हैं, पूजा प्रक्षाछ समय पर होता है, स्वाध्याय भी होता है, शास्त्र प्रवचनमें अच्छी मनुष्य संख्या हो जाती है। यहाँ से फिर ईसरी आगया।

एक बार यहाँपर श्रीमान चम्पालालजी सेठी आये। ये बहुत ही तेज प्रकृतिके आदमी थे, गोम्गटसार जीवकाण्ड और स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षा कण्ठस्थ थी, निरन्तर स्वाध्यायमें काल लगाते थे, अत नियम भी पालते थे, आप त्वतन्त्र रहते थे। एक बार आप त्यागी मोहनलालजीके पास चले गये। उन्हें आते देख कर आश्रमके अधिष्ठाता श्री खेमचन्द्रजी बहुत बिगड़े। श्री चम्पालालजी सेठी चुप रहे, परन्तु जब सायंकाल हम अमणके लिये जा रहे थे तब श्री खेमचन्द्रजी अधिष्ठाता हमारे साथ थे और श्री चम्पालालजी भी अमणके लिये गये थे। परस्पर वार्ता हो रही थी। इतनेमें चम्पालालजी बोले—'क्यों अधिष्ठाताजी! आपने भगतजीके छिये मेरी यह शिकायत छिखी है कि चम्पाछाछ सेठी आश्रममें आता है तथा इसके आनेसे आश्रमके छ्दासीनोंमें उदण्डताका संचार होनेकी आश्रद्धा है ? क्या मैं मार्गसे
इतना च्युत हूँ कि मेरे सहवाससे आश्रमवासी अमार्गमें लग
जावेंगे ? खेदकी बात है कि आपने विवेकसे काम नहीं छिया।
मैं बहुत दिनसे आपकी हरकतको देखता हूँ, वास्तवमें आपमें
मनुष्यता नहीं। १ श्री खेमचन्द्रजी बोले—'आपको वचन संभाछ
कर बोलना चाहिए। यदि आपके सहश मैं व्यवहार कह तो आप
आग-बबूला हो जावेंगे। आप विद्वान हैं, गोम्मटसारके ज्ञाता हैं,
परिणामोंकी निर्मलतीका भी कुछ स्थाल रखना चाहिये।'

फिर क्या था सेठीजीका पारा सौ डिगरी हो गया। दोनों में परस्पर बहुत कुछ विसंवाद होगया। यदि मैं न होता तो संभव था परस्परमें अत्यन्त कलहाग्नि बढ़ जाती। वचनों में छड़ाई रही, काय तक नहीं पहुँची। इस घटनासे मेरा चित्त बहुत खिन्न हुआ। यहाँ तक कि दूसरे दिनसे मछेरिया आगया और इतनी तेजीके साथ आया कि १८५ डिगीतक तापमान हो जावे। वह मछेरिया पाँच वर्ष तक नहीं गया। असातोदयमें ऐसे ही निमित्त मिलते हैं। श्री खेमचन्द्रजीके ज्यवहारसे मैं भी असंतुष्ट था।

यहाँ पर श्रीमान् बाबा भागीरथजी थे जो हमारे चिर-परिचित थे। उनकी मेरे ऊपर पूर्ण अनुकम्पा थी। वे निरन्तर उपदेश देते थे कि भाई जो अर्जन किया है उसे भोगना ही पड़ेगा। उवरके वेगकी प्रबलतासे खाना-पीना सब छूट गया। जब उवरका वेग आता था तब छुछ भी स्मरण नहीं रहता था। श्री कुष्णाबाईने उस समय बहुत सहायता की तथा श्री बाबू घन्य-कुमारजीने मिट्टीका प्रयोग किया। इन सबकी निरन्तर यही भावना रहती थी कि यह शीघ नीरोग हो जावें, परन्तु असाताके तीजीदयमें कुछ नहीं हो सका। सागरसे सिंघईजी व उनकी गृहिणी आगई'। गयासे श्री किन्हैं यालालजी आ पहुँचे। साथमें किवराज भी लाये। किवराज बहुत ही योग्य थे। उन्होंने अनेक उपचार किये। परन्तु मैंने औषिका त्याग कर दिया था, अतः जो औषि मेरे रोगके निवारणके लिये दी जाती थी, मैं उसे लेकर पश्चात् चालाकीसे फेक देता था। वैद्यसे मैंने कहा कि अभी मेरे तीव्र असातोद्य है, अतः आपकी औषि निष्फल होगी। वैद्यराज बहुत ही आस्तिक थे। उन्होंने कहा—'अच्छा' और दो दिन रहकर चले गये।

चन्हीं दिनों दक्षिण देशके एक मन्त्रशास्त्री भी वहीं थे। चन्होंने कहा- 'चिन्ता मत करो । हम एक मनत्र छिखकर बांचे देते हैं. तुम्हारा ज्वर चळा जावेगा।' मैंने कहा-'आपके मन्त्रमें शक्ति है इसमें मुझे शङ्का नहीं । परन्तु मेरे तीत्र पापोदय है, अतः मेरा रोग अभी कुछ दिन रहेगा, आप ज्यर्थ ही अपयश न लीजिये। वह बोले-'आपको जैन मन्त्रकी श्रद्धा नहीं।' मैंने कहा-'भगवन ! ऐसे वाक्य श्री मुखसे न निकालिये । मुझे श्रद्धा है, परन्तु अभी तीव उदयमें दुःख भोगना ही पड़ेगा। मुझे तो इतनी श्रद्धा है कि शायद आपको भी उतनी न होगी। एक बार मुझे वड़ी शिरोवेदना हुई। मैंने श्री पाइवेप्रभुका समरणकर एसे शान्त कर लिया। एक दिनकी बात है-यहीं पर एक किलक शाकी चाई थी। इसे हिरिट्या रोग था, अचानक वह गिर पड़ी। जब होशमें आई तब मैंने कहा कि तुम पार्श्वनाथ स्वामीकी टोंकके सामनेसे दर्शन करो और प्रार्थना करो कि हे प्रभो ! अब हमें यह रोग बाधा न करे । इतनी ही हमारी प्रार्थना है । इसने इमारे कहे अनुसार आचरण किया और उसी दिनसे उसकी मूर्छा बन्द हो गयी। एक वर्ष बाद मिली। हमने पूछा-अब तुम्हें आराम है ? वह बोळी कि उस दिनसे सानन्द रहती हूँ । कहनेका तालक यह है कि मुझे श्रद्धा तो है परन्तु तोत्र उद्यका फड

भोगना ही पड़ेगा। इसोसे न तो मैं औषधि खाना चाहता हूँ और न मन्त्रादि विधिका प्रयोग करना चाहता हूँ।

मन्त्रशास्त्री बहुत नाराज हुए तथा जब मुझे एक सौ पाँच डिमी ज्वर हो गया तब एक मन्त्रको कपढ़ेमें लपेटकर भुजसे बाँच दिया। मुझे कुछ भी पता नहीं चला। चार घण्टा ज्वरमें वेहोश रहता था। श्री कृष्णबाई और पतसीबाई माताकी तरह गोळी पट्टो शिरपर रखती थीं। इस प्रकार चार घण्टाको वेदना सहता हुआ कालक्षेप करने लगा। लोग पाठ पढ़ते थे पर मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है ? वैशाखका मास था, सूरज भी तपता था, पानीकी तृषा अत्यन्त रहती थी, परन्तु इतनी वेचेनी रहनेपर भी अन्तरकुमें परम पावन जैनधर्मकी श्रद्धा अचल रहती थी।

श्री कन्हें या छालजी गयावालोंने सभी दरवाजों में खशकी टिट्टियां छगवा दी थीं, दिनभर चनपर पानीका छिड़कांच होता था, रात्रिको बराबर दो आदमी पंखा करते थे पर शान्ति नहीं मिलती थी।

श्री बाबाजी महाराज कहते थे कि 'यह सब कर्मविपाक है, धैर्य घारण करो, व्ययताका अंश भी मनमें न छाओ, इसे तो ऋणकी तरह अदा करो, मनुष्य जन्ममें ही संयमकी योग्यता होती है उसका घात मत करो, संयम कर्मकी निजरामें कारण है, यह जो तुम्हारा उपचार है, इस पदके योग्य नहीं, असंयमी मनुष्योंके योग्य है।'

मैंने कहा — 'महाराज ! मैं क्या कहूँ ? मेरे वशकी बात जो थी सो मैंने की। मैं औषधि तक नहीं खाता और न किसीसे यह कहता हूँ कि ये उपचार किये जावें। किन्तु स्पचार होनेपर बाह्य वेदनामें कुछ शमन होता है, अतः इनमें मेरी अहचि भी नहीं। मैं आपकी बात मानता हूँ। आखिर, आप भी तो चाहते हैं कि इसका रोग शोध मिट जावे यह क्या मोह नहीं है ? दिनमें कई बार मेरी नवज देखते हैं तथा कुछ विषाद भी करते हैं।

बाबाजीने कहा कि 'इसका यह अर्थ नहीं कि हमें विषाद हो। परन्तु हमारा कर्तन्य है कि तुम्हें शान्ति पहुँचावें, अतः हमारा तीन बार आना योग्य है, अन्यथा तुम्हें यह आकुछता हो जावेगी कि जब बाबाजी ही हमारी सुध नहीं छेते तब अन्य कौन छेगा ? इसी दृष्टिसे हम तुम्हारी वैयावृत्य करते हैं। साथ ही यह चरणानुयोगका मार्ग भी है कि महापुरुषोंकी वैयावृत्य करना चाहिये। वैयावृत्य तो अन्तरङ्ग तप है, कर्मनिर्जराका खास कारण है। इसका अर्थ मत छो कि मेरा तेरेमें मोह है। परन्तु वह भी नहीं। अभी तो हम पञ्चम गुणस्थानवर्ती ही हैं, क्या साधर्मी जीवसे मोह नहीं करना चाहिये? विशेष क्या कहें? तुम शान्तभावसे सहन करो, रोग शमन हो जावेगा, आतुर मत होओ। मेंने कहा—'महाराज! मुझे मछेरिया बहुत सताता है, अतः मेरा विचार है कि ईसरी छोड़कर हजारीबाग चछा जाऊँ।' उन्होंने कहा—'अच्छा जाओ, अन्तमें यहीं आना होगा'।

जानेकी शक्ति न थी, अतः डोलीकर हजारीबाग चला गया। वहाँ पर एक बागमें सत्तर रूपया भाड़ा देकर ठहर गया। प्राम-वालोंने अच्छी वैयावृत्य की। यहाँका पानी अमृतोपम था। डेढ़ मास रहा, किर ईसरी भा गया।

#### श्री बाबा मागीरथजीका समाधिमरण

वर्षाके बाद बाबाजीका शरीर रुग्ण हो गया। फिर भी आप अपने धर्म कार्यमें कभी शिथिछ नहीं हुए। औषधि सेवन नहीं किया। कुळाबाईने अच्छी बैयावृत्य की। न जाने क्यों वाबाजी हमसे वैयावृत्य न कराते थे। जिस्र दिन आपका देहाबसान होने लगा उस दिन दस बजे तक शाल-स्वाध्याय सुना। अनन्तर हम लोगोंको आहा दी कि भोजन करो। हमने भोजन करके सामायिक किया। प्रधात कुळाबाईने बुलाया कि शीम्र आओ। हम गये तो क्या देखते हैं कि बाबाजी भूमि पर एक लगोटी लगाये पड़े हुए हैं। आपकी मुद्रा देखतेसे ऐलकका स्मरण होता था। हम लोग बाबाजीके कर्णोमें जमोकर मन्त्र कहते रहे। पाँच मिनट बाद आँखसे एक अश्रुबिन्दु निकला और आप सदाके लिये चले गये। मुद्रा बिलकुल शान्त थी। मेरा हदय गद्गद हो गया। शीम्र ही बाबाजीको इससान ले गये और एक घण्टाके वाद आश्रममें आगये। उस दिन रात्रिमें बाबाजीकी हो कथा होती रही।

ऐसा निर्मीक त्यागी इस कालमें दुर्लभ है। जबसे आप महाबारी हुए, पैसाका स्पर्श नहीं किया। आजन्म नमक और मीठाका त्याग था। दो लंगोट और दो चहर मात्र पिष्म् रखते थे। एक बार भोजन और पानी लेते थे। प्रतिदिन स्वामिकार्तिकेयानुप्रक्षा और समयसारके कलशोंका पाठ करते थे। स्वयम्भूस्तोत्रका भी निरन्तर पाठ करते थे। आपका गला बहुत ही मधुर था। जब आप भजन कहते थे तब जिस विषयका भजन होता उस विषयकी मूर्ति सामने आजाती थी। आपका शास्त्र प्रवचन बहुत ही प्रभावक होता था। आप ही के उत्साह और सहायतासे स्यादाद विद्यालयकी स्थापना हुई थी। आपने सहस्रों रूपये विद्यालयको भिजवाये। भोजनकी कथा आप कभी नहीं करते थे। आपकी प्रकृति अत्यन्त द्यालु रूप थी।

आप मुझे निरन्तर उपदेश देते थे कि इतना आडम्बर मक कर। एक बारकी बात है। मैंने कहा-'बाबाजी! आपके सरका

इम भी दो चहर और लंगोट रख सकते हैं इसमें कीन सी प्रशंसाकी बात है ?' बाबाजी महाराज बोले—'रख क्यों नहीं छेते ?' मैं बोला—'रखना तो कठिन नहीं है, परन्तु जब बाजारमेंसे निकलुँगा तब लोग क्या कहेंगे ? इससे लज्जा आती है। वाबा-जीने हँसकर कहा--'बस, इसी बलपर त्यागी बनना चाहते हो। अरे । त्याग करना सामान्य मनुष्योंका कार्य नहीं है। एक दिन घोडेको नाल बँघ रहे थे। उन्हें देखकर मेंडकी बोली-हमको भी नाल बाँध दो। विचारो, यदि मेंडकोको नाल बाँघ दिये जावें तो क्या वह चळ फिर सकेगी ? अतः अभी तुम इसके पात्र नहीं । हाँ, यह मैं अवश्य कहूँगा कि एक दिन तू भी त्यागी वन जायगा, तूँ सीधा है। अच्छा है अब इसी रूप रहना। तूँ इतना सरळ है कि तुझे पाँच वर्षका बालक भी बाजारमें बेंच सकता है। तेरा भाग्य अच्छा था कि तुमे बाईजी मिछ गईं। उन्होंने तेरेको पुत्रवत् पाला, उनकी वैयाबृत्य करना।' वह एक बातका निरन्तर उपदेश देते थे कि 'जो नहिं लीना काऊका तो दीना कोटि हजार।' और भी बहुतसे उपदेश उनके थे। कहनेका तात्पर्य यह है कि जो कुछ थोड़ा बहुत मेरे पास है वह उनहीं समागम-का फल है...इस प्रकार बाबाजीके गुण गाते हुए रात्रि पूर्ण की।

# ईसरीसे गया फिर पावापुर

सागरवालोंका तीत्र आग्रह था कि सागर आओ, इसलिये सागरके लिये प्रस्थान कर दिया। १२ मील भगोदरा तक ही पहुँच पाये कि बड़े वेगसे उबर आ गया। छः घण्टा बाद उबरका वेग कम हुआ। बगोदराके बँगलामें रात्रि व्यतीत की। वहाँसे चलकर हजारीबाग रोड आ गये। यहाँ पर श्री भौरीलालजीके घर दो दिन ठहरे। आपने अच्छी तरह उपचार किया। स्वास्थ्य अच्छा हो गया। वहीं पर श्री रामचन्द्र सेठी गिरेटीबालोंका कुटुम्ब आ गया। बहुत ही आग्रह पूर्वक आपने कहा कि 'क्यों इस पवित्र स्थानको छोड़ते हो ?' परन्तु मैंने एक न सुनी, चल दिया। मार्गमें अनेक उत्तम दृश्य देखनेके लिये मिले। आठ दिन बाद गया पहुँच गया।

यहाँ पर बाबू कन्हैयालालजी तथा चम्पालालजी सेठी आदिने गया रोकनेका बहुत आबह किया। मैंने कहा कि 'एक बार सागर जानेका टढ़ निश्चय है।' लोगोंने कहा—'आपकी इच्छा।' मैंने कहा—'तीन दिन बाद चला जाऊँगा।' तीन दिनके बाद एकदम पैरके अंगूठामें दर्द हो गया। इतना दर्द हुआ कि चलने में असमर्थ हो गया, अतः लाचार होकर मैं स्वयं रह गया। सागरसे जो लेनेके लिये आये थे वे अगत्या लौटकर सागर चले गये।

पैरके अँगूठेका इलाज होने लगा। सत्तर रूपयामें एक बोतल तेल बनवाया तथा एक वैद्यराजने बहुत ही प्रेमके साथ औषधि की। एक मासके उपचारसे अँगूठामें आराम हो गया। अनन्तर गया रहनेका ही विचार हो गया।

वर्षाकाल गयामें सानन्द बीता। सब लोगोंकी रुचि धर्ममें अत्यन्त निर्मल हो गई। मैं तो विशेष त्यागी और पण्डित नहीं, परन्तु मेरा आत्मविश्वाश है कि जो मनुष्य स्वयं पिवत्र है उसके द्वारा जगत्का हित हो सकता है।

यहाँसे मैंने कार्तिक वदी दोजको छोगोंसे सम्मित छेकर श्री बीरप्रभुकी निर्वाणभूमिके छिये प्रस्थान किया। दस मीछ तक जनता गई। वहीं पर श्रीमान् जानकीदास कन्हेयाछाछजीकी ओरसे प्रीतिभोज हुआ। वहाँसे चळकर कई दिन बाद नवादा पहुँच गये। यहाँ पर श्री छक्ष्मीनारायणजी साहब बहुत धर्मात्मा सज्जन हैं। उनके आमहसे दो दिन रहा। आपके दो सुपुत्र हैं। वहुत ही सुयोग्य हैं। एक पुत्र सुगुणचन्द्र प्रान्तीय खण्डेळवाळ सभाके मन्त्री हैं। आपके हृद्यमें जातिसुधारकी प्रबळ भावना है। आप प्राचीन विचारोंके नहीं, नवीन सुधार चाहते हैं। साथमें धार्मिक रुचि भी आपकी उत्तम है।

यहाँसे श्री गुणावाजी गये। यहाँपर एक मन्दिर बहुत ही सुन्दर है। चारों तरफ ताड़के वृद्धोंका वन है। बीचमें बहुत सुन्दर कृप है। शातःकाल जब पंक्तिबद्ध ताड़बुश्लोंके पत्रोंसे छनकर बाल दिनकरकी सुनहली किरणें मन्दिरकी सुधाधवलित शिखर पर पड़ती हैं तब बड़ा सुहावना मालूम होता है। मन्दिरमें एक गुभकाय विशाल मूर्ति है। मन्दिरसे थोड़ो दूरपर एक सरोबर है। उसमें एक जैन मन्दिर है। मन्दिरमें श्रो गौतम खामीका श्रतिबिम्ब है।

यहाँ यक गया, अतः यह भाव हुआ कि यहीं निर्वाण छाह्का उत्सव मनाना योग्य है। सायंकाछ सड़कपर भ्रमण करनेके छिये गया। इतनेमें दो भिखमंगे माँगनेके छिए आये। मैं अन्दर जाकर छाड़् लाया और दोनोंको दे दिये। मैंने उनसे पृछा कि 'कहाँ जाते हो ?' उन्होंने कहा—'श्री महाबीर स्वामीके निर्वाणोत्सवके छिये पावापुर जाते हैं।' मैंने कहा—'श्री वीर प्रभुकी कृपासे पहुँच जावेंगे। उनकी महिमा अचित्य है। उन्हींके प्रतापसे हमें वहाँ एक वर्षका भोजन मिल जाता है। उन्हींके प्रतापसे हमारा क्या, प्रान्त भरके लोगोंका कल्याण होता है। महावीरस्वामीका अचिन्त्य और अनुपम प्रताप है। अहिंसाका प्रचार आपके ही प्रभावका फछ है। यदि इस युगके आदिमें श्री वीर प्रभुका अवतार न होता तो सहसों पशुकांके बिलदानकी प्रथा न ककती। संसार महा-

भयानक है। इसमें नाना मतोंकी सृष्टि हुई, जिनसे प्रस्परमें अनेक प्रकारकी विचार विभिन्नता हो गई। धर्मका यथार्थ स्वरूप कहने-वाळा तो वीतराग सर्वज्ञ ही है। वीतरागता और सर्वज्ञता कोई अछोकिक वस्तु नहीं। मोहका तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायका अभाव होते ही आत्मामें वीतरागता और सर्वज्ञता होनों ही प्रकट हो जाते हैं, अतः ऐसी आत्माके द्वारा जो कुछ कहा जाता है वही धर्म है।

भिखमंगोंके मुँहसे इतनी ज्ञानपूर्ण बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा-'भाई! तुम्हें इतना बोध कहाँसे आया ?' वे बोले-'आप जैन होकर इतना आश्चर्य क्यों करते हो ? समझो तो सही. जो आपकी आत्मा है वही तो मेरी है। केवल हमारे और आपके शरीरमें अन्तर है। मेरा शरीर कुष्ट रोगसे आकानत है। आपका शरीर मेरे शरीरकी अपेक्षा निर्मल है। वैसे इस विषयमें विशेष रीतिसे मीमांसा की जावे तो जैसा आपका शरीर हाड़ मांसादिका पिण्ड है वैसा ही मेरा भी है। पतावता इम बुरे श्रीर आप अच्छे हैं यह कोई नहीं कह सकता। हम भिखमंगे हैं और आप देनेवाले हैं इससे आप महान् और इस जबन्य है यह भी कोई अविनाभावी नियम नहीं, क्योंकि हमने अपनी कषाय भिक्षा माँग कर शान्त की और आपने भिक्षा देकर अपनी कषायका शमन किया। आप श्री पावापरजी जाकर महावीर स्वामीका पूजन विधान कर उत्सव करेंगे और हम भिखमंगे उनका नामस्मरण करते हुए उत्सव:मनावेंगे। एतावता आप उत्कृष्ट और हम जघन्य रहे यह भी कोई नियम नहीं। ज्लाव द्वारा आपकी यही तो भावना है कि हम संसार बन्धनसे छटें। नामस्मरणसे हमारी भी यही मनोऽभिलाषा है कि हे प्रभो ! इस वर्ष भोजनके संकटसे बचें। भाखिर दु:खका मूछ जननी आकांक्षा जिस प्रकार मेरे भीतर है इसी प्रकार आपके

भीतर भी है। वह निर्देश्वता जो कि वास्तवमें आत्माको बन्धनसे छुड़ानेबाछी है, न आपके है और न हमारे। वचनकी कुशकतासे चाहे आप भछे ही मनुष्योंमें निर्देश बननेका प्रयत्न करें, परन्तु भीतरसे जैसे हो आप स्वयं जानते हो। आप छोग प्रतिष्ठाके छोछुपी हो, भछा यथार्थ पदार्थ कहाँ तक कहोगे ? इस छोकेषणाने जगन्मात्रको ज्यामोहके जाछमें फँसा विया।'...इतना कह कर वह फिर बोछा—'यदि और कोई प्रश्न शेष रह गया हो तो पूँछिग्ने, में यथाशक्ति उत्तर हुँगा।'

मैंने फिर प्रइन किया-'आई! आपकी यह अवस्था क्यों हो गई ?' वह बोला—'मेरी यह अवस्था मेरे ही दुराचारका परिणाम है। मैं एक उत्तम कुलका बालक था। मेरा विवाह बड़े ठाट-बाटसे हुआ था। स्त्री बहुत सुन्दर और सुशील थी, परन्तु मेरी प्रकृति दुराचारमयी हो गई। फल यह हुआ कि मेरी धर्म-पत्नी अपघात करके मर गई। कुछ ही दिनोंमें मेरे माता-पिताका स्वर्गवास हो गया और जो सम्पत्ति पासमें थी वह वेश्याव्यसनमें समाप्त हो गई। गर्मी भादिका रोग हुआ। अन्तमें यह दशा हुई जो आपके समक्ष है, परन्तु क्षेत्र पर जानेसे अब मेरी श्रद्धा जैत-धर्मके प्रवर्तक अन्तिम तीर्थं करमें हो गई। उन्होंके स्मरणसे मैं सानन्द जीवन व्यतीत करता हुँ, अतः आप आनन्दसे यात्राको जाईये और निरपेक्ष प्रभुका निर्वाणोत्सव हरिये. जिससे हम छोगोंकी अपेक्षा कुछ विशेषता हो। यद्यपि हम भी निरपेक्ष हो प्रभुका स्मरण करते हैं तो भी हमारी बात कीन माननेबाला है। मत मानों, फल तो परिणामोंकी जातिका होगा। कुष्टादि होनेसे हमारे परिणाम निर्मेळ न हों और आप लोगोंके हैं यह कोई राजाझा नहीं। अब मैं आपको आशोबीद देता हूँ कि बीर-प्रभु आपका कल्याण करें।' इतना कह कर उन दोनोंने शी पावापुरका मार्ग छिया।

## वीर निर्वागोत्सव

उन छोगों के 'वीरप्रभुकी कृपासे पहुँच जावेंगे' वचन कानों में गूँजते रहे। जब कि अपाङ्ग छोग भी वोरप्रभुके निर्वाणोत्सवमें सम्मिछत होने के छिये चत्सुकता के साथ जा रहे हैं तब मैं तो अपाङ्ग नहीं हूँ। रही थका बटकी बात सो वीरप्रभुकी कृपासे वह दूर हो जायगी... इत्यादि विचारों से मेरा चत्साह पुनः जागृत हो गया और मैंने निर्चय कर छिया कि पाषापुर अवस्य पहुँचूँगा।

रात्रि गुणावा ही में बिताई। प्रातःकाल होते ही श्री वीरप्रभुका स्मरण कर चळ दिया और नव बजे श्री पावापुर पहुँच गया। भोजनादि कर धर्मशालामें सो गया। दोपहरके दो बजे बाद आगत महाशयांके समक्ष श्री वीरप्रभुका गुणगान करने लगा। 'यह वही भूमि है जहाँ पर श्री वीरप्रभुका निर्वाणोत्सव इन्द्रादि देवोंके द्वारा किया गया था। हम सब लोग भी इसी उद्देश्यसे आये हैं:कि उन महाप्रभुका निर्वाणोत्सव मनावें। यद्यपि श्री वीरप्रभु मोक्ष पधार चुके हैं। संसारसे सम्बन्ध विच्छेद हुए चन्हें अढ़ाई हजार वर्षके लग-भग हो चुका, फिर भी इस भूमि पर आनेसे उनके अनन्त गुणोंका स्मरण हो आता है, जिससे परिणामोंकी निर्मछताका प्रयत्न अनायास सम्पन्न हो जाता है। परमार्थसे वीरप्रभुका यही उपदेश था कि यदि संसारके दु:खोंसे मुक्त होनेकी अमिलाषा है तो जिंस प्रकार मैंने परिष्रहसे ममता त्यागी, ब्रह्मचर्य व्रतको ही अपना सर्वस्व समझा, राज्यादि बाह्य-सामग्रीको तिलाञ्जलि दी, माता-पिता आदि कुटुम्बसे स्नेह त्याग दैगम्बरी दीक्षाका अबलम्बन लिया। बारह वर्ष तक अन-चरत द्वादश प्रकारका तप तपा, दश धर्म धारण किये, द्वाविंशति परीषहों पर विजय प्राप्त की. क्षपकश्रेणीका आरोहण कर मोहका

नाश किया, और अन्तमुहर्त पर्यन्त क्षीणकषाय गुणस्थानमें रह कर इसीके द्विचरम समयमें दो और चरम समयमें चौदह प्रकृतियोंका नाज किया एवं केबलज्ञान प्राप्त किया इसी प्रकार सबको करना चाहिये। यदि मैं केवल सिद्ध परमेष्ट्रीका ही स्मरण करता रहता तो यह अवस्था न होती, वह स्मरण तो प्रमत्त गुण-स्थानकी ही चर्चा थी। मैंने परिणामोंकी उत्तरोत्तर निर्मळतासे ही अहन्त पद पाया है. अतः जिन्हें इस पदकी इच्छा हो वे भी इसी खपायका अवलम्बन करें। यदि दैगम्बरी दीक्षाकी योग्यता न हो तो देशविरत ही अंगीकार करो तथा देशविरतकी योग्यता न हो तो श्रद्धा तो रक्खो। जिस किसी भी तरह बने इस परिग्रह पापसे अबहय ही आत्माको सुरक्षित रक्खो । परिग्रह सबसे महान् पाप है। मोक्षमार्गमें सबसे अधिक मुख्यता हढ श्रद्धाकी है। इसके होने पर ही देशवत तथा महावत हो सकते हैं। इसके बिना उनका कुछ भी महत्त्व नहीं होता। पूँजीके बिना व्यापार नहीं होता । दलाली मले ही करो, अतः आज हम सबको आत्माकी सत्य श्रद्धा करना चाहिये।

सुनकर कई महाशयोंने कहा कि 'हमको वीर प्रभुके परम्परा हपदेशमें वास्तविक श्रद्धा है, परन्तु शक्तिकी विकळतासे त्रतादि धारण नहीं कर सकते। हाँ, यह नियम करते हैं कि अन्यायादि कार्यों से बचेगें।' एक आदमी बोळा कि 'अब ऐसा समय आग्या है कि न्यायसे मोजन मिळना भी कठिन हो गया है। जैसे, मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ—मेरे अभक्ष्यका त्याग है। वाजारमें अनाज मिळता नहीं। कंट्रोलकी दूकानसे मिलता है सो वहाँ यहा तहा चांवळ और गेहूं मिळते हैं जो कि चरणानुयोग शासके अनुकूळ नहीं। गेहूँ वींधा और चांवळ जीवराशिसे भरे रहते हैं। यदि उन्हें खाता हूँ तो अभक्ष्य भोजन करना पड़ता है और नहीं खाता हूँ तो उतनी शक्ति नहीं कि जिससे निराहार रह सकूं।

अन्तमें छाचार होकर ब्लेक मार्केटसे बहु कीमतमें अनाज छाकर मोजन करना पड़ता है जो कि राजाज्ञाके विरुद्ध है...ऐसी अवस्थामें क्या किया जावे ? अन्तमें यही संतोष करना पड़ता है कि यह पछम काल है। इसमें जब तक यह विदेशी लोग राजा रहेंगे तब तक प्रजाके धनको चूसेंगे और राज्यके जो अन्य कार्यकर्तागण होंगे वे भी कुटिल हृद्यवाले होंगे। प्रजाकी नहीं सुनेंगे। केवल स्वोदर पोषण करना ही उनका लक्ष्य रहेगा। प्रजा चाहे जहलुममें जावे। अथवा इन्हें क्यों दोष दिया जावे ? सबसे महान् अपराध तो राजाका ही है, क्योंकि प्रजा हमेशा राजाका अनुकरण करती है। किसी नीतिकारने अक्षरशः सत्य कहा है—

'राज्ञि धर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः ।

राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा॥

अर्थात् राजा यदि धर्मात्मा है तो प्रजा भी धर्मात्मा होती है, राजा पापी होता है तो प्रजा भी पापी होती है और राजा सम होता है तो प्रजा भी सम रहती है।

यह कालिकाल है। इसमें राजा विषयी और अविवेकी हो गये। राजा लोग अपनी विषयाभिलाषाकी पूर्तिके लिये प्रजाका कष्ट नहीं देखते और न अविवेकके कारण वे अच्छे बुरेकी पहिचान हो रखते हैं। खल मनुष्य अपनी चापलूसी द्वारा राजबल्लभ बन जाते हैं पर न्यायनीतिसे चलनेवाले सज्जन सदा अप्रिय बने रहते हैं। एक कविने इन अविवेकी राजाओं और उनके कमचारियोंकी अन्तर्व्यवस्था एक अन्योक्ति द्वारा बहुत सुन्दर रीतिसे कही है—

'रे रे रासभ भूरिभारवहनात कुग्रासमश्नाति किं राजाश्वावसर्ति प्रयाहि चणकाभूसान् मुखं भच्य । ये ये पुच्छभतो ह्या इति बदन् तत्राधिकारे स्थितः राजा तैस्पदिष्टमेव मनुते सत्वं तदस्याः परे॥'

एक आदमी गर्दभसे कहता है कि हे गर्दभ ! तुम इतना भारी बोम्त ढोकर भी खराब खाना क्यों खाते हो । गर्दभ पृछता है तो क्या खाऊँ ? अच्छा कहाँसे पाऊँ ? आदमी कहता है कि तुम राजाके घोड़ोंकी शालामें चले जाओ। वहाँ आनन्दसे चनेका भूसा खाना । गर्दभ बोला-पोड़ोंकी शालामें प्रवेश कैसे पा सकेंगे ? आदमीने कहा-वहाँका जो अधिकारी है उसने घोड़ोंकी परिभाषा बना रक्खी है कि जिस जिसके पूंछ हो वह वह घोड़ा है, तुम्हारे पूंछ है ही, क्यों डरते हो ? गर्दभने कहा-अधिकारी वेवकूफ है पर राजा तो नहीं ? जब राजा मुझे देखेगा तो पीटकर निकाल देगा। आदमीने कहा-नहीं, राजा स्वयं कुछ नहीं देखता। अधिकारी छोग जो कुछ कह देते हैं वह इसे ही मान लेता है। गर्दभने कहा - अच्छा, राज-दरवारमें और भी तो छोग रहते हैं, सभी तो मूर्ख नहीं होंगे। आइमीने कहा-सबको क्या लेना देना ? सब लोग तटस्थ हैं.....कहनेका तात्पर्य यह है कि उस राजाके यहाँ अच्छे ब्रेकी कुछ भी रीझ बुझ नहीं हैं।

अतः जहाँ तक बने श्रद्धा तो निर्मल हो रक्खो, श्रन्य कार्य यथाशक्ति करो। प्राण जावें तो भले ही जावें, परन्तु श्रद्धा को न िक्गाड़ो। आप लोग यह न समझें कि मैं देशत्रतकी उपयोगिता नहीं समझता हूँ, खूब समझता हूँ और मेरे पब्च पापका त्याग भी है। त्रतरूपसे भले ही न हो, परन्तु मेरी प्रवृत्ति कभी भी पापमयी नहीं होती। मेरी स्त्री भी त्रतोंका पालन करती है। वह भी कुछ-कुछ स्वाध्याय करती है। जब हम दोनोंका सम्बन्ध हुआ था तब हम दोनोंने यह नियम किया था कि चूँकि विवाहका सम्बन्ध केवल विषयाभिलाषाकी पूर्तिके लिये नहीं है। किन्तु धर्मकी परिपाटी चलानेवाली योग्य सन्तानकी उत्पत्तिके लिये है, अतः श्रद्ध कालके अनन्तर ही विषय सेवन करेंगे और वह

भी पर्वके दिन छोड कर। साथ ही यह भी नियम किया था कि जब हमारे दो सन्तानें हो जावेंगी तबसे विषय वासनाका विख्कर त्याग कर देवेंगे । देवयोगसे हमारे एक सन्तान चौबीस वर्षमें हुई है और दूसरी बत्तीस वर्षमें। अब आठ वर्ष हो गये तबसे में और मेरी धर्मपत्नी दोनों ही ब्रह्मचर्यसे रहते हैं। इस समय मेरी आयु चाळीस वर्षकी और मेरी धर्मपत्नीको छत्तीस वर्षकी है। ये मेरे दोनों बालक बैठे हैं तथा यह जो पासमें बैठी है. धर्मपत्नी है। अब हम दोनोंका सम्बन्ध भाई-बहिनके सहश है। आप छोग हम दोनोंको देखकर यह नहीं कह सकेंगे कि ये दोनों स्त्री-पुरुष हैं। यदि आप लोग अपना कल्याण चाहते हो तो इस व्रतकी रक्षा करो। मेरी बात मानों, जब सन्तान गर्भमें आजावे तबसे लेकर जब तक बालक माँका दुग्धपान न छोड़ देवे तबतक भूछकर भी विषय सेवन न करो। बालकके समक्ष स्रोसे रागादिमिश्रित हास्य मत करो। बालकोंके सामने कदापि स्त्रीसे कुचेष्टा मत करो, क्योंकि बालकोंकी प्रवृत्ति माता-पिताके अनुरूप होती है, अतः ऐसा निर्मेख आचरण करो कि तुम्हारी सन्तान बीर बने । मेरी समझसे वीरप्रभके निर्वाणोत्सव देखनेका यही फल है।

इस तरह आपकी रामकहानी सुनकर कई छोग गद्-गद् हो गये और कहने छगे कि हम यही अभ्यास करेंगे।

वास्तवमें देखा जाय तो बहुत अयोग्य सन्तान की अपेक्षा अलप ही योग्य सन्तान उत्तम होती है। आज भारतवर्षमें ४० करोड़ आदमी हैं। यदि उनमें ४० ही निरपेक्ष होते तो भारतका कभीका उत्थान हो जाता। मेरे कहनेका यह तात्पर्य नहीं कि भारतमें विज्ञानी नहीं, पण्डित नहीं, वैरिस्टर नहीं, धनिक नहीं, राजा नहीं, शूर नहीं; हजारोंकी संख्यामें होंगे। परन्तु जिन्हें निरपेक्ष कहते हैं उनकी गिनती अलप ही होगी।

इस समय सबसे प्रमुख तथा चालीस कोटि ही जनताका नहीं अपित समस्त विश्वका हित चाहनेवाले गाँघी महात्माके सहश यदि कुछ नररत्न यहाँ और होते तो क्या भारतका उत्थान असंभव था। श्रीयृत पं जवाहरलाल नेहरू, देशरत डा० राजेन्द्रप्रसाद, सरदार बर्व्छभभाई पटेल तथा आचार्य क्रपलानी आदि बहुतसे नररत्न भारतवर्षमें हैं, जिनके पुरुपार्थसे ही आज हम भारतवर्षको आत्मीय समझने छगे हैं। स्वराज्यके दर्शन हमें इन्हीं छोगोंके प्रयत्नसे हुए हैं। अस्तु, यह तो छौकिक स्वराज्य को बात रही, इससे भी अधिक आवश्यकता हमें बास्तविक स्वराज्य की है। उसके लिये हमें विषयकपायोंको त्यागनेकी आवश्यकता है। जिस प्रकार भारतको स्वतन्त्र करनेके छिये महात्मा गाँधी आदि महापुरुप कटिवद्ध रहे और पं० नेहरु आदि कटिबद्ध हैं उसी प्रकार आत्माको स्वतन्त्र करनेके लिए श्री शान्ति-सागर जी महाराज दिगम्बराचार्य दक्षिण देशवासी तथा श्री सूर्यसागर जी महाराज दिगम्बराचार्य उत्तर प्रान्तवासी कृटिवद हैं। वास्तविक स्वराज्यके मार्गदर्शक आप ही हैं, आपके उपदेशसे हजारों मनुष्य धर्ममार्गमें दृढ़ हुए हैं।

आचार्य युगल तो अपने कर्तब्यमें निरत हैं, परन्तु गृहस्थों का लक्ष्य अपने कर्तव्य को पूर्तिमें जैसा चाहिये वैसा नहीं है— अभी बहुत बुटि है। प्राचीन संस्कृतिकी रक्षा करनेवाला ऐसा एक भी आयतन अबतक नहीं बन सका है कि जिसमें प्रतिवर्ष कमसे कम बीस तो दिग्गज विद्वान् निकलें। एक भी ऐसा विद्यालय नहीं जहाँ सभी विषयों की शिक्षा दो जाती हो। जैनियों में एक स्याद्वाद विद्यालय ही ऐसा है जो सर्व विद्यालयों के केन्द्र-स्थानमें है, परन्तु इसमें आज तक एक लाख रूपयेका कोष नहीं हो सका! अतः यही कहना पड़ता है कि पञ्चमकाल है, इसमें ऐसे उत्कृष्ट धर्मकी बृद्धि होना कठिन है। इत्यादि उद्घापीह हम

छोगोंमें होता रहा। निर्वाणोत्सवके दिनयहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। जलमन्दिरमें ठीक स्थान पानेके लिये लोग बहुत पहलेसे जा पहुँचते हैं और इस तरह सारी रात मन्दिरमें चहल-पहल बनी रहती है। हम लोगोंने भी श्री महावीर स्वामीका निर्वाणोत्सव आनन्दसे किया।

# राजगृहीमें धर्मगोष्ठी

पावापुरसे चलकर राजगृही आये। पञ्च पहाड़ीकी बन्दना की। यहाँका चमत्कार विलक्षण है—पर्वतकी तह उटीमें कुण्ड हैं, पानी गरम है और जिनमें एक ही बार स्नान करने से सब थकावट निकल जाती है। अधिकांश लोग पहले दिन तीन पहाड़ियों की और दूसरे दिन अवशिष्ट दो पहाड़ियों की बन्दना करते हैं। विरले मनुष्य पाँचों पहाड़ियों की भी बन्दना एक ही दिनमें कर लेते हैं। पहाड़ियों के ऊपर सुन्दर सुन्दर स्थान हैं, परन्तु हम लोग उनका उपयोग नहीं करते, के बल दर्शन कर ही चले आते हैं।

में तीन मास यहाँ रहा। प्रातःकाल सामायिक करनेके बाद कुण्डों पर जाता था और वहीं आधा घंटा स्नान करता था। वहीं पर बहुतसे एत्तम पुरुष आते थे। उनके साथ धर्मके उत्पर विचार करता था। अन्तमें सबके परामर्शसे यही सच निकला कि धर्म तो आत्माकी निर्मल परिणतिका नाम है। यह जो हम प्रवृत्तिमें कर रहे हैं, धर्म नहीं है। मन वचन कायके शुभ न्यापार हैं। जहाँ मनमें शुभ चिन्तन होता है, कायकी चेष्टा सरल होती है, वचनोंका न्यापार स्वप्रको अनिष्ट नहीं होता वह सब मन्द कषायके कार्य हैं। धर्म तो वह वस्तु है जहाँ न क्षाय है और न मन बचन कायके न्यापार हैं। वास्तवमें वह वस्तु वर्णनातीत है। इसके होते ही जीव मुक्तिका पात्र हो जाता है। मुक्ति कोई अलोकिक पदार्थ नहीं। जहाँ दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है वहीं मुक्तिका व्यवहार होने छगता है। किसीने कहा है—

> 'सुलमात्यन्तिकं यत्र बुद्धि ब्राह्ममतीन्द्रियम् । तं वै मोत्तं विजानीयाद् दुष्प्राप्यमकृतात्मभिः ॥'

हम छोगोंके जो प्रयास हैं वे दु:खिनवृत्तिके छिये हैं। दु:खि किसीको इष्ट नहीं। जब दु:ख होता है तब आत्मा बेचैन हो एठती है। उसे दूर करनेके छिए जो जो प्रयत्न किये जाते हैं वे प्रायः हम सबको अनुभूत हैं। यहाँ तक देखा गया है कि जब अत्यन्त दु:खका अनुभव होता है और जीव उसे सहनेमें अममर्थ हो जाता है तब विष खाकर मर जाता है। छोकमें यहाँ तक देखा गया है कि मनुष्य कामवेदनाकी पीड़ामें पुत्री, माता और भगिनोंसे भी सम्पर्क कर छेता है। यहाँ तक देखा गया है कि उच्च कुछके मनुष्य भंगिनके संसर्गसे भंगी तक हो हो जाते हैं।

एक प्राम मदनपुर है जो मेरी जन्मभूमिसे चार मील है। चहाँ एक मंगिन थी। उसका सम्पर्क किसी उच्च कुलके मनुष्यसे हो गया। पुलिसवालोंने उस पर मुकदमा चलाया। जब वह अदालतमें पहुँची तब मजिस्ट्रेटसे बोली कि 'इसे क्या फँसाते हो ? मेरे पास एक घड़े भर जनेऊ रखे हैं, किस किसको फँसाओंगे ? मेरा सौन्दर्य देखकर अच्छे अच्छे जनेऊधारी पैरोंकी धूलि चाटते ये और मैं भी ऐसी पापिन निकली कि जिसने अपना नाश तो किया ही साथमें सहस्रोंको भी नष्ट कर दिया।' इससे सिद्ध होता है कि आत्मा दु:खकर वेदनामें सदसत्के विवेकसे शून्य हो जाता है, अतः दु:खिनवृत्ति ही पुरुषार्थ है। दु:खोंका मूल कारण इच्छा है। इसका त्याग ही मुखका

जनक है। इच्छाकी उत्पत्ति मोहाधीन है। मोहमें यह आत्मा अनात्मीय पदार्थों में खात्मीयत्वकी कल्पना करता है। जब अनात्मीय पदार्थको अपना मान लिया तब उसके अनुकूछ पदार्थों में राग और प्रतिकूछ पदार्थों में द्वेष ख्वयं होने छगता है, अतः हमारी गोष्ठीमें यही चर्चाका विषय गहता था कि इस शरीरमें निजलबुद्धिको सबसे पहले हराना चाहिए। यदि यह हर गई तो शरीर के जो सम्बन्धी हैं उनसे सुतरां ममता बुद्धि हर जावेगी।

इस शरीरके जनक मुख्यतया माता और पिता हैं। पिताकी अपेक्षा माताका विशेप सम्बन्ध रहता है, क्योंकि वह ही इसके पोषण करनेमें मुख्य कारण है। जब यह निश्चय है कि यह शरीर हमारा नहीं, क्योंकि इसकी रचना पुद्गलोंसे है। माताका रज और पिताका वीर्य जो कि इसकी उत्पत्तिमें कारण है पौद्गलिक हैं। आहारादि जिनसे कि इसका पोपण होता है पौद्गलिक हैं, जिस कर्मके उदयसे इसकी रचना हुई वह भी पौद्गलिक हैं, तथा इसकी वृद्धिमें जो सहायक हैं वे सब पौद्गलिक हैं. तथा इसकी वृद्धिमें जो सहायक हैं वे सब पौद्गलिक हैं. तब इसे जो हम अपना मानते थे वह हमारी अज्ञानता थी। भाज आगमाभ्यास, सत्समागम और कर्मलाघवसे हमारी बुद्धिमें यह आगया कि हमारी पिछली मान्यता मिथ्या थी। हम लोगोंको इससे ममताभाव छोड़ देना ही कल्याणका पथ है।

कोई यह कहता था कि इस व्यर्थके वितण्डावादसे कुछ सार नहीं निकलता। जब यह निश्चय हो गया कि यह शरीर पर है, पौद्रलिक है और हम चेतन हैं, हमारा इसके साथ कोई भी वास्तविक सम्बन्ध नहीं। जो सम्बन्ध औपचारिक हैं वे बने ही रहेंगे, उनसे हमारी क्या हानि? अतः हमें उचित है कि हम अपनी आत्मामें जो राग-द्वेप होते हैं उनसे तटस्थ रहें, उन्हें इस प्रकार प्रतिदिन हमारे साथ आगन्तुक महानुभावोंकी चर्चा होती रहती थी। वहाँसे आकर मन्दिरजीमें भी शाख-प्रवचन करता था।

शीयुत महाशय नन्दलालजी सरावगी जो कि बहुत सञ्जन हैं और जिन्होंने यहाँ एक बंगला बनवाया है तथा कभी-कभी यहाँ आकर धर्मसाधनमें अपना समय बिताते हैं। आपका घराना बहुत ही धार्मिक है। आपके स्वर्गीय पिताजीने स्याद्वाद विद्यालय बनारसको ४०००) एकबार कलकत्तामें दान दिया था। आपकी कोठी कलकत्तामें हैं। आप बड़े-बड़े आफिसोंमें दलालीका काम करते हैं। यहाँ पर और भी अनेक कोठियाँ है। एक कोठी श्रीयुत कालूरामजी मोदी गिरेटीवालोंने भी बनवाई है।

इस प्रकार तीन मास मैं यहाँ रहा। यहाँका जलवाय अत्यन्त स्वच्छ है। हरी-भरी पहाड़ियोंके ट्रय, विरुक्षण कुण्ड और प्राक्र-तिक कन्द्राएँ सहसा मनको आकर्षित कर छेती हैं। विपुछाचछका हरय धर्मशालासे हो दिखाई देता है। यहाँ पहुँचते ही यह भाव हो जाता है कि यहाँ श्रो वीर भगवान्का समवसरण जब आकाशमें भरता होगा और चारों ओरसे जब मनुष्य, विद्याधर तथा देवगण उसमें प्रवेश करते होंगे तब कितना आनन्द न होता होगा ? भगवानकी जगत कल्याणकारिणी दिव्यध्वनिसे यहाँकी द्यावा-पृथ्वी गुज्जित रही होगी। यह वही स्थान है जहाँ महाराज श्रेणिक जैसे विवेकी राजा और महारानी चेळना जैसी पतिवता रानीने आवास किया था। विप्राचल पर दृष्टि जाते ही यह भाव सामने भाजाता है कि भगवान महावीर स्वामीका समवसरण भरा हुआ है, गौतम गणधर विराजमान हैं और महाराज श्रेणिक नतमस्तक होकर उनसे विविध प्रदनोंका उत्तर सुन रहे हैं। अस्तु यहाँसे पैदळ यात्रा करते हुए हम ईसरी आगये, मार्गमें उत्तम-**उत्तम हुइय मिले**।

## गिरीडीहका चातुर्मास

जब हजारीबाग आया तब प्रामसे बाहर चार मील पर रात्रि हो गई। सड़क पर ठहरनेके लिये कोई स्थान नहीं था, केवल एक धर्मशाला थी जो कि कलकत्तामें रहनेवाले एक मेहतरने बनवाई थो। चूँकि वह मेहतरकी बनवाई थी इससे साथके छोगोंने इसमें ठहरनेमें एतराज किया। मैंने कहा-'भाईयो ! धर्मशाला तो ईट चुनाकी है। इसमें ठहरनेसे क्या हानि है ? इतनी घुणा क्यों ? आखिर वह भी तो मनुष्य है और उसने परोपकारकी दृष्टिसे बनवाई है। क्या उसको पुण्यबन्ध नहीं होगा ? बनवाते समय उसके तो यही भाव रहे होंगे कि अमुक जातिका शुभपरिणाम करे तभी पुण्यबन्ध हो। जिसके शुभ-परिणाम होंगे वही पुण्यका पात्र होगा। जब कि चारों गतियों में सम्यग्दर्शन हो सकता है तब पद्धलब्धियाँ होने पर यदि भंगीको सम्यग्दर्शन हो जावे तो कौन रोकनेवाला है ? जरा विवेकसे काम हो। जिसके अनन्त संसारका नाश करनेवाला सम्यग्दर्शन हो जावे और पुण्यजनक शुभ परिणाम न हो ... यह बुद्धिमें नहीं आता।' एक बोला-'हम यह कछ नहीं जानते, किन्त लोक व्यवहार ऐसा नहीं कि भंगीकी धर्मशालामें ठहरा जावे।' मैंने कहा-'किसी भंगीते चार आमके पेड़ मार्गमें लगा दिये। हम छोग घामसे पीड़ित होते हुए उस मार्गसे निकलें और छायामें बैठना ही चाहते हों कि इतनेमें कोई कह चठे कि ए मुसाफिर ! ये पेड भंगीने लगाये हैं तब क्या हम उनकी छायाको त्याग देंगे ? हमारे साथके आदमी बोले-'वर्णी जी! लोकमर्यादाका लोप मत करो।' मैंने कहा-'भैया! छोकमर्यादा इसीको कहते हैं कि हम अस्पतालकी दवाईयाँ खावें जहाँकी प्रत्येक कार्यकी सफाई करनेवाले यही भंगी होते हैं, जहाँकी श्रीषधियाँ मांस और

मिद्रासे भरी रहती हैं, जहाँ ताकतवर औषधमें प्रायः मछलीका तेल दिया जाता है और जहाँ अण्डोंके स्वरसका योग औषधियोंके साथ किया जाता है। आपके सामने तो बनी हुई स्वच्छ दवाई आती है इससे कुछ पता नहीं चलता, पर किसी डाक्टरसे उसके उपादान और बनानेकी प्रक्रियाको पूछो और वह सच सच बत्तलावे तो रोमाञ्च इठ आवें, शरीर सिहर जावे। होटलोंमें खावें जहाँ कि उच्छिष्टका कोई विचार नहीं रहता...इन सब कार्योंमें लोकमर्यादा बनी रहती है, पर एक भंगीके पैसेसे बनी हुई धर्मशालामें ठहरनेसे लोकमर्यादा नष्ट हुई जाती है, याने यहाँ की पृथिवी ही अशुद्ध हो गई!

बहुत कहाँ तक कहें उस धर्मशालामें ठहरना किसीने खीकार नहीं किया। अन्तमें एक प्राममें जाकर एक कृषकके मकानमें ठहर गये। कृषक बहुत ही उत्तम प्रकृतिका था। उसने आंगन खाली कर दिया तथा एक मकान भी। हम लोगोंने आनन्द्से रात्रि बिताई। प्रातःकाल सरिया (हजागेबाग रोड) आ गये। यहाँ पर अपने परिचित भों रीलाल जी सेठीके यहाँ ठहरे। बहुत ही प्रेमसे रहे। यहाँसे दो दिनमें फिर ईसरी पहुँच गये।

सेठ कमलापित तपसी खामी दामोदर सोहनलाल जी तथा बाबू गोविन्दलालजी जो पुराने साथी थे, आनन्दसे मिल गये। श्रीयुत बाबू धन्यकुमारजी आराबाले भी मिल गये। आपकी धर्मपत्नीका हमसे बहुत ही स्तेह रहता है। श्री मक्खनलालजी सिंघई छपाराबाले भी यहाँ धर्मसाधनके लिए आये। आपको तीन सुपुत्र हैं, घरके सम्पन्न हैं, शास्त्र सुननेका आपको बहुत ही श्रेम है, सुबोध भी हैं।

इस प्रकार यहाँ आनन्द्रसे दिन बीतने लगे। चार मासके बाद गिरेटीमें चातुर्मासके लिए चले गये। मदन बाबू बड़े प्रेमसे ले गये। पहले दिन चिरकी रहे। यहाँसे गिरिराजकी यात्रा कर फिर यहीं आ गये। यहाँ से बराकट गये। यहाँ पर इवेताम्बर धर्मशाला बहुत सुन्दर है। बीचमें मिन्दर है। उसीमें सानन्द रात्रि व्यतीत को। प्रातःकाल चलकर गिरेटी पहुँच गये। यहाँ पर सुलसे काल बीतने लगा। बाबा राधाकृष्ण के बँगलामें ठहरे। यहाँ पर दो मिन्दर हैं। एक तेरापंथी आम्नायका है। उसमें श्री ब्रह्मचारी खेचरीदासजी पूजन करते हैं। दूसरा मिन्दर बाबू रामचन्द्र मदनचन्द्रजीका है। यह मिन्दर बहुत ही सुन्दर है। मिन्दरके नीचे एक महती धर्मशाला है, दो कूप हैं। बहुत ही निर्मल स्थान है। यहाँके प्रत्येक गृहस्थ स्नेही हैं।

जहाँ मैं ठहरा था उनके भाई काल्र्रामजी मोदी थे, जो बहुत ही सम्पन्न थे। उनसे मेरा विशेष प्रम हो गया। वह निरन्तर मेरे पास आने लगे। यहाँ पर बाबू रामचन्द्रजी बहुत ही सुयोग्य हैं। मन्दिरका हिसाब आपके ही पास रहता है। छोगोंकी बड़ी झक थी। मैंने उनसे कहा कि 'मन्दिरका हिसाब कर देना आपकी सन्तानको छाभदायक होगा।' आपने एक मासके अन्दर हिसाब दे दिया। छोगोंकी शंका दूर हो गई। आपकी कीर्ति उज्वल हो गई। मदन बाबू बहुत प्रसन्न हुए। श्री रामचन्द्र बाबू भी बहुत ही प्रसन्न हुए। आपके भतीजे जग्गू भाई बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। पर अब न मदन बाबू हैं और न जग्गू बाबू। दोनों ही स्वर्गधाम सिधार चुके हैं। आपके वियोगसे श्री रामचन्द्र बाबूको बहुत कुछ वेदना हुई, परन्तु संसारका;यही स्वभाव है।

यहाँ श्री मोदी काल्र्रामजीके भ्राता बालचन्द्रजी बहुत सुयोग्य तथा विचारक व्यक्ति हैं। आप हिन्दी भाषाके उत्तम लेखक हैं। आपने एक मारवाड़ी इतिहास बड़े प्रयत्नसे लिखा है। उसमें मार-वाड़ियों के उत्थान और पतनका अच्छा दिग्दर्शन कराया है।

यहाँ पर स्याद्वाद विद्याख्यको अच्छी सहायता प्राप्त हुई। यहाँ

से चलकर बराकटमें रहनेका मेरा विचार था, परन्तु भावी बात बड़ी प्रवल होती है।

#### सागर की भोर

द्रोणगिरिसे सिंघई वृन्दावनजीने हीरालाल पुजारी को भेजा। उसने जो जो प्रयत्न किये वे हमारे बुन्देल-खण्ड प्रान्तमें आनेके छिए सफल हुए। हीरालालने कहा कि 'अब तो देशका मार्ग लेना चाहिये।' मैंने कहा- 'वह देश अब कुछ करता घरता है नहों, क्या करें ?' उसने कहा—'सिंघई बृन्दावनने कहा है कि वर्णीजी जो कुछ कहेंगे, हम करेंगे।' मैंने कहा-'अच्छा।' मनमें यह विकल्प तो था ही कि एक बार अवइय सागर जाकर पाठशालाको चिरस्थायी किया जाय। यही बीज ऐसे पवित्र स्थानसे मेरे पृथक् होनेका हुआ। वास्तवमें शिक्षाप्रचारकी दृष्टिसे बुन्देलखण्डकी स्थिति शोचनीय है। लोग रथ आदि महोत्सवोंमें तो खर्च करते हैं पर इस ओर जरा भी ध्यान नहीं देते। शिक्षा-प्रचारकी दृष्टिसे अनेक प्रयत्न हुए, पर अभी तक चाहिये उतनी सफलता नहीं मिली है। यद्यपि इस दृष्टिसे हमने बुन्देलखण्डमें जाकर वहाँकी स्थिति सुधारनेका विचार किया पर परमार्थसे देखा जाय तो हमसे बड़ी गलती हुई कि पाइवे प्रभुके पादमुलका त्याग कर 'पुनमूँषको भव' का उपास्यान चरितार्थ किया। उपा-ख्यान इस प्रकार है-एक साधुके पास एक चूहा था। एक दिन एक बिल्ली आई। चूहा डर गया। डरकर साधु महाराजसे बोछा-भगवन् ! 'मार्जाराद् विभेमि', साधु महाराजने आशीर्वाद दिया 'मार्जारो भव', इस आशीर्वादसे चूहा बिलाव हो गया। एक दिन बड़ा कुत्ता आया, मार्जार डर गया और साधु महाराजसे बोळा-- 'प्रभो ! शुनो विभेमि', साधु महाराजने आशीर्वाद दिया

'रवा मव'अव बह मार्जार कुत्ता हो गया। एक दिन वनमें महा-राजके साथ कुत्ता जा रहा था। अचानक मार्गमें व्याघ्र मिछ गया। कुत्ता महाराजसे बोछा—'व्याघाद् विमेमि' महाराजने आशोर्बाद् दिया 'व्याघो मव', अब वह व्याघ्र हो गया। जब व्याघ्र तपोबनके सब हरिण आदि पशुओंको खा चुका तब एक दिन साधु महाराजके ही ऊपर झपटने छगा। साधु महाराजने पुनः आशिर्बाद दे दिया 'पुनरिष मूपको भव'।

यही अवस्था हमारी हुई । शिखरजीमें (ईसरी में ) सानन्द धर्म साधन करते थे, किन्तु लोगोंके कहनेमें आकर फिरसे सागर जानेका निश्चय कर लिया । इस पर्यायमें हमसे यह महती भूल हुई, जिसका प्रायश्चित फिरसे वहीं जानेके सिवाय अन्य कुछ नहीं । चक्रमें आ गया ।

हीरालाळने बहुत कुछ कहा कि बुन्देलखण्डी मनुष्योंका स्थान स्थान पर अपमान होता है। इससे मुझे कुछ स्वदेशाभिमान जागृत हो गया और वहाँके लोगोंका कुछ स्थान करनेकी मानता उठ खड़ी हुई। जब मैं चलने छगा तब गिरीडीहकी समाजको बहुत ही खेद हुआ। खेदका कारण स्नेह हो था। श्री काल्र्रामजो मोदी और बाबू रामचन्द्रजीका कहना था कि ये सब संसारके कार्य हैं। होते ही रहते हैं। मानापमान पुण्य-पापोदय में होते हैं। दूसरेके पीछे आप अपना अकल्याण क्यों करते हैं ? पर मनमें एक बार सागर आनेकी प्रवस्त्र भावना उत्पन्न हो चुकी थी, अतः मैंने एक न सुनी।

## मार्गमें

ईसरीसे प्रस्थान करनेके समय सम्पूर्ण त्यागीवर्ग एक मील तक आया। सबने बहुत ही स्नेह जनाया तथा यहाँ तक कहा— 'पछताओंगे।' परन्तु मुझ मृढ्ने एक न सुनी। वाबू धन्यकुमार जी बाढ़बालोंने भी बहुत समझाया, परन्तु मैंने एककी न सुनी और वहाँसे चलकर दो दिन बाद हजारीबागरोड आ गया । यहाँ पर दो दिन रहा। बाद को डरमा पहँच गया। यहाँ पर चार दिन तक नहीं जाने दिया। यहाँ पण्डित गोविन्द्रायजी हैं जो बहुत ही सज्जन हैं, सुबोध हैं। आपकी धर्मपत्नी सागर की छड़की हैं। आपके सुपुत्र भी पढ़नेमें बहुत योग्य हैं। यहाँ श्री जगन्नाथप्रसादजीने पच्चीस सौ रुपया दान देकर एक भौषघालय खुलवाया है। यहाँसे चलकर रफीगञ्ज आये। दो दिन ठहरे। यहाँ पर मन्दिर बन रहा था, उसके छिये पाँच हजार रुपया का चन्दा हो गया। यहाँसे चलकर औरंगाबाद आया। यहाँ पर गयाबाले श्री दानूलालजी सेठीका बड़ा मकान है, उसीमें ठहरे। आनन्दसे दिन बीता। रात्रिको रामधुन सुनी। रामधुन-वाले ऐसे मग्न हो जाते हैं कि उनको अपने शरीरकी भी सुध बिसर जाती है। यहाँसे चलकर कुछ दिन बाद डालमियानगर आ गये। यहीं पर श्रीमान् साहु शान्तिप्रसाद्जी साहुब रहते हैं। आप बहुत ही सुयोग्य और धार्मिक व्यक्ति हैं। यहाँ पर आपके कई कारखानें हैं-शक्कर मिल, सिमेन्ट मिल, कागज मिल आदि। आपके विषयमें पहले लिख आया हूँ। आपने छः लाख रुपयेसे अपनी स्वर्गीय माताकी स्मृतिमें भारतीय ज्ञानपीठ संस्था खोली है, जिसका कार्यालय बनारसमें है और उसके प्रबन्धकर्ता पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य हैं। आपके द्वारा अनेकों छात्रोंको मासिक छात्रवृत्ति मिछती है। भारतवर्षीय जैन परिषद्को जो विशेष उन्नति हुई है वह आपकी ही उदारताका फल है। आपके प्राइवेट सेकेटरी बाबू लक्ष्मीचन्द्रजी हैं जो इंग्डिश तथा अन्य विषयके भी एम. ए. हैं। आपकी धर्मपत्नी मेजुएट हैं। आपका स्वभाव अत्यन्त सरस्र और द्यालु है।

श्री शान्तिप्रसादजीके धार्मिक कार्यों ग्रें ग्रुभ सम्मितिदाता बाबू अयोध्याप्रसादजी गोयलीय हैं, जो एक विशिष्ट व्यक्ति हैं। आप अनेकान्त पत्रके कितने ही वर्ष प्रवन्धक रह चुके हैं। अव पुनः आपने उस पत्रको अपने हाथमें अपनाया है, इसिलये संभव हैं पत्रको विशेष उन्नति होगी। पत्रके सम्पादक श्री पं० जुगलिकशोरजी मुख्तार हैं। यदि कोई श्रीमान् इनके संकलित साहित्यको प्रकाशित करता तो बहुत नवीन वस्तु देखनेमें श्राती, परन्तु श्रीमानोंकी दृष्टि अभी इस ओर श्रुकी नहीं। श्री मुख्तार साहबको दो कार्यकर्ता अत्यन्त कुशल मिले हैं। जिनमें एक तो श्री पण्डित द्रवारीलालजी न्यायाचार्य हैं, जिन्होंने न्यायदीपिका आदि कई प्रत्थोंको नवीन पद्धतिसे मुद्रित कराया है। दूसरे पण्डित श्री परमानन्दजी शास्त्री हैं जो अतीव कर्मठ व्यक्ति हैं। यदि आपका कार्यालय बनारस जैसे स्थानमें होता तो जनताका बहुत ही उपकार होता।

साहु शान्तिप्रसाद्जी अत्यन्त सादी वेषभूषामें रहते हैं। में जिस दिन वहाँ से चलनेवाला था उस दिन विहारके गवर्नर आपके यहाँ आये थे। बहुत ही धूमधाम थी, परन्तु आप उसी चेषमें रहे जिसमें कि प्रति दिन रहते थे। जो जो वस्तुएँ आपके यहाँ बनती थीं उनकी एक प्रदर्शनी बनाई गई थी। आपके छोटे पुत्रने मुझसे कहा—'चलो आपको प्रदर्शनी दिखावें।' मैं साथ हो गया। सर्व प्रथम कागजकी बात आई, वहाँ कुछ बाँस पड़े थे। चह बोला—'समझे, यह बाँस है। इसके छोटे छोटे दुकड़े कर चुरादा तैयार किया जाता है। फिर लुगदी तैयार की जाती है। फिर उसमें सफेदी डालकर उसे सफेद बनाया जाता है। 'तात्पर्य यह कि उसने बड़ी सरलतासे कागज बनानेकी पूरी प्रक्रिया छुहसे अन्त तक समझा दी। इसी प्रकार सीमेन्ट तथा शकर आदि

बननेकी व्यवस्था अच्छी तरह समझा दी! मैं बालककी बुद्धिकी तीव्रता देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। ऐसे होनहार बालक अन्यत्र भी सुरक्षित रहते हैं। ऐसी ही बुद्धि उनकी होती है। बल्कि किन्हीं किन्हीं की इनसे भी अधिक होती है, परन्तु उन्हें कोई निमित्त नहीं मिलता। मैं चार दिन वहाँ रहा, आनन्दसे समय बोता। आपने एक गाड़ी और एक मुनीम साथ कर दिया जो सागर तक पहुँचा गया था। आपने बहुत कहा—'सागर मत जाओ।' परंतु उदयके समक्ष कुछ न चला। वहाँसे चलकर दस दिन बाद बनारस आ गया।

चाछोस मील पहलेसे वाबू रामस्वरूपजी बरुआसागरसे आगये। बनारस सानंद पहुँच गये। वहाँ पर स्याद्वाद विद्यालय है। उसका उत्सव हुआ। चार हजार रुपयाका चंदा हो गया। पं० केलाशचन्द्रजी प्रधानाध्यापक हैं जो बहुत योग्य व्यक्ति हैं। पं० फूलचंद्रजी सिद्धांतशास्त्री भी यहीं रहते हैं। कटनीसे पं० जगन्मोहनलाल जी शास्त्री और सागरसे पं० मुन्नालालजी रांधेलीय तथा श्री पूर्णचन्द्रजी बजाज भी आ गये। छात्रोंके व्याख्यान अत्यन्त रोचक हुए। यहाँ पर श्री गणेशदासजी व श्री मधुसूदनजी बड़े सज्जन हैं। वाबू हर्षचन्द्रजी स्याद्वादिवद्यालयके अधिष्ठाता हैं और बाबू सुमतिलालजी मंत्री। दोनों ही व्यक्ति बहुत योग्य तथा उत्साही हैं। परन्तु हम एक दम ही अयोग्य निकले कि संस्कृत विद्याका केन्द्र त्यागकर 'पुनर्मूपको भव'को कथा चरितार्थ करनेके लिये सागरको प्रस्थान कर दिया और बनारसकी हह छोड़नेके बाद दसमी प्रतिमाका त्रत पालने लगे।

चार दिनके बाद मिर्जापुर पहुँच गये। वहाँ पर दो दिन रहे। पश्चात् दस दिनमें रीवाँ पहुँच गये। यहाँ पर श्री शान्तिनाथ स्वामीकी मूर्ति दर्शनीय हैं। यहाँसे चलकर तीन दिनमें सतना पहुँचे। वहाँ पर श्रीमान् धर्मश्रासजीके आग्रह विशेषसे चार दिन रहना पड़ा। आपने एक हजार एक रुपया यह कह कर दिया कि आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँके छिये दे देना। यहाँसे चलकर पड़िरया आये। यहाँ पर चार दिन ठहरे। पश्चात् यहाँसे चलकर पन्ना आगये। यहाँ पर चार दिन ठहरे। पश्चात् यहाँसे चलकर पन्ना आगये। तीन दिन रहे। यहाँसे चन्दननगर आये। यहाँ पर पानीका प्रकोप रहा, अतः बड़ी कठिनतासे खजराहा पहुँचे। यह अतिशय क्षेत्र प्राचीन एवं कलापूर्ण मन्दिरोंके समुदायसे प्रसिद्ध है। यहाँ शान्तिनाथ स्वामीकी मूर्ति बहुत ही मनोज्ञ है, बीस फुटसे कम न होगी। यहाँके विषयमें पहले लिख चुके हैं।

यहाँसे चलकर चार दिन बाद छतरपुर आगये। यहाँ पर संस्कृत जैन साहित्य भण्डार और प्राचीन प्रतिमाएँ बहुत हैं, परन्तु वर्तमानमें उनकी व्यवस्था सुन्द्र नहीं। यहाँ पर चौधरी होराछाछजी राजमान्य हैं, प्रतिष्ठित भी हैं तथा समाजमें उनका आदर भी है। उनका छक्ष्य क्या है वे जानें, परन्तु वह पुरुषार्थ करें तो इस प्रान्तका बहुत कुछ सुधार हो सकता है। यहाँसे कई मंजल तयकर देवरान पहुँचे। यहाँ पर छम्पू सिंघई बड़े सज्जन थे। आतिथ्य सत्कार अच्छा किया। प्रायः उनके यहाँ दो या चार जैनी आते ही रहते हैं। व्यवहारपटु भी हैं। हमें आजा थी कि द्रोणगिरि पाठशालाको विशेष सहायता करेंगे, परन्तु कुछ भी न किया । विद्याका रसिक होना कठिन है । यहाँसे चलकर मलहरा आये। यहाँपर बृंदावन सिंघई अत्यन्त उदार और कुशल च्यापारी हैं। बड़े आदरसे रक्खा। एक दिन मोदी बालचन्द्रजीने भी रक्खा। यहाँ पर स० सि० सोनेळाळजी वैद्य वैद्यक और शिष्टाचारमें निपुण हैं। यहाँसे चार मीछ श्री द्रोणगिरि सिद्धक्षेत्र है, वहाँ पहुँच गये। मेलाका अवसर था इससे भीड़ प्राय: अच्छी थी। गुरुद्त्त पाठशालाका उत्सव हुआ। सिंघईजी सभापति हए। मन्त्री बालचन्द्रजो बी० एस० सी० ने बहुत ही मार्मिक व्याख्यान र्वद्या । उसे अवण कर दस हजार एक रुपया सिंबई बृन्दाबनने, ५००१) सिंघई कुन्द्नलालजीने और ३०००) के अन्दाज अन्य स्रोगोंने चन्दा दिया। १०००१) स्वयं महीया बाह्यचनद्रजीने भी दिये। मेला सानन्द हुआ। इसके बाद आगन्तक महाशय तो चले गये। हमने सानन्द क्षेत्रकी वन्दना की। क्षेत्र बड़ा ही निर्मल और रम्य है। पहाइसे नीचेकी ओर देखने पर शिखरजीका दृश्य आँखोंके सम्मुख आ जाता है। पर्वतके सामने एक विपुत्त नदी बह रही है तो एक पूर्वकी ओर भी बह रही है। दक्षिणकी ओर एक बृहत्कुण्ड भरा हुआ है, जो पहाड़की तलहटीसे निकसा है। यदि कोई पर्वतकी परिक्रमा करना चाहे तो दो घण्टामें कर सकता है और डेढ़ घण्टामें वन्दना कर सकता है। पहाड़ पर श्री प्यारकुँवरजी सेठानीने (धर्मपत्नी सेठ कल्याणमळजी इन्दौरने ) एक उत्तम कुटी बनवा दी है, जिसके अन्दर एक देशी पत्थरका बड़ा भारी चब्रतरा बनवाया है, जिसमें तप करते हुए ऋषियोंके चित्र अङ्कित है, जिन्हें देखकर चित्तमें शान्ति आ जाती है। क्षेत्रके विपयमें विशेष वर्णन पीछे छिखा जा चुका है। इसी द्रोणगिरिमें एक रामवगस फौजदार था। आपका प्राकृत और संस्कृतमें अच्छा अभ्यास था। आप वैद्य भी थे। आपके बनाये पबीसों भजन हैं। आपके द्वारा क्षेत्रकी शीभा थी। आपका प्रवचन भी अच्छा होता था। आपके स्वर्गारोहणके बाद आपके सुपुत्र कमळापति भी क्षेत्रका कार्य संभाउते रहे। आपका भी स्वर्गवास हो गया । वर्तमानमें आपके दो सुपुत्र हैं । एकका नाम मोतीछाछ और दूसरेका नाम पञ्चाळाल है। आप लोग भी गृहस्थीका भार संभालते हुए जातिसुधारमें बहुत भाग लेते हैं, परन्तु यह ऐसा प्रान्त है कि विधाता भी साक्षात् आ जावे तो यहाँके छोग उसे भी चक्रमें डाळ देवें। संसारमें बाळविवाहकी प्रथाका अन्त हो गया, परन्तु यहाँ पर यह रूढ़ि अपबाद रूपसे हैं। यहाँ श्री पं० गोरेलालजी शासी और इन दोनों महानुभावोंने इस प्रथाका अंत करनेके लिए अत्यन्त प्रयत्न किया, परन्तु कर नहीं सके। जल-विहारोंमें ४००) तक लगा देवेंगे, परन्तु प्रसन्नतासे विद्यादानमें पाँच रूपया न देवेंगे!

यहाँ अधिकतर लोग जैनधर्मके श्रद्धालु हैं, परन्तु लोग उन्हें अपनाते नहां। न जानें लोगोंने जैनधर्मको क्या समभ रक्खा है। पहले तो वह किशी व्यक्तिविशेषका धर्म नहीं। जो श्रात्मा मोहादिसे छूट जाने उसीमें उसका विकास हो जाता है। जैसे सूर्यंका विकाश किसी जातिकी अपेक्षा प्रकाश नहीं करता । एवं धर्म किसी जातिविशेषकी पैतक सम्पत्ति नहीं । जो भी श्रात्मा विपरीत अभिप्रायकी मिलनतासे कलङ्कित न हो उसी ब्रात्मामें इस धर्मकी उत्पत्ति हो जाती है। हम लोगोंने जैनधर्मकी व्यापकताका धात कर रक्खा है। यह भी एक कथन शैलो है कि धर्म तो प्रत्येक खास्मामें शक्तिरूपसे विद्यमान रहता है। जब जिसके विकासमें आ जावे वह तभी धर्मात्मा बन जाता है। कहनेका तात्पर्य यह है कि यदि कोई जैनधर्मके अनुकुल प्रवृत्ति करे तो उसे दृढ करना चाहिए। इस प्रान्तमें ब्रह्मचारी चिदानन्दजीने अधिक जागृति की है। यहाँसे चलकर हम गोरखपुर होते हुए, घुवारा आये। वह प्राप्त बहुत बड़ा है। पाँच जिनालय हैं, पचास घर जैनियोंके हैं, जिनमें पण्डित दामोदर बहुत ही सुयोग्य हैं, धनाड्य भी, साथ ही प्रभावशाली भी हैं। आपकी ग्राममें अच्छी मान्यता है। यहां पर स्वर्गीय छतारे सिंघईके दो पुत्र थे। उनमें एकका तो स्वर्गवास हो गया। उसके तीन सुपुत्र हैं। तीनों ही व्यापारमें कुशल हैं। दूसरे पुत्र प्यारेलालजी हैं, बहुत ही योग्य हैं। एक सेठ भी प्राममें हैं जो बहुत योग्य हैं। इसी तरह अन्य महा-नुभाव भी अच्छी स्थितिमें हैं। यदि यह छोग पूर्ण शक्तिसे काम लेवें तो एक विद्यालय यहाँ चल सकता है। परन्त इस ओर अभी दृष्टि नहीं है।

यहाँसे चलकर वारामाम आये। माममें तीन घर जैनियों के

हैं। मन्दिर बना रहे हैं, परन्तु उत्साह नहीं। यहाँसे चळकर नीम-टोरिया आये। यहाँपर पाँच जिनालय और जैनियोंके पश्चीस घर हैं। कई सम्पन्न हैं। तीन दिन ठहरा। एक पाठशाला भी स्थापित हो गई है। यहाँसे चलकर अदावन आये। यहाँपर एक मन्दिर बन रहा है—अधूरा पड़ा है। यहाँके ठाकुर बड़े सज्जन हैं। उन्होंने सब पञ्चायतको डाँटा और मन्दिरके लिये पर्याप्त चन्दा करवा दिया। यहाँसे चलकर किसुनपुरा बसे। वहाँसे चलकर जासोडेमें भोजन किया और शामको बरायठा पहुँच गये।

सेठ कमलापतिजी यहीं के हैं। उन्हीं के मकानपर ठहरे। आपके सुपुत्रोंने अच्छा स्वागत किया । यहाँपर सेठ दौलतरामजो अच्छे धनाट्य हैं। इनकी त्यागियोंके प्रति निरन्तर सहानुभृति रहती है। इन्हींके यहाँ भोजन हुआ। इनके उद्योगसे एक पाठशाला हो गई है। पं० पदाचन्द्रजी उसमें पैंतीस रुपया माहवारपर अध्यापक हुए हैं। ये सेठ कमलापतिके द्वितीय पुत्र हैं। विशारद द्वितीय खंड तक इन्होंने अध्ययन किया है। सुबोध हैं। विशेष विद्वान हो जाते, परन्तु सेठजीकी बड़ी अनुकम्पा हुई कि विवाह कर दिया, अतः ये अगाड़ी न बढ़ सके। इसी तरह इस प्रान्तके माँ-वाप श्रात्मीय बालकोंकी उन्नतिके शत्रु बनते हैं। उनके पढ़ानेमें एक पैसा व्यय करना पाप समझते हैं। भाग्यसे स्कूछ हुआ तो बालक किसी तरह चार क्लास हिन्दी पढ़ छेते हैं, बारह वर्षमें गृहस्थ बन जाते हैं, छोटीसी बहू घरमें का जाती है, सासू आनन्दमें डूब जाती है, परचात् जब वह कुछ काल पाकर बड़ी हो जाती है तब उससे सब कराना चाहती है, बाल्य विवाहके दोषसे बहु कमजोर हो जाती है, जब काममें आछस्य करती है तब वही सास उसे नाना अवाच्योंसे कोसती है. ताना मारती है तथा शारोरिक वेदना देती है। फल यहाँ तक देखा गया है कि कई अबलाएँ वेदना और वचनोंकी यातना न

सह सकनेके कारण कूपमें इनकर मर जाती हैं। इन रूढ़ियोंका मूळ कारण खीसमाजमें योग्य शिक्षाकी न्यूनता है।

यहाँसे चलकर दो मील एक अहीरोंकी पल्छी थो, वहीं ठहर गये। वहाँ थोड़ी दूरपर एक सुन्दर नदी बहती है। वहाँ सायं-कालके समय शौचिकिया करनेके लिये गये। घाटके ऊपर उन्नत वृक्ष समुदाय था। वहींपर आतन्दसे बैठ गये और मनमें यही भावना उत्पन्न हुई कि ऐसा ही स्थान ध्यानके योग्य होता है। एक घण्टा सामायिक क्रिया कर स्थानपर आ गये। इतनेमें गाड़ी-वान कहता है कि 'चकाकी हाल उतर गई है, अतः मैं बरायठा जाता हूँ और वहाँसे दूसरी गाड़ी छाता हूँ। आप निश्चिन्त होकर सोइये। इसी बीच जिसके घरपर ठहरे थे वह गृहपति आ गया और हमसे बोला — 'वर्णीजी इस गाडीवानको जाने दीजिये। जिसने गाड़ी भेजी उसने जान बृझकर रही गाड़ी भेजी। यह लोग बड़े कुशल होते हैं। इनकी मायाचारी आप क्या जानें ? हम इनके किसान हैं। इनके हथकंडोंसे परिचित हैं। आज इनकी बदौछत हम लोगोंकी यह दशा हो गई है कि तनपर कपडा नहीं, घरमें दाना नहीं। पर परमात्मा सबकी फिक्र रखता है। ऐसा कानून बना कि इनकी साहकारी मिट्टीमें मिछ गई। कर्जाकी बीसों वर्षकी किइतें हो गईं। खैर इस चर्चासे क्या लाभ ? मेरी घरको गाड़ी है वह आपको सागरतक पहुँचा आवेगी। क्या आप मेरी इस नम्र प्रार्थनाको स्वीकार न करेंगे। इन लोगोंके द्वारा तो आप ६०० मोछ आ गये। बीस मील यदि मेरे द्वारा भी सेवा हो जावे तो मैं भी अपने जन्मको सुफल समझूँ ?' मैंने कहा— 'आप छोग किसान हैं, खेतोंका काम अधिक रहता है।' इस पर वह बोला—'अच्छा, आप इसी गाड़ीसे जाईये।' इसके अनन्तर उसने कहा-'कुछ उपदेश दीजिये।' मैंने कहा-'अच्छा आप कुड़ा बगैरहमें आग न लगाइये तथा परस्त्रीका त्याग करिये।'

वह बोला—'न लगावेंगे न लगते देख खुश होवेंगे। परसीका त्याग बगैरह शब्द तो हम नहीं जानते पर यह अवदय जानते हैं कि जो हमारो स्त्रो है वही भोगने योग्य है। जब हम अत्यन्त व्याकुल होते हैं तब उसके साथ विषय सेवन करते हैं। इसीसे आजतक हमारा शरीर नीरोग है।' उसने अपने पुत्रको बुलाकर उससे भी कहा कि 'वेटा! वर्णाजी जो व्रत देते हैं उसका पालन करना तथा कभी वेश्या स्त्रोंके नाचमें न जाना और वर्णाजीका कहना है कि रोज राम नामकी माला जपना।' अन्तमें वह बोला—'कुछ दुग्ध पान करेंगे?' मैंने कहा—'मैं एक बार ही भोजन और पानी लेता हूँ।' वह आश्चर्यके साथ चुप रह गया।

अनन्तर हम सो गये। प्रात:काळ चळकर पाटन आये।
यहाँपर दस घर जैनियोंके होंगे। यह प्राम पं० मुन्नाळाळजो
रांघेळीयका है। आपका मन्दिर भी यहीं है। यहाँपर बण्डासे
पचीस जैनी आ गये। यहाँके जैनियोंने सबके भोजनका प्रबन्ध
किया। विनैकावाले सिंघई भी आये तथा विनैका चलनेके लिये
बहुत आपह किया, परन्तु हम लोग बण्डाको प्रस्थान कर गये।
दूसरे दिन बण्डा पहुँचे। सादर स्वागत हुआ। दो दिन रहे।

#### सागरका समारोह

यहाँसे सागरके लिये प्रस्थान कर दिया। बीचमें कर्रापुर भोजन हुआ। यहाँ सागरसे मलैया शिवप्रसादजी साहब तथा सिंघई राजारामजी, सिंघई होतीलालजी आदि मिलनेके लिये आये। यहाँसे चलकर बहेरिया माममें रात्रि बितायी। यहाँ भी बहुतसे मनुष्य मिलने आये। प्रातःकाल होते होते गमरिया नाकेपर पचास मनुष्य आ गये और कचहरीतक पहुँचते पहुँचते हुआरों नर-नारी आ पहुँचे। बैण्ड बाजा तथा जुल्लसका सब सामान साथ था। छावनीमेंसे धूमते हुए जुल्लसके साथ श्री मळैयाजीके हीरा आइल मिल्स पहुँचे। इन्होंने बड़ा ही स्वागत किया। अनन्तर कटरा बाजार आये। यहाँपर गजाधरप्रसादजी ने जो कि खजानेमें कलके हैं, घरके दरवाजेके समीप पहुँचनेपर मंगल आरतीसे स्वागत किया। अनन्तर सिंघई राजाराम मुन्ना-लाजजीने बड़े ही प्रेमके साथ स्वागत किया। पश्चात् श्री गौराबाई जैन मन्दिरकी वन्दना की। यहाँपर मूर्तियाँ बहुत मनोझ हैं तथा सरस्वतीभवन भी विशाल है, जिसमें पाँच सौ आदमी सानन्द शास्त्र श्रवण कर सकते हैं। यहाँपर जन समुदाय अच्छा है। इतना स्थान होनेपर भी संकीणता रहतो है। इस मन्दिरमें अवसर आने पर धर्म प्रभावनाके कार्य बड़े उत्साहके साथ सम्पन्न होते रहते हैं। यहाँसे जुल्लसके साथ बड़ा बाजार होते हुए मोराजी भवनमें पहँच गये।

मार्गमें पचीसों स्थानोंपर तोरणद्वार तथा वन्दनबारे थे।
मोराजीकी सजावट भी अद्भुत थी। वहाँ चार हजार मनुष्योंका
समुदाय था। बड़े ही भावसे स्वागत किया। आगत जनताको
अत्यन्त हर्ष हुआ। बाह्र से अच्छे अच्छे महाश्योंका शुभागमन
हुआ था। श्रीमान पं० देवकीनन्दनजी साहब कारजा, श्रीमान
पण्डित जीवन्धरजी साहब इन्दौर, श्रीमान वाणीभूषण पं०
तुल्लसीरामजी काव्यतीर्थ बड़ौत, श्रीमान पं० कस्तूरचन्द्रजी ईसरी,
श्रीमान व्र० पं० कस्तूरचन्द्रजी नायक जबलपुर तथा स्थानीय
श्रीमान पण्डित द्याचन्द्रजी प्रधानाध्यापक, श्रीमान साहित्याचार्य
पं० पन्नाललजी साहब साहित्याध्यापक, श्रीमान पं० माणिकचन्द्रजी साहब शास्त्री, श्रीमान पं० लक्ष्मणश्रसादजी "प्रशान्त"
तथा श्रीमान पं० चन्द्रमौल्जी शास्त्री सुपरिन्टेन्डेन्ट आदि अनेक
विद्वान् महानुभावोंका जमाव था। जबलपुर आदिसे अनेक

धनिक वर्ग भी पधारे थे। जैसे श्रीमान् सेठ वेणीपसादजी तथा श्रीमान् सेठ रामदासजी आदि। यह सब सज्जन महाशय आनन्द से धर्मशालामें रहकर उत्सवकी शोभा बढ़ा रहे थे।

रात्रिको सभा हुई जिसमें आगत विद्वानोंके उत्तमोत्तम भाषण हए। पं० देवकीनन्दनजीका भाषण बहुत ही मार्मिक हुआ। इसके बाद वाणीभूषणजीका व्याख्यान हुआ। विद्याख्यको अच्छी सहायता हो गई। साठ इजार संस्कृत विद्यालयको मिल गये। ग्यारह हजार रुपयोंमें मेरी माला मलैयाजीने ली तथा चालीस हजार रुपये आपने हाईस्कृछको बिल्डिंगको दिये। इसी प्रकार महिलाश्रमका भी उत्सव हुआ। उसके लिये भी पनद्रह हजार रुपयेकी सहायता मिल गई। खुरईसे श्रीमान् गणपतिलालजी ग्रहा, जो कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं. इस उत्सवमें पधारे थे। क्रमशः मेलाका कार्यक्रम समाप्त हुआ। आगत लोग अपने अपने घर चले गये। सात वर्षके बाद आनेपर मैंने देखा कि सागर समाजने अपने कार्यों में पर्याप्त प्रगति की है। मेरे अभावमें इन्होंने महिलाश्रम खोलकर बुन्देलखण्डकी विधवाओं का संरक्षण तथा शिक्षाका कार्य प्रारम्भ किया है तथा जैन हाईस्कूल खोलकर सार्वजनिक सेवाका केन्द्र बढ़ाया है। संस्कृत विद्यालय भी अधिक उन्नतिपर है। साथ ही और भी स्थानीय पाठशालाएँ चालु की हैं। मुझे यह सब देखकर प्रसन्नता हुई। सात सौ मीछकी लम्बी पैदल यात्राके बाद निश्चित मंजिलपर पहुँचनेसे मैंने आपको भारहीनसा अनुभव किया।

#### सागरके अञ्चलमें

सागर ही नहीं, इससे सम्बद्ध त्रामोंमें भी छोगोंके हृदयमें शिक्षाके प्रति प्रेम जागृत होने छगा था। खुरईमें भी वहाँकी समाजने श्री पाइवनाथ जैन गुरुकुलकी स्थापना कर छीथी। उसका उत्सव था जिसमें श्रीमान् पं० देवकीनन्दनजी, सिद्धांतके ममझ पं० वंशीधरजी इन्दौर तथा मुन्नालालजी समगौरया आदि विद्वान् पधारे थे। कारंजासे श्रीमान् समन्तभद्रजी श्लुल्लकका भी आगमन हुआ था। मैं भी पहुँचा, बहुत ही समारोहके साथ गुरुकुलका उद्घाटन हुआ। रुपया भी लोगोंने पुष्कल दिया। विशेष द्रव्य देनेवाले श्री स० सिं० गणपतिलालजी गुरहा तथा श्रीमन्त सेठ ऋषभकुमारजी हैं। ऋषभकुमारजीने गुरुकुलको विलंडग बनवा देनेका वचन दिया। इस अवसरपर भेलसाके प्रसिद्ध दानवीर श्रीमन्त सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी पधारे थे। आपने गुरुकुलको अच्छी सहायता दी। आजकल जो धवल आदि प्रन्थोंका उद्धार हो रहा है उसका प्रथम यश आपको ही है।

खुरईसे चलकर ईसुरवाराके प्राचीन मन्दिरके दर्शन करनेके लिये गया। एक दिन रहा। वहींपर हालाहल ज्वर आ गया। एक सौ पाँच लियी ज्वर था, कुछ भी स्मृति न थो। पता लगते हो सागरसे सिंघईजो आ गये। साथमें श्री ब्रह्मचारी चिदानन्दजी भी थे। मुझे डोलीमें रखकर सागर ले आये। मुझे कुछ भी स्मरण न था। दस दिन बाद स्वास्थ्य सुधरा। यह सब हुआ। परन्तु भीतरकी परिणतिका सुधार नहीं हुआ, इसीसे तात्विक शान्ति नहीं आई।

सुखपूर्वक सागरमें रहने छगे। चातुर्मास यहींका हुआ। भाद्रमासमें अच्छे अच्छे महानुभावींका संसर्ग रहा। सहारनपुरसे श्री नेमिचन्द्रजी वकील, उनके बढ़े भाई रतनचन्द्रजी मुख्तार, जो कि करणानुयोगका अच्छा ज्ञान रखते हैं, पण्डित शीतल्प्रमाद्रजी, पण्डित हुकुमचन्द्रजी सलावा जिला मेरठ तथा श्री त्रिलोकचन्द्रजी खतौली आदि सज्जन पधारे। आपके सहवाससे तात्त्विक चर्चाका अच्छा आनन्द रहा। गुजरात प्रान्तसे भी

मोहनभाई राजकोट तथा ताराचन्द्रजी आदि सज्जन पधारे। एक महाशय अहमदाबादसे भी पधारे। इस प्रकार चातुर्भीस आनन्दसे बीता।

इसके बाद श्री पं॰ चन्द्रमौलिजी, जो कि सत्तर्क विद्यालयके सुपरिन्टेन्डेन्ट थे, पटना प्राप्त ले गये। बीचमें ढाना मिला। यहाँ पर स्वर्गीय कन्छेदीलालजी चौधरीके सुपुत्र रहते हैं, जो धनाट्य हैं, परन्तु परिणामोंके अति छुब्ध हैं। बड़े दवावमें आकर एक बोरा गेहूँ पाठशालाको वार्षिक दान किया। फिर पटना पहुँचे । यह गाँव रहली तहसीलमें है । यहाँपर बाबूलालजी बहुत सञ्जन हैं। एक पाठशाला है, जिसमें पं० जानकीप्रसाद अध्यापक अध्ययन कराते हैं। पाठशालाका उत्सव हुआ। दो हजार चार सौका स्थायी फण्ड पाठशालाका हो गया। यहाँसे रहली गये। नदीके ऊपर यह नगर बसा हुआ है। उसपार पटनागञ्ज है, जहाँ जैनधर्मके बड़े बड़े मन्दिर बने हुए हैं। मन्दिरोंमें नन्दीश्वर द्वीपकी रचना है। मन्दिरोंकी पूजाके लिये एक गाँव लगा हुआ है, जिसका हिसाब किताब पचासों वर्षसे श्री दयाचन्द्रजी बजाजके पास चला आरहा है। वह हिसाब आपने सहर्ष पञ्जोंके अधीन कर दिया । आगेके छिये श्री सिंघई लक्ष्मणप्रसादजी हरदीवाले इसके प्रबन्धक हए। नियमानुसार कमेटीका चुनाव हो गया।

यहाँ से चलकर हरदी आया और सिंघई श्री लक्ष्मणश्सादजी के यहाँ ठहरा। आपका स्वास्थ्य एक वर्षसे अच्छा नहीं था। आपने एक वर्षके लिये ब्रह्मचर्यव्रवकी प्रतिज्ञा ली तथा मेरी मूँगाकी मालासे णमोकार मन्त्रका जाप्य किया। आपका स्वास्थ्य सुचरने लगा। आपके यहाँ जो अतिथि आता है उसका स्वागत बड़े हत्साह और भक्तिसे होता है। आप बढ़े तेजस्वी हैं। गाँव भर में आपकी धाक है। हम जितने दिन रहे, बराबर दिन रात रोशन चौकी बजती थी। किसी प्रकारकी ब्रुटि देखनेमें नहीं आई। आप दस गाँबके जमोदार हैं। यदि कोई विद्वान् आपके यहाँ रहे तो आप सौ रुपया मासिक देनेको उत्सुक हैं। वड़ी कठिनाईसे आपके यहाँसे चढकर गढ़ाकोटा आये।

यह गाँव प्राचीन है। यहाँ बड़े बड़े वैभवशाली मनुष्य हो गये हैं। यहाँका चौधरी घराना बहुत प्रसिद्ध था। अब भी एक मोहल्ला उसी नामसे पुकारा जाता है। यहाँपर श्री पन्नालाल वैशाखिया बड़े धर्मात्मा थे। उनकी धर्मपत्नी मुलाबाई थी। उसके पास एक दुकान, मकान, एक आठ तोले सोनेकी टकावर और एक चांदीका थाछ था। कुछ रुपया सागरमें भी जमा थे। इन्दौरमें उसका स्वर्गवास हो गया। वह बड़ी सञ्जन धर्मात्मा विदुषी महिला थी। उसने अन्तिम समय श्री भगतजी आदिके समक्ष एक कागजमें यह लिख दिया कि मेरा जो धन है वह वर्णी जीके पास भेज दिया जावे । उनकी इच्छा हो सो करें। यह तो उस स्वर्गीया वाईका अभिप्राय था, परन्तु उसके कुटुम्बियोंने जो पहले से ही पृथक् थे, उसकी दुकान और मकानपर कब्जा कर लिया और हमसे बोले कि नालिश कर लो ! मेरे पास उसका जो कुछ था वह मैंने वहाँकी पाठशालाके मन्त्रीको दे दिया और कहा कि वह तो दान कर गई पर इन्हें वलात्कार छीनना है, ले लें। परन्तु फल उत्तम न होगा। पापके परिणामोंसे कभी भी सुख नहीं होता। इस प्रकार व्यवस्था कर वहाँ से नैनागिरिके मेळाको चळा गया । मेला अच्छा हुआ । पाठशालाको दश हजार रूपयेके करा-भग रुपया इकट्टा हो गया। यह क्षेत्र बहुत हो रम्य है। यहाँपर छोटीसी पहाड़ी है। उसपर अनेक जिन मन्दिर हैं। पन्द्रह मिनटमें धर्मशाळासे पहाड़पर पहुँच जाते हैं। एक घण्टामें मन्दिरोंके दर्शन हो जाते हैं। यहाँ एक पुराना मन्दिर है, जिसमें प्राचीन कालकी बहुत सुन्दर मूर्ति है। मन्दिरोंके दर्शन कर नीचे आइये

त्रब एक सरोवर है, जिसके मध्यमें सेठ जबाहरलाल मामदावाळींने एक मन्दिर बनवाया है, जिसे देखकर पावापुरके जल मन्दिरका स्मरण हो आता है। उसके वृश्नेन करनेके बाद एक बढ़ा भारी मकान मिलता है जो कि श्रीमान मलैया शिवप्रसाद शोभाराम बालचन्द्रजी सागरका बनवाया हुआ है और जिसमें पचास छात्र सानन्द विद्याध्ययन कर सकते हैं। इस क्षेत्रपर श्री स्वर्गीय दौळतराम वर्णी पाठशाला है, जिसमें बीस छात्र अध्ययन करते हैं। श्री स्वर्गीय दौलतरामजी वर्णी एक बहुत ही विद्वान महात्मा थे। आपके विषयमें पहले बहुत कुछ लिख आया हूँ। इनका समाधिमरण इसी क्षेत्रपर हुआ था। आपके गुरु श्री बाबा शिव-लालजी थे, जो बड़े ही तपस्वी थे। आपके विषयमें भी पहले बहुत कुछ लिख आया हूँ, फिर भी पाठकोंको आपके तपश्चरणकी एक बात सुनाना चाहता हूँ। वह इस प्रकार है-श्री मुरलीधर गोलापूर्व अमरमऊके रहनेवाले थे। बादमें नागपुर चले गये। बहाँपर उन्होंने एक हजार रुपया पैदा कर लिया। वह पुराण लिखते थे और बड़ी विनयके साथ लिखते थे। एक बार उन्हें शरदी हो गई। उन्होंने नाक छिनकी तो नाकका कुछ पानी दवातमें गिर गया। उन्होंने लोभवश वह स्याही नहीं फेंकी। उसीसे छिखते रहे। अन्तमें उनके यह भाव हुए कि लिखनेमें बड़ा कष्ट होता है और बड़े परिश्रमसे एक दिनमें एक रूपयाका छिख सकते हैं। चलो सट्टामें रूपया लगा देवें, कुछ दिनमें एक हजारके दस हजार रुपये हो जावेंगे। लालचमें पड़कर चन्होंने एक हजार रुपया गँवा दिये। अन्तमें दुखी होकर सहारनपुर चले गये। वहाँ छाला जम्बूपसादजीके यहाँ रहे। अन्तमें खुरजा आ नाये। वहाँपर उनकी एक मां, जो अन्धी थी, उनके साथ रह गई। खुरजामें छन्हें सब प्रकारकी सुविधा थी। वहाँके प्रसिद्ध स्वर्गीय सेठ उनकी सब सहायता करते थे। मैं भी उन दिनों खुरजामें

ही अध्ययन करता था। श्री मुरलीधरजीको कुष्ट हो गया। मैंने एक दिन कहा-'भाई साहव ! इसकी दवा नहीं करते।' आप बोछे—'मेरे इसी जन्मका फल है।' मैंने पूछा—'क्या बात है ?' तब आपने सब कहानी सुनाई। वही मुरलीधर जब बमराना आये तब बाबा शिवलालजीने कहा-'भैया! अनर्थ तो बहुत हो गया, परन्तु कुछ चिन्ताकी बात नहीं। इस मन्त्रका स्मरण करो और परिणामोंकी निर्मलता रखो। यदि आपकी धर्ममें श्रद्धा है तो छ: मासमें आपका रोग चला जावेगा। ॐ नमो भगवतेऽईते केवलिने इत्यादि मन्त्रका जाप्य करो और छ: मासको नमक त्यागो।' साथ ही सेठजीसे कहा कि इनकी वैयावस्य करनेमें ग्लानि न करना। दैवयोगसे श्री मुरलीधर बाबाका छह मासमें कुष्ठ चला गया। बाबा शिबलालजीकी तपस्याका चमत्कार देखनेबाले अवतक हैं। आपका स्वर्गवास रतलाममें हुआ था। यह एक अप्रासङ्गिक बात बा गई। अस्त, नैनागिरिके आसपास जैनियोंकी वसती अच्छी है तथा सम्पन्न घर बहुत हैं। परन्तु इस ओर उनकी रुचि विशेष मालूम नहीं होती, अन्यथा यहाँ एक अच्छा विद्यालय चल सकता है।

नैनागिरिसे चलकर शाहपुर आया। बीचमें बंडा मिला। यहाँ
भी पाठशालाके लिये एक हजार पाँच सौ रुपये होगये। शाहपुरके
आदमी उत्साही बहुत हैं। यहाँ पुष्पदन्त विद्यालयको पूर्वका द्रव्य
मिलाकर बीस हजार रुपयेका फण्ड हो गया। विद्यालयके सिवा
यहाँपर एक चिरोंजाबाई कन्याशालाके नामसे महिला पाठशाला भी खुल गई। इसकी स्थापनाका श्रेय श्री पतासीबाई
गयाको है। आपकी प्रवृत्ति इतनी निर्मल है कि देखनेसे प्रशम
मूर्तिका दर्शन हो जाता है। आप स्वयं दान देती हैं और अन्यसे
प्ररणा कर दिलाती हैं। आपने पाँच सौ मनुष्य एवं स्त्रियोंके
बीच व्याख्यान देकर सबके मनको कोमल बना दिया,

जिससें कुछ हो समयमें पचास रुपया मासिकका चन्दा हो गया।
अनन्तर पटनागञ्जके मन्दिरोंके दर्शनके छिए आये। जो
कि रहछी प्रामको नदीके ऊपर हैं। यहाँ पर तीन दिन रहे, फिर
दमोहको चले गये। वहाँसे श्री कुण्डलपुर गये। यहाँपर परवार
सभाका उत्सव था, जिसमें बड़ी बड़ी स्पीचें हुई। कुछ लोग तो
यहाँतक जोशमें आये कि एक लाख रुपया इकट्ठा कर एक बृहत्
शिक्षासंस्था स्थापित करना चाहिए। जोशमें आकर सबने इस
वातकी प्रतिज्ञा की पर अन्तमें कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे
सबका जोश ठण्डा हो गया।

### कटनीमें विद्वत्परिषद्

कुण्डलपुरसे चलकर कटनी आये। मार्ग विषम तथा जंगलका था, अतः कुछ कष्ट हुआ। यहाँ एक मास रहे। विमानजी थे, जिससे अच्छा समारोह हुआ। भारतवर्षीय दि० जैन बिद्धत्परिषद्का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसमें अनेक विद्वान् पधारे थे। अध्यक्ष श्रीमान् पं० बंशीधरजी साहब थे, जो कि अपूर्व प्रतिभाशाली हैं। आपको धर्मशास्त्रका अगाध बोध है। आपकी प्रवचनशोली अत्यन्त रोचक है। आपके व्याख्यानका जनतापर अपूर्व प्रभाव पड़ता है। बिद्धानोंमें श्री पं० केलाशचन्द्रजी शास्त्री प्रधानाध्यापक स्याद्वाद विद्यालय काशी भी थे। आपका व्याख्यान बहुत ही मर्मस्पर्शी और इतिहासकी गवेषणापूर्ण होता है। आपने अचेलक धर्मपर एक बहुत ही उत्तम पुस्तक लिखी है। श्रीमान् पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य भी पधारे थे, जो आजकल साहु शान्तिप्रसादजी द्वारा बनारसमें स्थापित भारतीय ज्ञानपीठके प्रधान कार्यकर्ती हैं। मथुरासे पण्डत राजेन्द्रकुमारजी, जो कि

दिगम्बर भारतीय संघके मंत्री हैं, आये थे। आपके द्वारा जैनधर्मका कितना विकास हुआ यह जैनीमात्र जानते हैं। आप बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं। मथुरामें संघभवन, सरस्वतीसदन आदि आपके ही प्रयत्नसे निर्मित हुए हैं। आप शास्त्रार्थ करनेमें अत्यन्त कुशल हैं तथा संघ संचालन करनेमें आपकी बहुत स्थाति है। आपका संघ थोड़े ही समयमें दि० जैन महासभा और दि० जैन परिषद्के समान प्रस्थात हो गया। सागरसे श्री पं० दयाचन्द्रजी साहब, जो कि जैन सिद्धांतके अच्छे वक्ता है और समस्त धर्म प्रन्थ जिन्हें प्राय: कण्ठस्थ हैं, आये थे। तथा बनारससे पण्डित फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री भी, जो कि करणानुयोगके निष्णात और मर्मज्ञ पण्डित हैं. आये थे। आप तो विद्वत्वरिषद्के प्राण ही हैं। यदि यह परिषद् परस्पर प्रेमपूर्वक कार्य करती रही तो इसके द्वारा समाजका बहुत कुछ कल्याण हो सकता है और जो 'मैं, तृ' के चक्रमें पड़ गई तो क्या होगा सो मविष्यके गर्भमें है।

यहाँ पर तीन दिन परिषद्की बैठकें हुई, धर्मकी बहुत प्रभान्वना हुई तथा एक बात नवीन हुई कि पण्डित महाशयोंने दिख खोलकर परिषद्के कोषको स्थायी सम्पत्ति इक्टी कर दी। आशा है कि यदि यह विद्वद्वर्ग इस तरह उदारता दिखाता रहा तो कुछ समयमें ही परिषद् वास्तवमें परिषद् हो जावेगी। परिषद्को अच्छी सफलता मिली। यदि कोई दोष देखा तो यहो कि अभी परस्परमें तिरेसठपनाकी ब्रुटि है। जिस दिन यह पूर्ण हो जावेगी उस दिन परिषद् जो चाहेगी कर सकेगी। असम्भव नहीं, परन्तु कालकी आवश्यकता है। इस श्लोककी ओर ध्यान देने की भी आवश्यकता है

'अयं परो निजो वेति गणना लघुचेतसाम् । उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्कम् ॥' इसमें अर्ध रत्नोक तो हेय है और अर्ध माह्य है। आज्ञा है

ये छोग स्वयं विवेचक हैं, शीघ ही इसे अपनावेंगे। जिस दिन इत महाज्ञायोंने अपनी प्रवृत्तिमें इसे तन्मय बना छियां इस दिन जगतका रुद्धार करना कोई कठिन नहीं, क्योंकि जगत्का रुद्धार वहीं कर सकता है जो अपना उद्धार कर है। अन्यथा सहस्रों हर हैं और होंगे। जैसे हुए वैसे न हुए। मेरी श्रद्धा है कि जिस महानु-भावने ज्ञान द्वारा श्रात्मीय कल्याण न किया उसका ज्ञान तो भारभत ही है। श्रन्धेकी लालटेनके सदृश उस ज्ञानका उसे कोई लाभ नहीं। मेरा ऐसा कहना नहीं कि सब ही की यह प्रवृत्ति है। बहुतसे महानुभाव ऐसे भी हैं कि स्व-पर कल्याणके लिये ही उनका ज्ञान है, किन्तु जिनका न हो उन्हें इस ओर लक्ष्य देना उचित है। अस्त, जो हो वे लोग जानें या बीर प्रभु जानें, किन्तु मुझे तो पण्डितोंके समागमसे बहुत ही शान्ति मिली और इतना विपुल हर्ष हुआ कि उसको सीमा नहीं। हे भगवन् ! जिस प्रान्तमें सूत्र पाठके लिये दस या बीस प्राममें कोई एक व्यक्ति मिलता था, वह भी शुद्ध पाठ करनेवाला नहीं मिलता था, आज उन्हीं प्रामोंमें राज-वार्तिकादि प्रन्थोंके बिद्वान पाये जाते हैं। जहाँ गुणस्थानोंके नाम जाननेवाले कठिनतासे पाये जाते थे. आज वहाँ जीवकाण्ड और कर्मकाण्डके विद्वान पाये जाते हैं। जहाँ पर पूजन पाठका शुद्ध उच्चारण करनेवाले न थे आज वहाँ पञ्चकल्याणकके करानेवाले विद्वान पाये जाते हैं। जहाँ पर लोगोंको 'जैनी नास्तिक हैं' यह सननेको मिलता था आज वहीं पर यह शब्द लोगोंके द्वारा सननेमें आता है कि जैनधर्म ही अहिंसा धर्मका प्रतिपादन करनेवाला है. इसके बिना जीवका कल्याण दुर्लभ है। जहाँ पर जैनी पर से बाद करनेमें भयभीत होते थे आज वहीं पर जैनियोंके बालक पण्डितोंसे शास्त्रार्थ करनेके छिये तैयार हैं। इत्यादि व्यवस्था देखकर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो आनन्दसागरमें मग्न न हो जावे । आज सब ही लोग जैनधर्मका अस्तित्व स्वीकार करने

• लगे हैं। सभी मतावलम्बी इस धर्मका गौरव स्वीकृत करने लगे हैं। इसका श्रेय इन विद्वानों को ही तो है तथा साथ ही हमारे दानी महाश्रयों को भी है जिनके कि द्रव्यदानसे यह मण्डली वन गई। कल्पना करो यदि श्री धन्यकुमार सिंघई और सकल पक्ष इस समारोहकी आयोजना न करते तो यह सौभाग्य जनताको प्राप्त न होता। हम तो जनताको भी धन्यवाद देते हैं कि इसने इस दश्यको देखा। यदि जनता न आतो तो व्याख्यानों का अरण्य-रोदन होता। अपने अपने अधिकारों का सबने उपयोग किया। हीरा बहुमूल्य वस्तु है, परन्तु सुवर्ण यदि उने द्रापने हृदयमें स्थान न दे तो उसकी क्या महिमा ! मोती उत्तम जातिके हैं। यदि उन्हें स्तमें गुम्फित न किया जावे तो हार संज्ञा नहीं पा सकता। इत्यादि कहाँ तक कहा जावे ? कटनीका यह समारोह बहुत ही प्रभावना कारक हुआ। मेरी तो यह श्रद्धा है कि यदि ऐसे समारोह किये जावें तो जनधर्मका अनायास प्रचार हो जावे, क्योंकि स्वामी समन्तभद्रने कहा है कि

'त्रज्ञानतिमिरव्यातिमपाकृत्य यथायथम् । जिनशासनमाद्दात्म्यप्रकाशः स्यात्प्रभावना ॥'

विद्वानोंके साथ ही कई त्यागी महाशय भी पधारे थे, अतः उनसे भी त्यागके महत्त्वकी प्रभावना हुई, क्योंकि स्वामी अमृतचन्द्र सूरिने छिखा है कि—

> 'ब्रास्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेषसा सततमेव। दानतपोजिनपूषाविद्यातिशयैश्च जिनधर्मः॥'

व्याख्यनोंका अच्छा प्रभाव रहा। व्याख्यान दाताओं में पं० राजेन्द्रकुमारजी मंत्री भारतीय जैन संघ मथुरा, पं० कैलाश चन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री काशी, पं० जगनमोहनलालजी कटनी, श्रीयुत कर्मानन्दजी शास्त्री सहारनपुर जो कि पहले आर्यसमाज के दिगाज एवं शास्त्रार्थ केसरी थे तथा सागर विद्यालयकी पंडित मंडली आदि प्रमुख थे। हिन्दी साहित्यके प्रसिद्ध लेखक श्री जैनेन्द्रकुमारजीका भी अपूर्व भाषण हुआ। मथुरासे संघके सभी विद्वान् आये थे। उन महाशयोंके द्वारा लोकोत्तर प्रभावना हुई। तथा देहलीनिवासी सर्व विदित पं० मक्खनलालजी का बहुत ही सफल न्याख्यान हुआ। आपने कन्या विद्यालयके लिये दिल हिलानेवाली अपील की, जिससे चौतीस हजारका चन्दा हो गया। इस चन्दामें कटनी समाजने पूर्ण उदारताका परिचय दिया। पन्द्रह हजार रूपए तो अकेले सिं० घन्यकुमारजी ने दिये तथा शेष रूपये कटनी समाजके अन्य प्रमुख व्यक्तियोंने दिये। एतद्र्थ कटनी समाज धन्यवादका पात्र है।

इसी अवसरपर कुँवर नेमिचन्द्रजी पाटनी भी, जो कि किसनगढ़ मिछके मैनेजर हैं, पधारे थे। आप बहुत ही सज्जन और विद्वान हैं। विद्वान ही नहीं संसारसे विरक्त हैं। आपके पिताका नाम श्री सेठ मगनमल्छजी है, जिनकी आगरामें प्रख्यात धार्मिक सेठ श्री भागचन्द्रजीके साझेमें बड़ी भारी दुकान है। श्री सेठ हीराछाछजी पाटनी आपके चाचा हैं, जिन्होंने किसनगढ़में छह छाख रुपयाका दान किया है और जिसके द्वारा वहाँकी संस्थाएं चल रही हैं। आप तीन दिन रहे। आपके समागमसे भी मेछाकी पूर्ण शोभा रही। सागर तथा जबछपुरसे गण्यमान व्यक्ति भी पधारे थे।

में श्री सिंघई धन्यकुमारजीके बंगलामें, जो कि गाँवसे लगभग एक मीलपर एक रमणीय उद्यानमें है, टहरा था। आपकी माँ बहुत ही सज्जन हैं। आपके दो चचेरे भाई हैं। परस्पर प्रेम बहुत है। मेरा तो इस कुटुम्बसे चालीस वर्षसे सम्बन्ध है। इनके द्वारा सदा मेरे धर्म साधनमें कोई बाह्य श्रुटि नहीं होने पाती। एक बार जब ये गिरिराजकी यात्राके लिये गये तब में ईसरीमें धर्मसाधन करता था। आपकी मातेश्वरीने मेरा निसन्त्रग किया और अन्तमें जब भोजन कर मैं अपने स्थानपर आने छगा तब आपने बड़े आग्रहके साथ कहा कि आजीवन मेरा निमन्त्रण है। मैंने बहुत कुछ निषेध किया, परन्तु एक न चली। जब मैंने दसमी प्रतिमा ले ली तभी आपका निमन्त्रण पूर्ण हुआ।

यहाँ एक बात और इल्लेखनीय है जिसे पढकर मनुष्य क्हुत सी कल्पनाएँ करेंगे। बहुतसे यह कहेंगे कि वर्णीजी को चरणानुयोगका कुछ भी बोध नहीं और इसे मैं स्वीकार भी करता हूँ। बहुतसे कहेंगे ह्यालु हैं और बहुतसे कहेंगे कि मानके लिप्स हैं। कुछ भी कही पर बात यह है-मैं भोजन कर बागमें जा रहा था। बीचमें एक बृद्धा शिरके उपर घासका गद्रा लिये बेचने जा रही थी। एक आदमीने उस घासका साढ़े तीन आना देना कहा। बुढ़ियाने कहा- 'चार आना लेवेंगे।' वह साढ़े तीन आनासे अधिक नहीं देता था। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा-'भाई घास अच्छी है चार आना ही दे दो।' बेचारी बुढ़िया खुश होकर चछी गई। उसके बाद स्टेशनके फाटकपर आया। वहाँ एक बुड्ढा ब्राह्मण सत्त्र्का छोंदा बनाये बैठा था। मैंने कहा—'बाबाजी सत्त्र् क्यों नहीं खाते ?' वह बोछा— 'भैया पानी नहीं है।' मैंने कहा-'नलसे ले आओ।' वह कहने लगा-'नल बन्द हो गया है।' मैंने कहा-'कूपसे लाओ।' वह वोळा—'डोरी नहीं है।' मैंने कहा—'उस तरफ नळ खुळा होगा, वहाँसे लाओ।' बुड्ढेने कहा-'सत्तको छोड़कर कैसे जाऊँ ?' मैंने कहा-'मैं आपके सामानकी रक्षा कहूँगा। आप सानन्द जाईये।' वह उस पार गया, परन्तु वापिस आकर बोळा कि वहाँ भी पानी नहीं मिला। मैंने कहा- भेरे कमण्डलुमें पानी है, जो स्वच्छ है और आपके पीनेके योग्य है। उसने प्रसन्नता पूर्व जल ले लिया और आशीर्वाद देकर कहने लगा कि 'यदि भारतवंषमें यह भाव हो जावें तो इसका ख्यान अनायास ही हो जावे।

सब मेळा पूर्ण होनेको आया और जब मैं जबळपुरबाळोंके आयह वश कटनीसे चळने लगा तब वहाँकी समाजको बहुत ही क्षोभ हुआ, परन्तु क्या कहँ १ पंडित कस्तूरचन्द्रजी ब्रह्मचारीने, जो कि जबळपुरके प्रसिद्ध पण्डित ही नहीं बक्ता भी हैं, मुझे अपने चक्रमें फँसा लिया, जिससे मन न होनेपर भी कटनीसे प्रस्थान करना पड़ा। प्रस्थानके समय बहुतसे भाईयोंने ब्रत नियम लिये।

## जबलपुरके साथी

जब जबळपुर पहुँचा तब साथमें ह्र० चिदानन्दजी तथा ह्र० क्षेमसागरजी थे, जो कि अब क्षुल्लक दशामें हैं। श्रीमान पं० मनोहरलाळजो ब्रह्मचारी भी थे जो कि दुमदुमा रियासत टीकमगढ़के निवासी हैं। न्यायतीर्थ तथा शोळापुरके शास्त्री हैं। आपके दो विवाह हुए थे। जब दूसरी पत्नीका स्यर्गवास हो गया तब आप संसारसे उदास हो गये। आपने अपने छोटे भाईके पास सब परिग्रह छोड़ कर केवल दो हजार रुपयेका परिष्रह रक्का। रक्का अवस्य, परन्तु उससे भी निरन्तर उदास रहने लगे और उसे भी बरुवासागरके पाइवनाथ विद्यालयमें दान देकर तथा पाँच सौ रुपया श्री मृडविद्राकी यात्राके लिये रख अष्टमी प्रतिमाके धारी हो गये। आपकी प्रतिभा बहुत ही विशाल है। आपका प्रवचन बहुत रोचक होता है। श्रोतागण गदुगद् हो जाते हैं। आपका स्वभाव शान्त है। आप मेरे साथ जबलपुरमें बहुत दिन रहे। एक दिन आपने कहा कि 'मेरा विचार है कि कुछ परीपकार कहूँ।' इसी समय ब्रह्मचारी, चम्पाछाछजी भी वहाँ थे। आपका मुझसे बढ़ा स्नेह था। आपको जीवकाण्ड तथा स्वामिकार्तिकेयानुप्रक्षा प्रायः कण्ठस्थ था। शास्त्रवचन

भी घण्टों पर्यन्त करते थे। श्री मनोहरळाळजीसे भी आपका पूर्ण स्नेह था। आप पहले इन्दौरके उदासीनाश्रममें थे। फिर कुछ दिन ईसरी भी रहे। इन दोनों महानुभावोंके सिवाय श्री ब्र॰ सुमेरचन्द्रजी जगाधरीबाले भी साथ थे। आप बहुत ही विरक्त हैं। जातिके अप्रवाल हैं। आपके दो सुपुत्र हैं। लाखों की सम्पत्ति उनके पास छोड़कर आप त्यागी हुए हैं। आपने अपने परिप्रहमें एक मकान जिसका कि भाड़ा तीस रुपया मासिक आता है तथा पाँच हजार नक़द ही रक्खे हैं। आपको धर्मसे अत्यन्त प्रेम है। निरन्तर स्वाध्यायमें रह रहते हैं। आपका भी विचार हथा कि जीवनमें कुछ परीपकार करना चाहिये। इस प्रकार ये तीनों रत्न जबलपुरसे प्रस्थान कर हस्तिनागपुर गये। वहाँ आप छोगोंने उत्तर प्रान्तमें धार्मिक शिक्षाके प्रसारकी आवश्यकता बतलाई, जिसे सनकर लोग प्रभावित हए। वहाँसे आप छोग सहारनपुर गये और वहाँ श्रीयुत नेमिचन्द्रजी वकीछ तथा उनके भाई रतनचन्द्रजी मुख्त्यार साहबके सहकारसे छाला जिनेश्वरदासजीने दस हजार रुपया स्थायी तथा दो सौ रुपया मासिक देना खीकृत किया। इसी प्रकार और भी बहतसे छोगों ने चन्दा देना स्वीकार किया। जिसके फलस्वरूप श्री गढाल-बागमें गुरुक्ककी स्थापना हो गई।

ळाळा हरिश्चन्द्रजी, जो कि सहारनपुरके ही रहने वाळे हैं; इस गुरुकुळका संचाळन करते हैं। आप बड़े निःस्वार्थ तथा सेवाभावी पुरुष हैं। बाळ ब्रह्मचारी हैं। दो वर्ष तक सागर विद्या-ळयमें भी आननेरी सुपरवाइजरका काम किया। आपके प्रबन्धसे सम्पूर्ण छात्रमण्डळी प्रसन्न रहती थी। आज कळ आप षट्रसोंके त्यागी हैं तथा सब प्रकारके फळोंका त्याग कर रक्खा है। केवळ अनाज और पानी ही आपका भोजन है। फिर भी शक्ति श्लीण नहीं। आप उदार भी बहुत हैं। हजारों रुपये कमाते हैं और परोपकारमें व्यय कर देते हैं। आपके संचालकत्वमें सहारनपुरका गुरुकुळ अच्छी उन्नति कर रहा है। मुझे विद्यायतन देखकर बहुत हर्ष होता है। वास्तवमें विद्या ही मनुष्यके कल्याण की जननी है। और खासकर वह विद्या जो कि स्वपरभेद विज्ञान की उत्पादिका है।

## जबलपुरमें गुरुकुल

जबलपुरमें एक विशेष बात यह हुई कि वहाँ दिगम्बर जैन परिषद्के अधिवेशनका भी आयोजन हुआ। प्रायः आठ हजार जनता एकत्र हो गई। परिषद्में इतना जनसमुदाय कभी नहीं हुआ होगा। शाहु शान्तिप्रसादजी उसके अध्यक्ष थे। सोलह घोड़ोंकी वग्योमें उनका स्वागत किया। बहुत ही शानदार उत्सव हुआ। समयकी परिस्थितिके अनुसार सुधार भी बहुत अंशोंमें हुआ।

श्रीमती लक्ष्मी रमादेवी ख्रीसमाजकी सभानेत्री थीं। आपके विचार भी ख्रीसमाजके सुधार पश्चमें हैं। आप पार्चात्य विद्यामें मेजुयेट हैं। धार्मिक भावनाएँ भी आपकी द्वतम हैं। परिषद्का कार्य सब प्रकारसे एतम रहा। यो तो संसारके कार्योमें दृष्टि-कोणकी अपेक्षा कुछ न कुछ श्रुटि रहती ही हैं। तीन दिन बाद आप डालमियानगरको प्रस्थान कर गये। आप बहुत ही छदार प्रकृतिके हैं। चलते समय मुझे पाँच हजार रुपया दे गये और यह कह गये कि आपको बालकोंकी ओरसे दानके लिये हैं। मैंने जबलपुर पद्मायतसे प्रवचनके समय यह निवेदन किया कि यदि आप दस हजार रुपया मिला देवें तो पन्द्रह हजार रुपया का स्थायी फण्ड हो जावे और उसके व्याजसे एक पण्डित सर्वदा

प्रवचनके छिये रह जावे। छोगोंने सहर्ष स्वीकारता दे दी और एक विद्वान् भी उस कार्यके छिये रख छिया गया। इस तरह जबळपुरमें अपूर्व उत्सव हो गये।

कुछ दिन बाद एक अपूर्व घटना हुई और वह है स्थानीय समस्त मन्दिरोंकी एक सामृहिक संघठित व्यवस्था। मुझे जहाँ तक विद्वास है कि ऐसी व्यवस्था भारतवर्षमें जैनमन्दिरोंके द्रव्य की कहीं भी नहीं है। वहाँ पर अकस्मात् पण्डिता चन्द्राबाई जी, जो कि जैन समाजके प्रसिद्ध जीवोंमेंसे हैं, पधारी । बाईजीके विषयमें यद्यपि में पहले कुछ छिख चुका हूँ, फिर भी उनके जीवनकी विशेषताएँ पुनः कुछ लिखनेको प्रेरित करती हैं। इस समय आप महिला समाजमें अद्वितीय हैं। आपका त्याग प्रशस्त है। आप सप्तम प्रतिमा पालती हैं। प्रतिवर्ष एक मास किसी धर्मतीर्थ पर जाती हैं या दो मास मुनिसमागममें रहती हैं। मैं तो जब तक ईसरी रहा तबतक प्रायः प्रतिवर्ष दो मास तक वहाँ रहती रहीं। एक दो अतिथियोंको भोजन देकर आपका भोजन होता है। आपका जो बाला-विश्राम आरामें है वह सर्व विदित है । आपका घराना अत्यन्त प्रसिद्ध है । वर्तमानमें श्रीयत रईस निर्मलकुमार चक्रदेवरकुमारजी प्रसिद्ध हैं। ये दोनों आपकी जेठानीके पुत्र हैं। आपके जेठ स्वर्गीय बाबू देवकुमारजी थे. जिनका आरामें बड़ा भारी सरस्वतीभवन है। बनारसमें प्रभुघाट पर आप ही के मन्दिरके नीचे स्याद्वाद विद्यालय है. जिसमें आचार्य परीक्षातक पठन-पाठन होता है। दो हजार रूपये मासिकसे अधिक उसका व्यय है। आज तक उसका धौव्य फण्ड एक छाख भी नहीं हुआ। यह हम छोगोंकी गुणप्राहकताका परि-चय है। स्याद्वाद विद्यालयका जो मकान है वह वर्तमान युगमें चार लाखमें भी नहीं बनेगा। यह बात चन्दाबाईके सम्बन्धसे आ गई।

हाँ तो, सौभाग्यवश एक बाईजीका जबलपुरमें शुभागमन
हुआ। जबलपुरकी समाजने योग्य रीतिसे ब्रापका सत्कारादि
किया तथा शास्त्रवचन सुना। एक दिन आपका व्याख्यान भी
हुआ, जिसमें आपने मन्दिरोंकी द्रव्य विषयक व्यवस्था पर बहुत
कुछ कहा। आपका व्याख्यान इतना प्रभावक रहा कि जनता
हमड़ पड़ी। श्री पण्डित राजेन्द्रकुमारजी मथुराने भी इस
विषयमें पहले बहुत कोशिश की थी। प्रायः बीजारोपण हो चुका
था, परन्तु श्री चन्दाबाईजीके प्रवचनामृत भाषणसे आज वह
खंकुरित हो गया। नियमानुसार मन्त्री कोषाध्यक्ष आदि सब
अधिकारी चुने गये। इस प्रकार यह महान् कार्य किया तो अन्य
कोगोंने पर हमको फोकटमें यश मिल गया।

चातुर्मास बड़ी शान्ति और आनन्दके साथ व्यतीत हुआ। इसी के बोच यहाँ विद्वत्परिषद्का नैमितिक अधिवेशन भी हो गया, जिसमें पं० वंशीधरजी, पं० देवकीनन्दनजी आदि अनेक विद्वान महानुभाव पधारे थे।

सतनावाले स्वर्गीय धर्मदासजी एक विलक्षण पुरुष थे। आपने मिंद्याजीके मेले पर प्रस्ताव किया कि यहाँ पर गुरुकुल होना चाहिये और उसके लिये दस हजार मैं स्वयं हूँगा। फिर क्या था? जबलपुर समाजने एक लाखकी पूर्ति कर दी। अगहन मासमें उसका उत्सव हुआ। पण्डित वर्ग आया। सौ रुपया मासिक श्री सिं० धर्मदासजीने दिया तथा अन्य लोगोंने भी यथाशिक चन्दा लिखाया, जिससे तीन सौ रुपया मासिकसे अधिक चन्दा लिखाया, जिससे तीन सौ रुपया मासिकसे अधिक चन्दा कार्य चालू करनेके लिये हो गया। रही गुरुकुलके मकानकी बात सो उसके लिये पंचोंने यह स्वीकार किया कि मन्दिरोंके धनसे पचास हजार रुपया देकर गुरुकुलका मवन बनवा दिया जावे। निरुचयानुसार मिंद्याजीमें मकानका कार्य शारम्भ हो गया। वहीं पर श्री चौधरी सुरखीचन्द्रजीने नवीन

मन्दिर बनवानेका निश्चय किया। बड़े समारोहके साथ विधि-विधान पूर्वक दोनोंको नींव भरनेका मुहूर्त हुआ। पचहत्तर हजार रुपया तो गुरुकुळके भवनमें छग चुके हैं। छगभग पश्चीस हजार रुपया और लगेंगे। इस प्रकार जवलपुरमें गुरुकुळका कार्य चळने छगा। उसमें इस समय तैतालीस छात्र शिक्षा पा रहे हैं। तीन पण्डित, एक अँग्रेजी मास्टर, दो रसोइया तथा एक चपरासी इत्यादि कर्मचारी हैं। एक हजार रुपया मासिक व्यय हो रहा है। जवलपुरकी जनता बहुत श्रद्धालु है, परन्तु यहाँ कार्यकर्ता नहीं। यदि कोई चतुर कार्यकर्ता मिले तो यहाँ अच्छे अच्छे कार्य अनायास चल सकते हैं।

में यहाँपर दो वर्ष रहा, दस त्यागी रहे, अनेक छोगोंका आवागमन रहा पर किसी प्रकारकी तुटि नहीं पाई गई। यहाँपर ब्रह्मचारी
खेमचन्द्रजीने क्षुल्लक दीक्षा ली, जो क्षेमसागरके नामसे प्रसिद्ध
हैं। जवलपुर बड़ा चतुर शहर है। यहाँपर प्रायः सभी विद्वान्
आते रहते हैं। वहाँका राजनैतिक क्षेत्र भी अच्छा है। श्री सेठगोविन्द्दासजी, जो कि केन्द्रीय असेन्बलोके सदस्य हैं, यहींके
हैं। आप बहुत प्रौढ़ परोपकारी हैं। आपके करोड़ोंकी सम्पत्ति है।
आपका वैभव महाराजाओंके सहश है। किर भी आपने देशहितके
लिये इस वेभवकी कुछ भी परवाह नहीं की। आप देशहितके
लिये कई बार कारागारके मेहमान हुए और आजकल तो देशहितके कार्यमें आपके चौबीस घंटे जाते हैं। आपका व्याख्यान
कईबार महावोर जयन्तीके समय मैंने भी सुना। बहुत अच्छा
बोलते हैं। अहिंसा धर्ममें आपकी पूर्ण श्रद्धा है।

श्रीयुत पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र भी यहीं के हैं, जो कि आजकल नागपुरमें प्रान्तीय कौंसिलके उच्चतम पद्पर हैं। आप राजनैतिक विद्वान् हैं। आपको प्रतिभाके बलसे जबलपुरमें सदा शान्ति रहती है। आप केबल राजनीतिके ही पण्डित नहीं हैं, वसकोटिके साहित्यकार भी हैं। आपने रामायणके समान कृष्णायन बनाया है जो कि एक अद्वितीय पुस्तक है। इतना ही नहीं दर्शन-शास्त्रमें भी आपका पूर्ण प्रवेश है। एक बार आपके सभापितत्वमें आजाद हिन्द फौजवाळोंकी सहायता करने वावत व्याख्यान थे, मुझे भी व्याख्यानका अवसर मिला। यद्यपि मैं तो राजकीय विषय में कुछ जानता नहीं, फिर भी मेरी भावना थी कि हे 'भगवन्! देशका संकट टाळो। जिन छोगोंने देशहितके लिये अपना सर्वस्व न्योछावर किया उनके प्राण संकटसे बचाओ। मैं आपका स्मरण सिवाय क्या कर सकता हूँ ? मेरे पास त्याग करनेको कुछ द्रव्य तो हैं नहीं, केवल दो चहरें हैं। इनमेंसे एक चहर मुकद्दमेकी पैरवी के लिये देता हूँ और मनसे परमात्माका स्मरण करता हुआ विश्वास करता हूँ कि यह सैनिक अवश्य ही कारागृहसे मुक्त होंगे।'

मैं अपनी भावना प्रकट कर बैठ गया अन्तमें वह चादर तीन हजारमें नोटाम हुई। पण्डित द्वारकाप्रसादजी इस प्रकरणसे बहुत ही प्रसन्न हुए। इस तरह जबलपुरमें सानन्द काल जाने लगा।

शहरका कोलाहळपूर्ण वायुमण्डल पसन्द न आनेसे मैं मिं मिं मिं मिं सिं सुखपूर्वक रहने लगा। गुरुकुल भी वहीं चला गया। इन्दौरसे अ० फूलचन्द्रजी सोगानी आये। आपने गुरुकुलको व्यवस्था रखनेमें बड़ा परिश्रम किया, परन्तु अन्तमें आप चले गये। फिर जमुनाप्रसादजी पनागरवाले सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाये गये। इनकी देखरेखमें गुरुकुलकी व्यवस्था चलने लगी। आजकल पं० दयाचन्द्रजी, जो पहले बीनामें थे, प्रधानाध्यापक हैं तथा पं० प्रकाशचन्द्रजी, जो पहले बड़नगरमें थे, सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं। काम अच्छा चल रहा है। गुरुकुलके अधिष्ठाता श्रीमान् पण्डित जगन्मोहनलालजी हैं।

त्र मनोहरलाळजी तथा त्र चम्पालालजी सेठी भी सहारनपुरमें गुरुकुळकी व्यवस्था कर जवलपुर वापिस छौट आये। आप लोगोंके कई बार प्रवचन हुए, जिन्हें जनता रुचि पूर्वक श्रवण करती थी।

## जबलपुरसे सागर फिर द्रोणगिरि

जबलपुरसे चित्त ऊवा तो कटनी चला गया। यहाँ १ मास रहा। विद्वत्परिषद्के समय जो १४०००) का दान हुआ था वह सब वसूल हो गया, जिससे वहाँकी संस्थाओंकी व्यवस्था ठीक हो गयी। कटनोसे चलकर विलेरी आया। यह पहले बड़ा भारी नगर था, पर आजकल उजाड़ हो गया है। यहाँपर बहुत ही सुन्दर प्राचीन मन्दिर वाबड़ी तथा मठ हैं। यहाँ बाबूलालजी बहुत ही भद्र प्रकृतिके मनुष्य हैं। वही मुझे यहाँ छाये। दो दिन रहा। आम सभा हुई। श्री पन्नालालजी काव्यतीर्थ भी यहाँपर आये। आपने बहुत ही रोचक भाषण दिया, जिसे श्रवणकर हिन्दू मुसल्लमानों में परस्पर अमिट प्रेम हो गया। यहाँ से चलकर सीहोरा पहुँचा। यहाँपर एक मन्दिर केवल पत्थरका बहुत सुन्दर बना हुआ है। उसमें संगममंरको एक बहुत ऊँची वेदी बनी है। यहाँसे गोसल-पुर फिर पनागर और पश्चात् जबलपुर आगया। तीन मास फ़िर रहा। गुरुकुछका जो रुपया लेना बाकी था वह एक दिनमें आ गया। यहाँपर बहुत ही सुखपूर्वक दिन गये, परन्तु उपयोगकी चक्कछताने फिर मन को स्थिर नहीं रहने दिया।

यहाँ से चलकर पाटन आया और पाटनसे कोनी क्षेत्र आया। यह अतिशय क्षेत्र है। एक पहाड़की तलहटीमें सुन्दर मन्दिर बने हैं। पास ही नदी बहती है। पाटनसे तीन चार मील

है। नदो पार कर जाना पड़ता है। बहुत हो रमणीक और ज्ञान्ति-श्रद स्थान है। मेळाका समय था। यहाँ पर दो दिन रहा। इस वर्ष गत वर्षकी अपेक्षा आदमी कम आये। यदि समीपवर्ती छोग अच्छा ध्यान दें तो क्षेत्र की बहुत कुछ उन्नित हो सकती है। यहाँसे छः सात दिन चलकर दमोह आ गया। पाँच दिन ठहरा। लोगोंने सादर रक्खा। सवा सौ रुपया मासिक स्वाध्याय मन्दिर के लिये चन्दा हो गया। परन्तु व्यवस्था कुछ नहीं हो सकी। यद्यपि सेठ लालचन्द्रजी तथा सेठ गुलाबचन्द्रजी यहाँ पर बहुत ही प्रतिष्ठित हैं। परन्तु अभी आपकी दृष्टि इस ओर नहीं। धन्य है उन महानुभावोंको जिनका कि द्रव्य परोपकारमें व्यय होता है। यहाँ पर सेठ छालचन्द्रजीकी धर्मपत्नीके परिणाम अति निर्मल हैं। परन्त सेठजीकी आज्ञाके विना उन परिणामोंके अनुसार कार्य करनेमें असमर्थ हैं। जब मैं वहाँसे चलने लगा तब वह खोजयखेरी तक आई और बहुत ही विषाद प्रकट किया। उसका अन्तरक भाव दान करनेका है। सम्भव है कोई समय पाकर उसको भावना फलबती हो जावे।

दमोहसे चलकर सद्गुवां आये। यहाँ रात्रिभर निवास कर पथरिया आ गए। दो दिन रहे। यहाँ डाक्टर मोतीलाल जैन हैं और शाहपुरवाले पूर्णचन्द्रजी भी रहते हैं। उनके उद्योगसे तीस क्षया मासिक चन्दा हो गया और एक पाठशालाकी व्यवस्था हो गई। प्राम अच्छा है। यदि यहाँके मनुष्य चाहें तो पाठशाला के लिये कुछ क्षया स्थायी हो सकते हैं। परन्तु हृद्यकी उद्यारता नहीं है।

यहाँसे चलकर शाहपुर आ गया। यह प्राम तो प्रसिद्ध है और इसके विषयमें पहले बहुत कुछ लिख आया हूँ। यहाँ पाँच दिन रहे। अबकी बार यहाँ एक बात अपूर्व हुई। बह यह कि लोगोंके उत्पर विद्याख्य का जो रुपया बकाया था वह एक

घण्टामें बसूल हो गया और कन्याशालाके लिये नवीन चन्दाः हो गया।

शाहपुरसे चलकर पड़िरया प्राम आये। यहाँ पर एक लुहरी-सेन का घर है जो बहुत ही सज्जन है। लोग उसे पूजन करनेसे रोकते हैं। बहुत विवादके बाद उसे पूजनकी खुलासी कर दी गई। यहाँसे चलकर सानौदा आये। यहाँ सात आठ घर जैनियोंके हैं। मन्दिर खपरेल है। कुल कहा गया, जिससे नवीन मन्दिर बननेके लिये दो हजार कपयाके लगभग चन्दा हो गया। यहाँ से चलकर बहेरिया आ गये। एक जमींदारकी दहलानमें ठहर गये। यहाँ पर सागरसे पचासों मनुष्य आये, बहुत स्नेह पूर्वक कुल देर रहे। अनन्तर सागर चले गये। हमने आनन्दसे राकि व्यतीत की और प्रातःकाल चलकर दस बजे सागर पहुँच गये। हजारों मनुष्योंकी भीड़ थी। शहरकी प्रधान संडकें वन्दन-मालाओं और तोरणद्वारोंसे सुसन्जित की गई थीं।

शान्तिनिकुञ्जमें पाँच छः दिन सुख पूर्वक रह कर यहाँसे वरखेरा गये। जिस समय सागरसे चलने लगे उस समय नर-नारियोंका बहुत समारोह हुआ। श्त्रियोंने रोकनेका बहुत हो आग्रह किया। मैंने कहा-'यदि सागर समाज महिलाश्रमके लिये एक लाख रुपया देनेका बायदा करे तो हम सागर आ सकते हैं।' स्त्रीसमाजने कहा कि 'हम आपके बचनकी पूर्ति करेंगे।'

वरखेरा सागरसे चार मीछ है। स्वर्गीय सिंघई बाळचन्द्रजी का ग्राम है। उनके भतीजे सिंघई बाबूलाळजीने उस ग्रामकी अच्छी उन्नित की है। एक बिद्या बंगला बनवाथा है। यहाँ एक दिन ठहरे और यहीं भोजन किया। यहाँसे भोजन करनेके बाद करीपुर चले गये। साथमें श्रीमान् क्षुल्लक क्षेमसागरजी महाराज व ब्रह्मचारी चिदानन्दजी थे। यहाँ पर दो दिन रहे। पाठशालाके िखे दो हजार रुपयाके छगभग स्थायी द्रव्य हो गया। तथा एक भाईने तीन सौ आद्मियोंको भोजन कराया।

यहाँसे चलकर बण्डा आ गये। आनन्दसे दो दिन रहे। यहाँ खाध्यायको अच्छो प्रवृत्ति है। प्राचीन प्राम है। तहसील है। सौ घर जैनियोंके हैं। परन्तु परस्पर सौमनस्य नहीं। एक औषधालय है, परन्तु स्थाई द्रव्य नहीं है। फिर भी मासिक चन्दा अच्छा है। यहाँ पर जो वैद्य हैं, बहुत योग्य हैं। श्रीयुतः चन्द्रमोिल शास्त्रीके सम्बन्धी हैं। यहाँसे सात मील चलकर दळपतपुर आ गये। दो दिन रहे। यहाँसे चार मीळ चळकर करावनके स्कूलमें रात्रि भर ठहरे। यहाँसे दस मीळ चलकर एक नदीके तट पर ठहर गये। यहाँ पर दो चौका शाहगढ़से और एक चौका दलपतपुरसे राजकुमारका आ गया । क्षुल्लक महाराज का निरन्तराय आहार हुआ। हम छोगोंका भी आनन्दसे भोजन हो गया। भोजन करते समय यह भावना हुई कि आज यदि दिगम्बर मुनियोंका आहार होता तो महान पुण्यबन्धका निमित्त था। यहाँ भोजनके बाद सामायिक की और फिर वहाँसे चलकर शाहगढ़ पहुँच गये। यह प्राचीन नगर है। पहुछे यहाँ पर क्षत्रियोंका राज्य था। बहुतसे भग्नावशेष अब तक पाय जाते हैं। यहाँ पर तीन जैन मन्दिर हैं—दो शिखरवाछे और एक गुजराती है। पचास घर जैनियोंके होंगे, जो प्रायः सम्पन्न हैं। सिंघई किशनप्रसादजी कई छाखके धनिक हैं। नम्र और योग्य हैं, परन्तु द्रव्यके अनुरूप दान नहीं करते। यदि आप चाहें तो एक संस्था स्वयं चला सकते हैं। परन्तु उस ओर दृष्टि नहीं। दूसरा घराना सेठोंका है। बहोरेळाळ सेठ बहुत बुद्ध हैं, फिर भी शरीर इतना बिछ है कि यदि अच्छे आदमीका हाथ पकड़ छें तो उसे छुड़ाना कठिन हो जावे। आपको सुपारी खानेका बड़ा न्यसन है। अब तो बृद्ध हैं, परन्तु युवावस्थामें दस तोला सुपारी खाना आपको

कठिन वात नहीं थी। आप जब पुरानी बातें सुनाते हैं तब छोग आश्चर्यमें पड़ जाते हैं। पुराने समयमें एक रुपये का जितना घीं मिलता था अब एक रुपयेका उतना भूसा मिलता है। उनकी बात छोड़िये मेरी बाल्यावस्थामें एक रुपयेका जितना घी आता था उतना अब चावल नहीं मिलता। अस्तु, दूसरे सेठ प्यारे-ळाळजी हैं। यह नवयुवक हैं। विद्याके प्रेमी हैं। यदि इसके पास द्रव्य पुष्कल होती तो एकाकी विद्यालयको चलाते। यहाँ एक भूरे जैन रहता है जो बहुत ही योग्य न्यक्ति है। चौबीस घण्टे वैयाकृत्यमें तत्पर रहता है। निर्लोभ बहुत है। गरीबोंकी सहायता का भी इसका परिणाम रहता है। सदाचारी है। यहाँपर तीन दिन रहे। यहाँसे सात मील चलकर हीरापुर आये। यहाँ पर जैनियोंके पन्द्रह घर हैं। यहाँका मन्द्रि बहुत ही मनोज्ञ है। दो खण्डवाली एक धर्मशाला है, जिसमें सौ आदमी ठहर सकते हैं। यहाँ पर लोगोंमें परस्पर प्रेम नहीं। यहाँसे चलकर दरगुवाँ आये। यही बाबा चिदानन्दजी की जन्मभूमि है। एक दिन रहे। यहाँसे तीन मील चलकर सहवा आये। सतीशचन्द्रके यहाँ भोजन हुआ। यहाँसे पाँच मील चलकर द्रोणगिरि क्षेत्र पर पहुँच गये। मलदराके छात्रोंने स्वागत किया। छात्रोंमें चि० विहारीलाल और लक्ष्मणप्रसाद नामक दो छात्र बहुत हो सुझील और होनहार दिखे। साथमें पं० मोहनळाळ जी प्रधानाध्यापक -गुरुकुल मलहरा और पं भोरेलाल जी प्रधानाध्यापक पाठशाला द्रोणगिरि थे।

## सागरमें शिचण-शिविर

मेलाका समय था, अतः सिंघई कुन्दनत्नालजी तथा बाल-चन्द्रजी मलैया पहलेसे ही मौजूद थे। सागरसे विशेष जनता

नहीं आई थी। मलहरासे सिंघई बृन्दावनदासजी नहीं आ सके. इससे मेरे मनमें कुछ अशान्ति रही। इस प्रान्तमें यह आदमी बहुत ही निपुण है। दान देनेमें शूर है। यहाँ पर उनका वनवाया एक सरस्वतीभवन है। अपने जीवनमें उन्होंने एक गजरथ भी चलाया है, परन्तु साथमें यह बात है कि मामूकी आदमीके बहकावेमें नहीं आते, इसिख्ये लोग उनसे प्रेम नहीं करते। आपके दो सुपुत्र हैं। मछहरासे श्री मोदी बाडचन्द्रजीके सुपुत्र श्री बाबूछालजी भी आये जो कि बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति और संस्थाके ग्रुभचिन्तक हैं, अतः आप द्रोणप्रान्तीय जैन गुरु-कुछ मछहरा और पाठशाला द्रोणगिरिके उपमन्त्री चुने गये। स॰ सि॰ सीनेलालजीके सुपुत्र श्री जबाहरलालजी भी आये जो कि बहुत ही योग्य समाज सेवक हैं। मेलेके समय क्षेत्र और पाठशालाके कार्यों के सिवाय इन्होंने मेलेकी व्यवस्थामें भी पूर्ण सहयोग दिया। घुवारासे बहुत जनता आई। वैद्यरत्न सिंघई दामोदरदासजी वैद्य भी आये, जो कि बहुत चतुर और किव हैं। आसपासकी जनताकी उपस्थिति अच्छी थी । दूसरे दिन पाठशास्त्राका वार्षिकोत्सव हुआ । क्षुल्लक क्षेमसागरजीका केशस्टोंच हुआ। अनन्तर श्री बालचढ़ जी मलैयाने, जो कि शिक्षा विभागके मन्त्री हैं, पाठशालाकी रिपोर्ट सुनाई तथा पाठशालाकी रक्षाके लिये अपील की। मैंने समर्थन किया। दस इजार एक रुपया श्री सिंघई कुन्द्नलालजोने एकद्म प्रदान किया तथा इतना ही श्री बालचन्द्रजी मलैयाने दिया। सिंघई बृन्दावनजीके न होनेपर भी उनके सुपुत्रने दो हजार कहा । मैंने कहा पाँच हजार एक कह दीजिये। उसने हँसकर स्वीकारता दी। इसके बाद पाँच सी एक रुपया स० सिं० दामोदरदासजी घुवारावालोंने दिये तथा फुटकर चन्दा भी तीन हजार रुपयाके लगभग हो गया। पश्चात सन्ध्या समय सम्निकट होने से यह कार्य स्थागत हो गया। अन्तर्से रात्रि आ गई। शास्त्र प्रवचन पण्डित गोरेलालजीका हुआ जो -कि बहुत उत्तम रहा।

मेळा विघट गया । सब मनुष्य अपने अपने घर चले गये। इम ब्रह्मचारी चिदानन्दजी तथा श्री क्षेमसागरजी क्षल्लक संतपारा, जो कि द्रोणगिरिसे एक मीछ है श्री हीराङाल पुजारीके साथ, आये। यह प्राम अच्छा है। यहीं पर मेरे मामा रहते थे। ग्रामवाडोंने बड़े हाव-भावसे रक्खा। द्रोणगिरि पाठशाडाके लिये सौ रुपयाके अन्दाज चन्दा हो गया। यहाँसे छह मील चलकर भगवां आये। यहाँ पर दो दिवस रहे। ग्राम अच्छा है। तहसील है। यहाँ पर जो तहसीलदार हैं वह बहुत ही योग्य हैं। उन्होंने बड़े प्रभावके साथ पाठशालाका चन्दा करवाया। दो हजार रुपया हो गया । इतनी आशा न थी, परन्तु लोगोंने शक्ति को उछङ्कर दान दिया । इससे होनेमें विछम्ब नहीं लगा । यहाँसे चलकर गोरखपुरा आये। यहाँ भी प्रामीण पाठशालाको एक सौ रुपयाके करीब चन्दा हो गया। यहाँसे चळकर घुबारा आये। यह प्राम बहुत बड़ा है। यहाँ पर कई सरोवर हैं। तीस घर जैनियोंके होंगे। पाँच मन्दिर हैं। यहाँ पर एक मूर्ति बहुत ही मनोज्ञ है जो एक हजार वर्ष पहलेकी होगी। प्रायः यहाँके सभी जैनी सम्पन्न हैं। सबकी धर्ममें रुचि है। श्री महावीर जयन्तीका उत्सव बड़ी धूमधामसे मनाया गया। पाठशालाके लिये अपील की गई। तीन हजार रुपयाके अन्दाज चन्दा हो गया। तीस रुपया मासिकका पण्डित बुलानेकी व्यवस्था हुई। यहाँ मनुष्य बहुत विवेकी और साक्षर हैं। स० सि० पण्डित दामोद्रदासजी बहुत सुयोग्य हैं। आपका ज्योतिष विद्यामें भी अच्छा प्रवेश है। यहाँ पर तीन दिन रहे। यहाँसे भाँयरा ग्राम आये पर एक दिन रहे। यहाँ एक महाशयने यहाँ तक भाव दिखाये कि यदि कोई पण्डित महाशय आवें तो मैं उनके भोजनका खर्च और दस

रुपया मासिक दँगा। यहाँसे चलकर फिर द्रोणगिरि आगये। द्रोणिगरिसे धनगुवाँ आये। यह अच्छा प्राम है। इस प्रामके ही काञ्यतीर्थ, साहित्य शास्त्री पं० लक्ष्मणप्रसाद 'प्रशान्त' हैं, जो कि एक अच्छे प्रतिभाशाली किव हैं और आजकल सागर विद्या-खयमें अध्यापक हैं। यहाँसे चलकर दरगुवाँ आये। एक दिन रहे। एक पाठशाला स्थापित हो गई। यहाँसे चलकर हीरापुर आ गये। यहाँ पर दो दिन रहे। पाँच सौ रुपयाका चन्दा पाठशालाको हो गया । प्राम बहुत अच्छा है । यहाँकी पाठशालाके लिये, श्रीयुत प्रशममर्ति पतासीबाईजीके प्रयत्नसे गिरीडीह जिला हजारीबाग की स्नाजने दस सौ अस्ती रुपया भिजवाये, जिससे चाडीस रुपया मासिकका विद्वान पढ़ानेके छिये आ गया। यहाँसे चार मील चलकर तिगोड़ा बाम आ गये। यहाँके मनुष्योंमें परस्पर चाळीस वर्षसे वैमनस्य चल रहा था वह शान्त हो गया और पाठशालाके लिये दो हजारसे अधिकका चन्दा हो गया। पाठ-शाला भी प्रारम्भ हो गई। यहाँ पर एक सिंघन जी हैं, जो बहुत वर्षीसे पृथक्थी। इनके पति सिंघई हजारीलालजी बहुत प्रवापी थे। कई वर्ष हुए तब आपका स्वर्गवास हो गया। उनकी धर्म-पत्नी सिंधैनने भी अपने घरकी सम्यक् रक्षा की, परन्तु जातिसे सम्बन्ध न रक्खा । आज उनका भी चित्त जातिसे सम्बन्ध करने का हो गया और पञ्चोंने उसे सहर्ष स्वीकार किया। सिंघैनकी आयु सत्तर वर्षकी है, परन्तु हृदयकी निर्मेख नहीं। एकाकी हैं, अतएव स्वतन्त्र हैं। स्वतन्त्रता ही बाधक है। मोक्समार्गमें प्रवृत्ति करनेवाले जो महापुरुष हैं वे भी जब आचार्योंकी आज्ञातु-सार प्रवृत्ति करते हैं तब गृहस्थोंको वो किसी न किसी महा-पुरुषके अधीन रहना उचित ही है। आजकळ जैनियोंमें मनुष्य स्वतन्त्र हो गये हैं। किसीके अधीन नहीं रहना चाहते। इसीसे इनके आचरण मलीन हो गये हैं। जैनियोंमें सबसे मुख्य पहले

पानी छानकर पीते थे, देवदर्शनका नियम रखते थे, रात्रिभोजन नहीं करते थे। परन्तु अब यह सब व्यवहार खटता जाता है। नाना क़तर्क कर छोग शिथिछ पक्षका पोषण करते हैं। नब्बे फीसरी अभक्य भोजन करने छगे हैं। सौ में नब्बे आदमी अस्पतालकी औषध सेवन करते हैं। बाजारकी मिठाई, पान तथा सोडाबाटर तो साधरण बात हो गई है। वेष-भूषा प्रायः एक दम बदछ गया है। स्त्रीवर्ग इतना सुकुमार प्रकृतिका बन गया है कि हाथसे पीसना कटना पाप समझता है। शहरोंमें वो इसी की प्रशंसा समझी जाती है कि स्त्री हाथसे पीसे नहीं, केवल ऊपरी खच्छताका ध्यान रक्खे तथा वस्त्रोंको प्रतिदिन साबुन लगाकर खच्छ रक्खे, पनचक्कीका आटा पिसावे, पानी आदि स्वयं न हावे। कहाँ तक हिखें, सब आचारोंकी भ्रष्टताका मूळ कारण प्रमाद है, जिसे शहरवाळोंने अपना लिया है। जहाँ प्रमाद है वहाँ कुशल कार्यों में सुतरां अनादर होता है और यही प्राणियोंके अकल्याणको पोषण करनेवाला है। अस्त जो होना है वह अनिवार्य है।

यहाँसे चलकर मड़देवरा आये। यहाँ एक पाठशाला है। बाबा चिदानन्दजीकी माँ का यही निवास है। यहाँसे चार मील चलकर शाहगढ़ आ गये। यहाँ तीन दिन रहे। पाठशालाके लिये लगभग दो हजार रुपयोंका चन्दा हो गया। यहाँपर मंगली सिंघई बहुत चतुर थे। यहाँपर सागरसे सेठ भगवानदासजी बीड़ीवाले, श्री मुन्नालालजी वैशालिया, तथा पं० मुन्नालालजी समगौरया मोटरसे आये और यह निश्चय करके गये कि सागरमें विद्वत्परि-षद्की ओरसे जो शिक्षण्-शिवर चल रहा है उसमें आप अवस्य पधारें। मैंने भी जानेका निश्चय कर लिया, क्यांकि में स्वभावतः बिद्वानोंके समागमका प्रेमी हूँ।

शाहगढ़से चलकर पाँच मीलपर एक प्राममें रह गये। गर्मीके

दिन थे, अदः बहुत गर्मी पड़ती थी। दोपहरको बड़ी बेचैनी रही। रात्रिको कुछ निदा आई। यहाँसे छः मील चलकर कोटके प्राम भाये । सानन्द दिन बीता । यहाँपर भी बहुत गर्मी थी । यहाँसे प्रातःकाल चळकर रुरावन था गये। यहींपर भोजन हथा। प्रश्नात चलकर दलपतपुर आ गये। यहाँपर सिंघई राजकुमारके यहाँ भोजन किया। यहाँ पाठशालाके लिए पश्चोस सौ रुपयाके अन्दाज चन्दा हो गया। एक महाशयने पन्द्रह सौ रुपया दिये। यहींपर पं० बंशीधरजी सिद्धान्तशास्त्री इन्दौरवाले आये थे। आपके समा-गमसे चित्त प्रसन्न हुआ। आपके साथ सिंघई डाळचन्द्रजी सागर भी थे। यहींपर कान्तिछाछजी नागपुरवाछे भी आये थे। आप पैदछ आये थे। इस समय आप रेखवेके सिवाय अन्य किसी वाहनपर नहीं बैठते थे और अब तो वह भी छोड़ दी है। आपको जैनधर्म की अकाट्य श्रद्धा है। यहाँसे चलकर हम लोग बीचमें ठहरते हए सागर आ गये। पहलेकी भाँति अनेक महाशय गाजे-बाजेके साथ लेनेके लिए दो मील दूर तक आये। सागरमें शिक्षणशिविर चल रहा था, जिसमें पं० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री बनारस, पं० महेन्द्र कुमारजी न्यायाचार्य बनारस, पं० राजेन्द्रकुमारजी मधुरा, ज्योति-षाचार्य पं० नेमिचन्द्रजी आरा, सिद्धान्तशास्त्री पं० फूळचन्द्रजी बनारस, पं० देवकीनन्दजी व्याख्यानवाचस्पति इन्दौर आदि अनेक विद्वान् पधारे थे। पं० बंशीधरजी साहब भी पधारे थे। पर वे कार्यवश मेरे सागर आनेके पूर्व ही इन्दौर चले गये थे। प्रात:काल सामृहिक व्यायाम होता था। फिर स्नान तथा पूजनके बाद शाख-प्रवचन होता था, जिसमें आगत विद्वानोंके सिवाय नगरके समस्त प्रतिष्ठित पुरुष सम्मिलित होते थे। मध्याह्वोपरान्त शिक्षणपद्धतिकी शिक्षा दी जाती थी। रात्रिको तत्त्वचर्चा तथा व्यास्यानसभा होती थी। शिक्षणशिविर एक माहतक चालू रहा, जिसकी पूर्ण व्यवस्था पन्नालाङजी साहित्याचार्यने बड़ी तत्परताके साथ की थी। मैं अन्त कालमें पहुँचा था। मेरे समक्ष चार दिन ही शिक्षणशिविरका कार्यकम चला। इन्हीं चार दिनोंमें विद्वत्परिषद्की कार्यकारिणीकी बैठक हुई। 'संजद' पदकी चर्चा हुई, जिसमें श्री पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीका तेरानवें सूत्रमें 'संबद' पदकी आवश्यकतापर मार्मिक भाषण हुआ और उन्होंने सबकी शंकाओंका समाधान भी किया। इसमें श्री पं० वर्द्धमानजी सोलापुरने अच्छा भाग लिया था। अन्तमें सब विद्वानोंने मिलकर निर्णय दिया कि घवल सिद्धान्तके तेरानवें सूत्रमें 'संजद' पदका होना आवश्यक है। जब शिक्षणशिविरका अन्तिम दिन आया तब सागर समाजने सादर स्वागत कर समस्त विद्वानोंका आभार माना और यह भावना प्रकट की कि फिर भी हम लोगोंके ऐसे सीमाग्य उदयमें आवें, जिससे आप छोगोंका समागम पुनः प्राप्त हो । अन्तिम दिन रात्रिके समय कटरा बाजारमें आम-सभा हुई, जिसमें आगत विद्वानोंके सारगर्भित भाषण हुए। दूसरे ही दिन बाहरके विद्वान अपने अपने स्थानों पर चले गये। एक माह तक एक साथ रहनेके कारण उनमें परस्पर जो सौहाई इत्पन्न हो गया था उसके फलस्वरूप सबके हृदय विछड्नेके समय गदगद थे।

## सागरमें सर सेठ इ्कुमचन्द्रजीका शुभागमन

१२ जून सन् १६४६ की रात्रिको मोटर द्वारा श्रीमान् राज्य-मान्य, सब विभवसम्पन्न सर सेठ हुकुमचन्द्रजीका ग्रुभागमन हुआ । आपके साथ श्रीमान् त्र० प्यारेलालजी भगत, पं० देवकीनन्द्रजी, पं० बंशीधरजी, पं० जीवन्धरजी तथा अन्य त्यागी महाशय भी थे। सभी अतिथि खागतके साथ वर्णी भवनमें ठहराये गये। १९ जूनको प्रातःकाल जब मैं शान्ति-निकंजसे विद्यालयमें आया तब सेठजी साइब बढी प्रसन्नतासे मिछे व निश्चित कार्यक्रमके अनुसार आज शास्त्र-प्रवचन भी चौधरनबाईके मन्दिरमें हुआ। मन्दिर स्थानीय जैन जनतासे खूब भरा हुआ था। प्रवचनका प्रन्थ समयसार था। मैंने 'सुद-परिचिदाराभूदा सञ्जस्त वि कामभीगबन्धकहा' इस गाथापर प्रवचन किया। प्रवचन चल हो रहा था कि सेठजी बीचमें बोल डठे-'महाराज ! मक्ने प्रवचन सनकर अपार श्रानन्द हुआ है । सागरकी बनता बढ़ी भाग्यशाली है, जो निरन्तर ऐसे प्रवचन सुना करती है। मैं पहले मय बाल बच्चोंके ऋानेवाला था पर धरमें तवियत खराब हो जानेसे नहीं श्रा सका। श्राप एक बार इन्दौर श्रवश्य पधारें।' मैंने सरल भावसे उत्तर दिया कि इस वर्ष तो समय थोड़ा रह गया है, आगामीके लिये भगतजीके साथ चर्चा करके कहँगा पर मैं आपसे एक ऐसा काम कराना चाहता हूँ जो आजतक किसीने न किया हो। पं० देवकीनन्दनजीने कहा कि 'ज्ञान और अर्थका संयोग तो होने दीनिये, सब कुछ हो जायगा।' इस पर सेठजी तथा समस्त जनता हँस पड़ी। अपराह्ममें गोष्ठी हुई, जिसमें पं० द्याचन्द्रजी, पं॰ बंशीधरजी, पं॰ देवकीनन्दनजी, पं॰ जीवन्धरजी आदिके मुखसे अपूर्व तत्त्वचर्चा हुई।

'आज सर सेठ साहबकी पचहत्तरवीं जन्म गाँठ है' यह जानकर सागरकी जनतामें अपूर्व आनन्द छा गया। ढाउडस्पोकर के द्वारा समस्त नगरमें जन्मगाँठके उत्सवकी घोषणा की गई। फळस्वरूप आठ बजते बजते विद्यालयके प्रांगणमें कई हजारकी भीड़ उपिथत हो गई। श्री भगतजीकी अध्यक्षतामें उत्सवका कार्यक्रम शुरू हुआ। जिसमें समागत एवं स्थानीय विद्वानोंने सेठजीके गुणों पर प्रकाश डाळते हुए आपके प्रति मंगलकामना

को । सेठजीने अपनी छघुता बतछाते हुए सारपूर्ण वक्तव्य दिया और अन्तमें यह प्रकट किया कि 'में पच्चीस हजार रूपया की रकम वर्णीजीकी इच्छानुसार दानके छिये निकाछता हूँ।' सेठजीकी इस दानशीलताकी प्रत्येक नागरिक प्रशंसा कर रहा था। २० जूनको प्रातःकाछ पुनः उसी मन्दिरमें शास्त्रप्रवचन हुआ। आज कछकी अपेक्षा अधिक भीड़ थी। अपराह्ममें तीन बजेसे गत दिनकी तरह पुनः तत्त्वचर्चीका कार्य प्रारम्भ हुआ। प्रायः सभी विद्वानोंको दसन्दस मिनटका समय देकर तत्त्वका यथार्थ स्वरूप प्रतिपादन करनेकी व्यवस्था की गई थी। कितनी ही अश्रुतपूर्व शैंडियोंके द्वारा तत्त्वका प्रतिपादन हुआ। सेठजी घड़ी पर दृष्ट डाले हुए समयकी सुन्दर व्यवस्था बनाये हुए थे। दस मिनट हुए नहीं कि सेठजीने वक्ताको सचेत कर दिया।

आज ही रात्रिके आठ बजेसे सेठजीके सम्मानके छिये कटरा बाजारमें आमसभा बुछाई गई थी। सेठजी एक बड़े जुछसके साथ सभारथान पर छाये गये। श्रीमान् मलेया शिवप्रसादजी की अध्यक्षतामें सभाका कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रथम ही पं० पन्ना-छाछजीने संस्कृतके सुन्दर पद्यों द्वारा सेठजी तथा अन्य आगन्तुक ब्रह्मचारियों एवं विद्वानोंका अभिनन्दन किया। अनन्तर मुन्नाछाछजी समगौरयाने सेठजीके जीवन पर प्रकाश डाला। किर जैन समाज तथा स्थानीय संस्थाओंकी ओरसे मानपात्र समर्पित किये गये। श्री भैयाछाछ सर्राफ वकीछ तथा मौछवी चिरागुदीन साहबने सेठजीके विषयमें अजैन जनताकी ओरसे पर्याप्त सम्मान प्रकट किया। अनन्तर नान पत्रोंके उत्तरमें सेठजीने अपनी छघुता बतछाते हुए स्थानीय संस्थाओंके छिये पच्चीस सौ रुपयेके दानकी और भी घोषणा की। २१ जूनको प्रातःकाल मन्दिरमें पहुँचते ही मैंने सागर समाजसे कहा कि 'यदि आप छोग सेठजीके पच्चीस हजार रुपया अपने विद्याख्य

को चाहते हो तो अपने पच्चीस हजार रुपया और मिलाइये. अन्यथा मैं प्रान्तकी अन्य संस्थाओंको वितरण कर दुँगा। सुनते ही सागर समाजने चन्दा छिखाना शुरू कर दिया जिससे लगभग है रकम उसी समय भरी गई। आज सेठजीका भी भाषण हुआ। आपने कहा कि 'दानका द्रव्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैंने अपने जीवनमें अनेक बार अनुभव कर देखा है।' आप आज ही एक बजे दिनको अपने समस्त साथियोंके साथ इन्दौरके छिए प्रस्थान कर गये। जाते समय सागर समाजने हार माला आदि से आपका सत्कार किया। इस प्रकार तीन दिन तक आपके शुभागमनसे सागरमें काफी चहल पहल रही। आपका परिचय में क्या लिखं, सब जैन समाज आपसे परिचित है। पर इतना अवश्य लिखना चाहता हूँ कि आप प्रति दिन प्रातःकाळ दो घण्टा तत्त्वचर्चा करते हैं और उसमें श्रीमान पं० बंशीधरजी सिद्धान्तशिरोमणि, श्री मान पं० देवकीनन्दनजी व्याख्यान वाचरपति, न्यायके मार्मिक पण्डितजो जीवनधरजी तथा श्रीमान त्यागी परम विवेकी प्यारेळाळजी भगत आदि त्यागी वर्ग सम्मिलित रहते हैं। इस समय यदि जैन जातिके धनाट्य महोदय आपका अनुसरण करें तो जैनधर्मका अनायास विकास हो जावे।

#### सागरसे प्रस्थान

चातुर्मासका समय निकट था, अतः में सागरमें ही रह गया। आनन्दसे वर्षाकाल बोता। भाद्रमासमें लोगोंका समुदाय अच्छा रहताथा। किसी प्रकारकी चिन्ता मनुष्योंको नहींथी, क्योंकि चन्दा माँगनेका प्रयास नहीं किया गया था। यह कई बार अनुभव कर देखा गया है कि जहाँ चन्दा माँगा वहाँ समस्त कळाओंका अनादर हो जाता है। यद्यपि द्रव्य पर पदार्थ है, इसके त्यागनेका जो उपदेश देता है वह परमोपकारी है। द्रव्य में जो लोभ है वह मुच्छों है, जो मुच्छों है वह परिष्रह है और परिम्रह ही सब पापों की जड़ है, क्योंकि बाह्य परिम्रह ही अन्त-रङ्ग मृच्छीका जनक है। और अन्तरङ्ग परिमह ही संसारका कारण है, क्योंकि अन्तरङ्ग मूच्छांके विना बाह्य पदार्थीका प्रहण नहीं होता। यही कारण है कि भगवान्ने मिथ्यात्व, वेद, राग, हास्यादि षट् और चार कषाय इन्हें ही परिवह माना है। जब तक इनका सद्भाव है तब तक ही यह जीव परवस्तु को प्रहण करता है। इसमें सबसे प्रबल परिग्रह मिथ्यात्व है। इसके सद्भावमें ही शेष परिम्रह बलिष्ठ रहते हैं। जैसे कि मालिकके सद्भावमें कुकर बल्ह्याली रहता है। इतना बल्ह्याली कि सिंह पर भी टूट पड़ता है। परन्तु मालिकके अभावमें एक लाठीसे पलायमान हो जाता है, अतः जिन्हें आत्मकल्याणको अभिलाषा है उन्हें द्रव्य त्यागका उपदेश देनेवालोंको अपना परम हितैषी मानना चाहिये। नीतिका बाक्य भी है कि 'तन्मित्रं यन्निवर्तंयति पापात्' अर्थात् मित्र वही है जो पापसे निवृत्त करे। विचार कर देखाजावे तो लोभ ही पापका पिता है। उससे जिसने मुक्ति दिलाई उससे उत्तम हितैषी संगरमें अन्य कौन हो सकता है ? परन्तु यहाँ तो लोभको गुरु मानकर हम छोग उसका आदर करते हैं। जो छोभ त्यागका उपदेश देता है उससे बोद्धना भी पाप समझते हैं। तथा उसका अनादर करनेमें भी संकोच नहीं करते। जो हो यह संसार है। इसमें नाना प्रकार के जीवोंका निवास है। कषायोदयमें नाना प्रकारकी चेष्टाएँ होती हैं। जिन महानुभावोंके उन कषायोंका अभाव हो जाता है वे संसार समुद्रसे पार हो जाते हैं। हम तो कषायों के सद्भावमें यही उहापोह करते रहते हैं और यही करते करते एक दिन सभीकी आयुका अवसान हो जाता है। अनन्तर जिस पर्याक में जाते हैं स्सीके अनुकूछ परिणाम हो जाते हैं। 'गङ्गामें गङ्गादास और बमुनामें जमुनादास' की कहावत चरितार्थ करते हुए अनन्त संसारकी यातनाओं के पात्र होकर परिश्रमण करते रहते हैं। इसी परिश्रमणका मूछ कारण हमारी ही अज्ञानता है। हम निमित्त कारणको संसार परिश्रमणका कारण मानकर साँपकी छकीर पीटते हैं, अतः जिन जीवोंको स्वात्महित करना इष्ट है उन्हें आत्मनिहित अज्ञानताको पृथक करनेका सर्व प्रथम प्रयास करना चाहिये। उन्हें यही अयोमार्गकी प्रापिका स्पाय है।

क्षमावणीके दिन विद्यालयके प्रांगणमें श्री जिनेन्द्रदेवके कल्जाभिषेकका आयोजन हुआ। स्थानीय समाजकी उपस्थिति अच्छी थी। महिलाश्रमके लिये कुछ होगोंने दान देना स्वीकृत किया । इसके बाद आदिवन वदी चौथको मेरी जयन्तीका उत्सव छोगोंने किया। उसी दिन श्री क्षुल्लक क्षेमसागरजी और श्री क्षुल्लक पूर्णचन्द्रजीके केशलोंच हुए। दोनों ही महाशयोंने घास की तरह अपने केश ख्लाड़ कर फैंक दिये। देखकर छोगोंके हृद्य गद्गद् हो गये। अनन्तर श्री सेठ भगवानमासजी बीड़ीवाळोंकी अध्यक्षतामें सभा हुई, जिसमें अनेक विद्वानोंके भाषण हुए। इसी समय सिंघन फूळाबाईने एक हजार रुपया विद्यालयको और एक हजार रुपया महिलाश्रमको दिये। यह स्वर्गीय सिंघई शिवप्रसाद जीकी विधवा पुत्रवधू है। इसने अपनी प्रायः सारी सम्पत्ति तथा मकान महिलाश्रमको पहले ही दान कर दिया था। धर्म साधन करती हुई जीवन व्यतीत करती है। सिंघई रेवारामजीने भी महिलाश्रमको पाँच हजार रुपया देना स्वीकृत किया । इसके पहले आप अपनी सम्पत्तिका बहुभाग महिलाश्रमका प्रदान कर चुके थे तथा उसीसे उस संस्थाका जन्म हुआ था।

इस प्रकार सागरमें बड़ी ही शान्तिमें दिन गये। यद्यपि वहाँ हमें सब प्रकारकी सुविधा मिली तो भी बहाँसे जानेकी भावना चत्पन्न हो गई और उसका कारण यह रहा कि वहाँके छोगोंसे घनिष्ट सम्बन्ध हो गया। कुटुम्बवत् स्नेह बढ़ने छगा, जो कि स्यागीके छिए बाधक है। भोजनके विषयमें छोगोंने मर्यादाका अतिक्रमण करके भी संतोष नहीं छिया। हम भी उनके चक्रमें आते गये। अन्ततो गत्वा यही भावना मनमें आई कि अब सागर से प्रस्थान करना चाहिए।

. प्रस्थानके विरोधी श्री मुन्नाळाळजी वैशाखिया, सेठ भगवान दासजी तथा सिंघई फुन्दळाळजी आदि बहुत सज्जनगण थे। खी समाज सबसे अधिक विरोधी थी। यहाँ जिस दिन श्री भगवानदासजीके यहाँ भोजन था उस दिन आपने कहा कि आप जो चाहें वह में करनेके लिये प्रस्तुत हूँ। अब आपको इस घुढ अवस्थामें भ्रमण करना उचित नहीं है। उसी दिन एक हजार रुपया आपने स्याद्वाद विद्यालय बनारसको दिये तथा तोन हजार रुपया महिलाश्रम सागरको प्रदान किये। इसी प्रकार बहुत आदिमयोंका विचार था कि वर्णीजी यहीं रहें। परन्तु मुझे तो शनैश्चरमह लगा था, जिससे मैं हजारों नरनारियोंको निराश कर आदिवन सुदी तीज सं० २००४ को सागरसे चल पड़ा।

## दमोहमें कुछ दिन

सागरसे चलकर बहेरिया ठहरा और वहाँसे सानोदा व पड़रिया ठहरा। पड़रियामें एक दस्सा भाई हैं उन्होंने मन्दिरके लिये चौदह सौ रुपया नकद दिये। अनन्तर शाहपुर पहुँचा। यहाँ चार दिन रहा। यहाँ पर मनुष्योंमें सुमित है। यह लोग चाहें तो पाठशाला क्या बृहद् विद्यालय भी चला सकते हैं। यहाँ सवाई सिंघईजी बहुत सज्जन हैं। आपके यहाँ दो बार पञ्च कल्याणक हो चुके हैं। एक पञ्चकल्याणकमें गजरथ भी चला था। आपके कोई सन्तान नहीं। यदि आप चाहें तो पाठशालाके सब छात्रोंको सन्तान बना सकते हैं। केवल चिचधृत्तिको बदलना है, परन्तु कोई बदलनेवाला प्रवल होना चाहिये। लोगोंने कहा कि यदि आप यहाँ चातुर्मास करें तो पाठशालाके लिये पचास हजार रुपयाका धौन्यकण्ड हो सकता है।

इधर एक बात विशेष हुई। यहाँ एक चर्मकार है। तीन वर्ष पहले हमने उससे कहा था कि 'भाई मांस खाना छोड़ दो।' उसने छोड़ दिया तथा शाहपुरके सम्पूर्ण चर्मकारोंमें इस बातका प्रचार कर दिया कि मृत पशुका मांस नहीं खाना चाहिये। बहुतोंने जीव हिंसाका भी त्याग कर दिया।

यहाँसे चलकर पथरिया आये । यहाँ एक दिन रहे । श्री पूर्ण-चन्द्रजोके यहाँ भोजन किया। वहाँसे चलकर सदगुवाँ आये। यहाँ एक रात्रि रहे। श्री कपूरचन्द्रजीके यहाँ भोजन किया। यहाँसे चलनेके बाद दमोह पहुँचे। प्रामके बाहर कई भद्र महाशय छेनेके खिये आये। सेठ लालचन्द्रजीके घर पर सानन्द ठहरे। आप बहुत ही सज्जन हैं। आपकी धर्मपत्नी भी कोमल प्रकृतिकी हैं। आपके यहाँ आपकी धर्मपत्नीकी बहिनका छड्का निर्मेछ रहता है, जो बहुत हो पटु और भद्र है। प्रतिदिन एक घण्टा दर्शन और स्वाध्याय करता है। हमारी प्रतिदिन एक घण्टा वैयावृत्य करता रहा। सेठजी बहुत विवेकी हैं। आपने पश्चीस हजार रुपया दान किया और यह कहा कि मैं जहाँ अच्छा कार्य देखूँगा बहाँके लिये दे दूँगा। जिस दिन दान किया उसी दिनसे आठ आना प्रतिशत व्याज देना स्वीकृत किया तथा यह भी प्रतिज्ञा की कि पाँच वर्षके अन्दर इस द्रव्यको घरमें न रक्लूँगा। आपकी धर्मपत्नीने नवीन स्थापित स्वाध्याय मन्दिरके लिये एक हजार रुपया दिया है तथा सेठजीने एक हजार एक रुपया स्याद्वाद विद्यालय बनारसको तथा एक हजार एक रुपया वर्णीचेयर हिन्दू विश्वविद्यालय बनारसको देना स्वीकृत किया ।

एक दिन सेठजी अपनी धर्मपत्नीसे बोले—'हमारा विचार तो वर्णीजीके पास रहनेका है, घरको आप संभालो।' धर्मपत्नी ने उत्तर दिया—'घर अपना हो तो संभालें। आप ही तक तो घर था। जब आप इतने निर्मम हो रहे हैं तब मुझे न घरसे स्नेह है, न इस नक्कर द्रव्य तथा हाड-माँसके पिण्ड इस शरीरसे ममत्व है। मैं आपसे पहले ही त्यागनेको प्रस्तुत हूँ।' सेठजी अवण कर गद्गद् हो गये। मैं भी आक्क्यमें पढ़ गया। मनमें आया कि इस कालमें बाह्य निमित्तोंके अभाव हैं, अन्यथा अब भी बहुत मनुष्य गृहवास त्यागनेको सन्तद्ध हैं। यहाँ और भी कई मनुष्य चाहते हैं कि यदि समागम मिले तो हम लोग उस समागमसे आत्मशान्तिका लाभ लें, परन्तु वही दुर्लभ है।

यहाँ पर इन्हीं दिनोंमें पं० मुनालालजी समगौरया सुपरि
ग्टेन्डेन्ट जैन विद्यालय सागरसे भाये। दो दिन रहे। आपके

न्याल्यानोंको जनताने रुचिपूर्वक सुना। सागरसे निकलनेवाले जैन प्रभात के कई घाहक हुए। कितने ही महाशयोंने सागर

विद्यालयको एक एक दिनका भोजन दान दिया। सिद्धान्तशास्त्री पं० फूलचन्द्रको बनारस भी आये थे। उन्हें वर्णी ग्रन्थ

मालाके लिये ढाई सौ रुपयाके अन्दाज प्राप्त हो गया।

यहाँ एक नन्हें लालजी त्यागी जबलपुरवाले हैं। उनका अच्छा। आदर है। आप ही प्रतिदिन शास्त्र प्रवचन करते हैं।

मैं यहाँसे यह विचार कर सद्गुवां चला गया कि दीपावली रेशन्दीगिरिकी कहाँगा। परन्तु वहाँ पहुँचनेपर विचार बदल गया, जिससे फिर दमोह पहुँच गया। इतनेमें ही पं० जगन्मोहललाजी शास्त्री कटनी, पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य, पं० पन्नालालजी काव्यतीर्थ तथा पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रो बनारस आ गये, जिससे बहुत ही आनन्दसे वीर निर्वाणोत्सव हुआ। आप छोगोंके परिश्रमसे यहाँकी सब संस्थाओंका केन्द्रीकरण हो गया तथा समाजमें परस्पर अतिसौमनस्य हो गया। सेठ गुलाबचन्द्रजी ने जो कि समाजमें धनमें सर्वश्रेष्ठ हैं इस एकीकरण को बहुत ही उत्तम माना और कहा कि मेरे पास मन्दिरोंका जो हिसाब है, समाज चाहे तो उसे अभी छे छे। परन्तु समाजने आप ही को कोषाध्यक्ष रक्खा। श्री राजाराम बजाज तथा अभानोके रहने-बाछे श्री खूबचन्द्रजी साहबने भी इस कार्यमें समयोचित खूब परिश्रम किया।

यहाँकी नवयुवक पार्टीने एक जैन हाईस्कूछ खोळनेका दृढ़ संकल्प किया। समाजने उसमें यथाशक्ति योगदान दिया। आशा है आगामी वर्षसे यह कार्य प्रारम्भ हो जावेगा तथा परिडतजी के मिळने पर स्वाध्यायमन्दिरका कार्यभी शुरू हो जावेगा।

संसारकी दशा प्रत्येक कार्यमें एकत्व भावनाका पाठ पढ़ाती है। जिन पण्डित महाशयोंका संयोग हुआ था वह वियोगरूप हो गया और मैं भी समाजसे पृथक् होकर सद्गुवाँ आगया।

# बुन्देलखगडका पर्यटन

सदगुवाँसे भोजन कर चला और नोह सो गया। वहाँसे सात मील चलकर किंद्रय आया। भोजन किया। यहाँ छोगोंपर मन्द्रिका रुपया आता था, कहा गया तो पाँच मिनटमें तीन सौ पचहत्तर रुपया आ गया तथा परस्परका बैमनस्य दूर होकर सीमनस्य हो गया। यहाँसे पाँच मील चलकर सूखा आये। यहाँ चित्रकूटका एक साधु था, जो साक्षर था और मन्दकषायी भी था। कुछ चर्चा हुई। रामायणका ज्ञाता था। 'ईइवरकी कृपासे सब कार्य होते हैं हम करनेवाले कौन ?' ऐसी उसकी मान्यता थी। बस्तुतः इस मान्यतामें तथ्य नहीं । हाँ, इतना अवदय है कि अहंकारकी वासना मिट जाती है। कालान्तरमें ऐसे प्राणियोंका कल्याण हो सकता है। इसने यह कहा कि 'आप छोग तो जैनातिरिक्त मतानुयायी साधुओंको नहीं मानते हो, मत मानो। परन्त हमारा तो आपसे कोई द्वेष नहीं। मेरा तो आप पर अपने साधुओं के सद्दश ही प्रेम है।' मैं उसकी यह प्रवृत्ति देख बहुत असमंजसमें पड़ गया। हम लोग तो अन्य साधुको देखकर शिष्टाचारको तिलाञ्जलि दे दंते हैं। जब तक किसीके साथ सज्जनताका व्यवहार नहीं किया जावे तब तक उसकी उस धर्मसे, जिससे कि जगत की रक्षा होती है, कैसे प्रेम हो सकता है ? धर्म तो आत्माका राग द्वेष मोह रहित परिणाम है। इस छोग यहाँ तक अनुचित बर्ताव करते हैं कि अन्य साधुओं के साथ सामान्य मनुष्योंके समान भी व्यवहार करनेमें संकोच करते हैं। यदि किसोने उनसे कह दिया कि महाराज ! सीताराम तो छोग उसे मिथ्यादृष्टि समझने लगते हैं। मैं कटनीके प्रकरणमें घास-वाली बुढ़िया और सत्त्वाले ब्राह्मणका जिक्र कर आया हूँ। उस समय मेरी वैसी प्रवृत्ति देख साथवाले त्यागी कहने लगे-'वर्णी जी ! आप चरणानुयोगको आज्ञा भंग करते हैं। उपवासके दिन ऐसी किया करना अनुचित है।' मैंने कहा-'आपका कहना सर्वथा उचित है परन्तु मैं प्रकृतिसे छाचार हूं तथा अन्तरङ्गसे आप छोगोंके सामने कहता हूँ कि यद्यपि मेरी दशमी प्रतिमा है, परन्तु उसके अनुकुछ प्रवृत्ति नहीं। उसमें निरन्तर दोष लगते हैं। फिर भी स्वेच्छाचारी नहीं हूँ। मेरी प्रवृत्ति पराये दु:खको देखकर आर्द हो जाती है। यही कारण है कि मैं विरुद्ध कार्यका कर्ता हो जाता हूँ। मुझे उचित तो यह था कि कोई प्रतिज्ञा न छेता और न्यायवृत्तिसे अपनी आयु पूर्ण करता। परन्तु अब जो

त्रत अङ्गीकर किया है उसका निर्दावचार पाळन करनेमें ही प्रतिष्ठा है। इसका यह अर्थ नहीं कि कोकमें प्रतिष्ठा है, प्रत्युत आत्माका कल्याण इसोमें है। छोकमें प्रतिष्ठाकी जो कामना है वह तो पतनका मार्ग है। आजकळ आत्माका संसारमें जो पतन हो रहा है उसका मूळ कारण यही छोकिक प्रतिष्ठा है। जिस प्रकार आत्मा द्रव्य पुद्रलादिकों से भिन्न है उसी प्रकार स्वकीय आत्मा परकीय आत्मासे मिन्न है। आत्माका किसी अन्य आत्मासे मेळ नहीं। हमने सिर्फ मोहवश नाता जोड़ रक्खा है। माता पिताको अपनी उत्पत्तिका कारण मान रक्खा है। यह जो पर्याय है इसका उन्हें कारण मान रात्रि दिन मोही हो संबल्प विकल्पोंके जालमें फँसे रहते हैं। माता पिता उपलक्षण हैं। पुत्र, पुत्री, कल्य भात्रादिके सम्बन्धसे आकुलित होकर आत्मीय आत्मातत्त्वकी प्रतीतिसे विद्यत रहते हैं और जब आत्मतत्त्वकी प्रतीति नहीं तब सम्यकान और सम्यकचारित्रकी कथा दूर रहे।'

यहाँसे चलकर सुरईके गाँव आया। यहाँपर आठ घर जैनियों के हैं। प्राम बहुत सुन्दर है। यहाँ पाठशाला स्थापित हो गई। यहाँसे चलकर श्री सिद्धक्षेत्र नैनागिर आ गये। यहाँ आठ दिन रहे। यहाँपर राजकोटसे श्रीयुत सेठ मोहन भाई विया आये थे। आप बहुत ही सज्जन हैं। आपकी जैनधर्ममें गाढ़ श्रद्धा है। आपकी धार्मिक ठिच बहुत ही प्रशंसनीय है। बहुत ही उदासीन हैं। आपके घरमें एक चैत्यालय है, जिसका प्रबन्ध आपही करते हैं। आपके प्रतिदिन पूजाका नियम है। आपका व्यवहार अति निर्मल है। आपके साथ ताराचन्द्रजी ब्रह्मचारीका धनिष्ठ सम्बन्ध है। कुछ दिन रहकर आप तो गिरिराजकी यात्राके लिये चले गये। पर ब्र० ताराचन्द्रजी हमारे साथ रहे।

क्षेत्र पर एक पाठशाला है, जिसमें पं० धर्मदासजी न्यायतीर्थ अध्यापक हैं। बहुत ही सुयोग्य हैं। परन्तु पाठशालामें स्थायी फंड

की न्यूनता है। इस ओर अभी इस प्रान्तकी समाजका लक्ष नहीं। यहाँसे सात मील चलकर बमौरी आये। श्रीमान श्रुल्लक क्षेमसागरजो यहीं के हैं। आपका कुटुन्ब सम्पन्न है। एक पाठशाला भी चलती है। कई महाशय अच्छे सम्पन्न हैं। श्री दरवारीलाल जी व्या उत्साही और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। नैनागिरि क्षेत्रके यही मंत्री हैं, राज्य मान्य भी हैं और उदार भी हैं। परन्तु विद्या की उन्नतिमें तटस्थ हैं। यहाँसे तीन मीछ चलकर सुनवाहा आये। यहाँ जैनियोंके बीस घर हैं। एक पाठशाला भी तीस रुपया मासिकके व्ययसे चला रहे हैं। यहाँसे चलकर वकस्वाहा पहुँचे। यह पन्ना रियासत की तहसील है। यहाँ पच्चीस घर जैनियोंके होंगे। दो मन्दिर हैं। एक परवारों का और एक गोछा-पूर्वों का । यहाँ के जैनी प्रायः सम्पन्न हैं । पाठशास्त्र के स्त्रिये पाँच हजार रुपयाका चन्दा हो गया। चन्दा होना कठिन नहीं, परन्त काम करना कठिन है। देखें, यहाँ कैसा काम होता है। यहाँ तीन दिन रहे। एक बात विलक्षण हुई। वह यह कि एक जैनीका बालक गाय ढीछनेके छिये गाँवके बाहर जाता था। गायके साथ उसका बछड़ा भी था। बालकने बछड़ेको एक मामूछी लाठी मार दी, जिससे वह मर गया । गाँवके छोगोंने उसे जातिसे बाह्य कर दिया, परन्त बहुत कहने सुनने पर उसे जातिमें सम्मिछित कर त्तिया ।

यहाँ से चलकर फिर वमौरी आये और एक दिन वहाँ रहकर खटौरा आ गये। यहाँ पर श्री भैयालालजो कक्कू बहुत ही धर्मात्मा जोव हैं। आपने दो बार पञ्जकल्याणक किये हैं और हजारों रुपये विद्यादानमें लगाए हैं। तीर्थयात्रामें आपकी अच्छी रुचि है। यहाँ से चलकर दलपतपुर आ गए। आनन्दसे दिन वीता। यहाँ पर स्वर्गीय जवाहर सिंघईके भतीजे और नाती बहुत ही योग्य हैं। यहाँ एक पाठशाला भी चलती है। दलपतपुरसे दुळचीपुर और वहाँसे बरायठा आये। यहाँ चाळीस घर गोळापूर्व समाजके हैं। कई घर अत्यन्त सम्पन्न हैं। सेठ दौळतराम घिया बहुत योग्य हैं। पाठशाळामें पं० पद्मकुमारजी विशारद अध्या-पक हैं।

यहाँ जो पुलिस दरोगा हैं वे जातिके ब्राह्मण हैं। बहुत ही सक्जन हैं। आपने बहुत ही आपह किया कि हमारे घर भोजन करिए। परन्तु अभी हम छोगों में इतनी दुर्ब छता है कि किसी को जैनी बनाने में भय करते हैं। आपने प्रसन्न होकर कहा कि हम दस कपया मासिक देते हैं। आपकी जहाँ इच्छा हो बहाँ व्यय करें। जब मैंने बरायठासे प्रस्थान किया तब चार मीछ तक साथ आये।

रात्रिको हँसेरा शाममें वस रहे। यहाँ पर हमारी जन्मभूमि के रहनेवाले हमारे लंगोटिया मित्र सिंघई हरिसिंहजी आ गए। बाल्यकालकी बहुत सी चर्चा हुई । प्रातःकाल मड़ावरा पहुँच गए । छोगोंने आतिथ्य सत्कारमें बहुत प्रयास किया। पश्चात् श्री नायक लक्ष्मणप्रसादजीके अतिथि गृहमें ठहर गया। साथमें श्रीचिदानन्द जी, श्रीसुमेरचन्द्रजी भगत तथा श्री श्लुल्बक क्षेमसागरजी महाराज थे। यहीं पर सागरसे समगौरयाजी आ गए। उनकी जन्मभूमि यहाँ पर है। हम यहाँ तीन दिन रहे। यहीं पर एक दिन तीन बजे श्रीमान् पं० वंशीधरजी इन्दौर आ गये। आपका रात्रिको प्रवचन हुआ, जिसे अवण कर श्रोता लोग मुग्ध हो गए। मैं तो जब जब वे मिछते हैं तब तब उन्होंके द्वारा शास्त्र-प्रवचन सुनता हूँ। विशेष क्या छिखूँ १ आप जैसा मार्मिक व्याख्याता दुर्छम ही है। आपका विचार महरौनी गाँवके बाहर उद्यानमें शान्तिभवन बनाने का है, परन्तु महरौनीवाले अभी उतने उदार नहीं। वे चाहते हैं कि प्रान्तसे बन जावे, परन्तु जब तक खयं बीस हजार रुपया का स्थायी प्रबन्ध न करेंगे तब तक अन्यत्रसे द्रव्य मिलना

असम्भव है। यहीं पण्डितजी की जन्ममि है। यदि आपकी दृष्टि इस ओर हो जावे तो अनायास कार्य हो सकता है, परन्तु पब्चम काछ है। ऐसा होना कुछ कठिन सा प्रतीत होता है। महावरामें पण्डितजो तथा समगौरयाजीके अकथ परिश्रमसे पाठशाखाका जो चन्दा बन्द था वह उग गया और यहाँके मनुष्योंमें परस्पर जो मनोमालिन्य था वह भी दूर हो गया। यहाँ तीन दिन रह कर श्रीयुत स्वर्गीय सेठ चन्द्रभानुजी के सुपुत्रके आपर्हसे साङ्गमल आ गया। यहाँ स्व॰ सेठ चन्द्रभानुजीका महान् प्रताप था। सेठ जीके समयसे ही यहाँ एक पाठशाला चल रही है। जीर्ण होनेके कारण इसका भवन गिर पडा था, जिससे प्राचीन संस्थाके कार्यमें रुकावट आने छगी थी। प्रयत्न करनेपर ग्रामवासियोंसे चार हजार दो सौ पचास रूपयाके लगभग चन्दा हो गया। पाठशाला में पं० शोलचन्द्रजी न्यायतीर्थ अध्यापक हैं। जो बहुत ही व्युत्पन्न और शान्त प्रकृतिके विद्वान् हैं। यहाँ मेरे भोजनके उपछक्ष्यमें श्री हजारीलालजी रूपचनद्रजी टहुँया लितिपुरवालोंने सागर विद्यालयको ढाई सौ रुपया देनेकी घोषणा की। मैं यहाँ चौबीस घण्टे रहा।

यहाँ से चलकर सैदपुर आया। यहाँ भी चौबीस घंटा रहा। त्र॰ चिदानन्दजीके प्रयत्नसे स्थानीय पाठशालाके लिए एक हजार रुपयाके वचन मिले।

सैद्पुरसे महरौनी आया। यहाँ मेरे आनेके दो दिन पूर्व कुछ प्रमुख व्यक्तियोंमें भयंकर झगड़ा हो गया था, जिससे वातावरण बहुत अज्ञान्त था। परन्तु प्रयत्न कर्नेसे सब प्रकारकी ज्ञान्ति हो गई। रात्रिको आमसभा हुई, जिसमें मेरे सिवाय श्री ब्र० मनोहर-छाछजो, पं० गोविन्ददासजी तथा समगौरयाजीके सार्वजनिक भाषण हुए।

तीन दिन रहनेके बाद कुम्हैड़ी पहुँचा। अब यहाँके छिये आ

रहा था तब मार्गमें सङ्क पर एक सङ्जन बोले कि 'महाराज आपका कुम्हेदी जाना व्यर्थ है। वहाँ के श्रीमन्त वरग्याजी पर आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे चिकने घड़े हैं।' सुनकर ब० समेरचन्द्रजीने उत्तर दिया कि 'हम छोगोंको किसी पर प्रमाव नहीं डाळना है और न किसीका धन चाहिये। हमारा कार्य लोगोंको धर्ममार्ग दिखाना है। फिर उनकी इच्छा। हम किसी पर कोई जबरर्दस्ती नहीं करते।' परन्तु जब इस गाँवमें पहुँचा तो वरग्याजीकी आत्मा पर बहुत प्रभाव पड़ा । दस मिनटकी चर्चामें ही श्री चन्द्रभानजी बरग्या गद्गद् होकर बोछे कि 'महाराज ! मैं बहुत दिनसे चलझनमें पड़ा था कि अपनी सम्पत्ति का कैसा उपयोग करूँ। मेरी सिर्फ दो छड़िकयाँ हैं। पुत्र कोई नहीं है। परन्तु आज वह उल्हान सुलझी हुई दिखती है। मैं निश्चय करता हूँ कि अपनी सम्पत्तिको चार भागोंमें बाँट दुँगा। दो हिस्से दोनों पुत्रियों और रिक्तेदारोंको, एक हिस्सा स्वयं निजके छिये और एक हिस्सा धर्मकार्यों के छिये रखुँगा।' हम सबने वरग्याजीके निर्णयकी सराहना की। मध्याह्नके दो बजेसे सादे चार बजे तक एक आमसभा हुई, जिसमें भाषणोंके अनन्तर बरम्याजीका निर्णय सबको सुनाया गया । छोगोंसे पता चला कि उनके पास दो-तीन लाखकी सम्पत्ति है। रात्रिको एक नवीन पाठशालाका ख्द्घाटन हुआ।

कुम्हें इंकि बाद गुड़ा और नारायणपुर होते हुए श्री अतिशय क्षेत्र अहार पहुँचा। यहाँ अगहन सुदो बारससे चौदस तक क्षेत्र का वार्षिक मेला था। टीकमगद्से हिन्दी साहित्यके महान् विद्वान् श्री बनारसीदासजी चतुर्वेदी तथा बाबू मिथिलाप्रसाद जी बी० ए० एल० एल० बी० शिक्षामंत्री, श्री कृष्णानन्दजी गुप्त तथा बाबू यशपालजी जैन आदि महानुभाव भी पधारे थे। अहार क्षेत्रका प्राकृतिक सौन्दर्थ अवर्णनीय है। बास्तवमें पहाड़ों के अनुपम सौन्दर्श, बाग-बगीचों, हरे-भरे धानके खेतों एवं मीछों छम्बे विशाल तालाबसे निकलकर प्रवाहित होनेवाले जल प्रवाहोंसे आहार एक दर्शनीय स्थान बन गया है। उस पर संसार को चिकत कर देनेवाली पापट जैसे कुशल कारीगरकी करकलासे निर्मित श्री शान्तिनाथ भगवान्की सातिशय प्रतिमाने तो वहाँके वायुमण्डलको इतना पवित्र बना दिया है कि आत्मामें एकदम शान्ति आ जाती है।

मिडिल स्कूल खोळने के लिये यदि जैन समाज आधा न्यय देना स्वीकार करे तो आधा राज्यको ओरसे दिलानेका आश्वासन श्री बाबू मिथिलाप्रसादजी शिक्षामंत्रीने दिया। यहाँकी संस्थाको छह हजार रुपया तथा क्षेत्रको पाँच सौ रुपयाकी नवीन आय हुई। मेलामें जैन-अजैन जनताकी भीड़ लगभग दस हजार थी। तीन दिन तक खूब चहल-पहल रही। यहाँके मन्त्री श्री बारेलाल वैद्य पठा हैं, जो उत्साही जीव हैं। पाठशालामें पं० प्रमचन्द्रजी अध्यापक हैं। श्री बनारसोदासजी चतुर्वेदी तथा यशपालजीके प्रयत्नसे प्राचीन प्रतिमाओंको रखनेके लिये एक सुन्दर भवन बन गया है। परवारभूषण ब० फतेचन्द्रजी नागपुरवालोंने भी क्षेत्रकी उन्नतिमें काफी काम किया है।

यहाँ से चलकर पठा आया। यहाँ पर चिम्मनलालजी ब्रह्मचारी हैं, जो सम्पन्न हैं। परन्तु गृहवाससे विरक्त हैं। यहाँ आप
के धमगृहमें रहे। एक दिन बाद पपौराजी आ गया। इस क्षेत्र
की चर्चा पहले विस्तारसे कर आए हैं। यहाँ दो दिन निवास कर
टीकमगढ़ आया। यहाँ अनेक जिनालय और लगभग दो सौ
धर श्रावकों के हैं। प्रायः सब सम्पन्न हैं। ये लोग यदि चाहें तो
पपौरा विद्यालयकी उन्नति हो। सकती है, परन्तु इनकी इस ओर
विशेष दृष्टि नहीं। यहाँ से चलकर बानपुर गया। यहाँ पर गाँवके
वाहर प्राचीन मन्दिर है। एक सहस्रकृट चैत्यालय भी है, परन्तु

गाँववालोंका उस ओर ध्यान नहीं। गाँवमें भी बहुत बड़े-बड़े मंदिर हैं। इस ओर भी विशेष छक्ष्य नहीं। यहाँसे चलकर मबई आया। यहाँ पर श्री नाथुरामजी बहुत ही सुयोग्य और सम्पन्न व्यक्ति हैं। यहाँको सराफ घराना भी प्रसिद्ध है। इस घरानेमें कल्याण-चन्द्रजी बहुत ही योग्य और उदार महाशय हो गये हैं। इनका राज्यमें अच्छा आदर था। नाथूरामजीने अहार विद्यालयको एक हजार रुपया प्रदान किया था। ये अभी थोड़े दिन हुए मुरार आये थे। तब इन्होंने मुझसे कहा था कि यदि आप पपौरा पधारें तो मैं पपौरा विद्यालयको पच्चीस हजार रुपया दिलवाऊँगा। इसमें क्या रहस्य है, मैं नहीं समझा। परन्तु ये बहुत उदार हैं। सम्भव है, स्वयं विशेष दान करें। इन्होंने यहाँ द्वितीय प्रतिमाके अत लिए। इनके पचासों एकड़ भूमि है। उससे जो आय होतो है, परोपकारमें जाती है। अभी टीकमगढमें अन्नका बहुत कष्ट था तब इन्होंने सैकडों मन चावल भेजकर प्रजामें शांति स्थापित करानेमें सहायता की थी। इनके उद्योगसे गाँवमें एक पाठशाला भी स्थापित हो गई है। मेरा भोजन इन्होंके घर हुआ था। यहाँ से चलकर जतारा आया। यह वह स्थान है जहाँ पर मैंने श्री स्वर्गीय मोतीळाळजी वर्णीके साथ रह कर जैनधर्मका परिचय प्राप्त किया था। यहाँ पर एक मंदिरमें प्राचीन कालका एक भोंहरा है। उसमें बहुत ही मनोहर जिन प्रतिमाएँ हैं, जो अष्ट प्रतिहार्य सहित हैं। मुनिप्रतिमा भी यहाँ पर हैं। श्री पं० मोती-लालजी वर्णी पाठशालाके लिए एक मकान दे गए हैं और उसके सदा स्थिर रहनेके लिए द्रव्य भी दे गए हैं। यद्यपि उनके मतीजे

१ ये पं ॰ पूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्रीके बहनोई थे। परिडतजीकी बहिन श्रमी भी जीवित हैं। बृद्धा होने पर भी उनका पूरा समय धर्मकार्यमें स्यतीत होता है।

सम्पन्न हैं। वे स्वयं उसे चळा सकते हैं, परंतु गाँवके पञ्चोंमें परस्पर सौमनस न होनेसे पाठशालाका द्वार बंद है। यहाँ दो दिन रहनेके बाद श्री स्वर्गीया धर्ममाता चिरोंजाबाईजीके गाँव आया। यहाँकी जनताने बड़े दी स्नेह पूर्वक तीन दिन रक्खा। यहाँसे चलकर सतगुवाँ आया। एक दिन रहा। फिर बमोरी होता हुआ पृथीपुर आया। यह सम्पन्न बस्ती है, परन्तु परस्पर सौमनसके अभावमें धर्मका विशेष कार्य न हुआ। यहाँसे चलकर बरुआ-सागर आ गया। बोचमें चिदानन्द ब्रह्मचारीका समागम छूट गया था। वे यहाँ आ मिले। यहाँ पर बावू रामस्वरूपजीके यहाँ सानन्दसे रहने लगा। इस प्रकार बुन्देलखण्डके इस पैदल पर्यटनसे आत्मामें अपूर्व शान्ति आई।

#### बरुवासगरमें विविध समारोह

इस प्रकार टीकमगढ़ से भ्रमण करता हुआ बहुआ सागर आ पहुँचा और स्टेशन से कुछ ही दूर बाबू रामस्बह्म पान के देरार के नवीन भवनमें ठहर गया। बाबू साहबसे मेरा बहुत काल से परिचय है। परिचयका कारण इनकी निर्मल और भद्र आत्मा है। यह वही बहुआसागर है जहाँ पर मेरी आयुका बहुत भाग बीता है। यहाँकी आव-हवा बहुत ही सुन्दर है। यहाँ पर श्री स्वर्गीय मूलचन्द्रजी द्वारा एक पाइवनाथ विद्यालय स्थापित हुए १४ वर्ष हो चुके हैं। यहाँकी प्राकृतिक सुषमा निराली है। सुरम्य अटवी के बीचों-बीच एक छोटीसी पहाड़ी है। उसके पूर्व भागमें बहुत सुन्दर बाग है, उत्तरमें महान सुरम्य सरीवर है, पश्चिममें सुन्दर जिनालय और दक्षिणमें रमणीय अटवी है। पहाड़ी पर विद्यालय और छात्रावासके सुन्दर भवन बने हुए हैं। स्थान इतना सुन्दर है कि प्रत्येक देखनेवाळा प्रसन्न होकर जाता है।

पाइवनाथ विद्यालयके सभापति श्री राजमल्लजी साहव हैं, जो कि बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। आपके पूर्वज लइकरके थे, पर आप वर्तमानमें झाँसी रहते हैं। बड़े कुशल व्यापारी हैं। आपके छोटे भ्राता चांदमल्लजी साहब हैं, जो बहुत ही योग्य हैं और जैनधर्ममें अच्छा बोध भी रखते हैं। आपका एक बालक वकील है। उसकी भी धर्ममें अच्छी रुचि है। इस पाठशालाके मन्त्री श्री मुन्नाळाळजी वकीळ हैं। आपका निवास बरुवासागर ही है। आप नायकवंशके हैं तथा बहुत उद्योगी हैं। आपने वकालत छोड़कर कृषिमें बहुत उन्नति की है। यदि इस उद्योगमें निरन्तर लगे रहे तो बहुत कुशल हो जावेंगे। वकील होने पर भी वैषभूषा बहुत साधारण रखते हैं। आपमें कार्य करनेकी क्षमता है। यदि थोड़ा समय परोपकारमें लगा देवें तो एक नहीं अनेक पाठ-शालाओंका उद्धार आप कर सकते हैं। आपके पिता बालचन्द्र नायक हैं, जो बहुत सन्जन धर्मात्मा हैं। आप उस प्रान्तके सुयोग्य पख्न हैं। यद्यपि अब वृद्ध हो गये हैं तथापि धार्मिक कार्योंमें कभी शिथिल नहीं होते। इसी प्रकार विद्यालयके कार्यकर्ता गयासीलाल चौधरी हैं। आप भी बहुत चतुर व्यक्ति हैं। आप निरन्तर पूजा तथा खाध्याय करते हैं। कुशल व्यापारी हैं। आपके कई भतीजे अत्यन्त चतुर हैं। आपने अष्टाह्निका पर्वमें होनेवाले इत्सवके समय पाठशालाको एक सहस्र स्थायो द्रव्य दिया तथा एक कमरा छात्रा-वासके छिये भो बनवा दिया। आप जितना समय व्यापारमें देते हैं, यदि उसका दसवाँ भाग भी विद्यालयको देने लगें तो उसकी उन्नति सहज ही हो सकती है। यहाँपर श्री स्वर्गीय अलया कन्हेयालालजी सब्जीके कुशल व्यापारी थे। उनके वर्तमानमें अनेक सुपुत्र हैं। वे भी पाठशालाको अच्छी सहायता करते रहते

हैं। यहाँसे छः मीलपर एक खिसनी प्राम है। वहाँपर श्री सिंघई छोटेलालजी बड़े धर्मात्मा हैं। आपकी धर्ममाताने १००१) बरुवा-सागरकी पाठशालाको अभी दिये और एक हजार पहले भी दिये थे। पाठशालाका उत्सव इन्हींकी अध्यक्षतामें हुआ था। आपने दस रुपये मासिक सदैवके लिये पाठशालाको देना खीकृत किया। आप बहुत ही योग्य तथा मिष्टभाषो न्यक्ति हैं। आपसे सर्वे जनता प्रसन्न रहती है।

जब लोगोंके स्वामाविक अनुरागने मुझे आगे जानेसे रोक दिया तब मैंने वहवासागरके आस-पास ही अमण करना उचित सममा। फलतः में मगरपुर गया। यहाँपर श्री स्वर्गीय बाईजोंके भाई कामताप्रसाद रहते थे। यहींपर श्रीरामभरोसेलालजी सिंघई रहते हैं, जो बहुत ही योग्य धार्मिक व्यक्ति हैं। आप व्यापारमें अतिकुशल हैं। साथ हो स्वाध्यायके प्रेमी भी हैं। स्वाध्यायप्रेमी ही नहीं, गोलालारे जातिके कुशल पक्त भी हैं। आप प्रान्तीय गोलालारे सभाके सभापति भी रह चुके हैं। आपको जाति उत्थानकी निरन्तर चिन्ता रहती है। आपका भोजन-पान शुद्ध है। आपने वक्तासागर विद्यालयको १००१) दिया। आपके दो सुपुत्र हैं। दोनों ही सदाचारी हैं। यहीं श्री स्वर्गीय बाईजीके दूसरे भाई स्वर्गीय अड़कूलालजी सिंघई रहते थे। आप बड़े उदार थे तथा बहुवासागर विद्यालयको निरन्तर सहायता करते थे।

मगरपुरसे दुमदुमा गया। यह वही दुमदुमा है जहाँके पण्डित द्याचन्द्रजी जैनसंघ मथुरामें उपदेशक हैं। आप योग्य व्यक्ति हैं। आपके घरपर शुद्ध भाजनकी व्यवस्था है। यहाँके श्रीमान मनोहरलालजी वर्णी हैं, जो आजकल उत्तर प्रान्तमें रहते हैं और निष्णात विद्वान हैं। आपके द्वारा सहारनपुरमें एक गुरुकुलकी स्थापना हो गई है। यदि आप उसमें अपना पूर्ण उपयोग लगा देवें तो वह संस्था स्थायी हो सकती है। आप

प्रत्येक कार्यमें उदासीन रहते हैं पर यह निश्चित है कि उपयोगकी स्थिरताके जिना किसी भी कार्यका होना असम्भव है। चाहे वह लौकिक हो श्रीर चाहे पारलौकिक श्रथवा दोनोंसे परे हो। अस्तु, जो हो, उनकी वे जानें।

इधर उधर अमण कर पुनः बरुवासागर आ गया। बरुवा-सागर विद्यालयके विषयमें एक बात विशेष लिखनेकी रह गई। वह यह कि स्वर्गीय मूलचन्द्र जीके सुपुत्र स्वर्गीय श्रेयान्सकुमार, जो कि बहुत ही होनहार युवक थे, जब सागर गये, तब मुझसे बोले कि आप बरुवासागर आवें और जिस दिन आप बरुवा-सागरसे परे दुमदुमा आजावेंगे उसी दिन मैं दश सहस्र रुपया बरुवासागर विद्यालयको दान कर दूँगा। परन्तु आप उसी वर्ष परलोक सिधार गये। आपको धमपत्नी हैं, जो बड़ी ही सज्जन हैं। होनहार बालक भी हैं।

यहाँपर पाठशालाके जो मुख्याध्यापक पं० मनोहरलालजी हैं वे तो उसके मानों प्राण ही हैं। आप निरन्तर उसकी चिन्ता रखते हैं। मामूली वेतन लेकर भी आपको संतोष है। आपने अथक परिश्रम कर झाँसीवाले नन्हूमल्लजी जैन अप्रवाल लोइयासे पाठाशालाके लिये पचास सहस्रका मकान दिला कर उने अमर बना दिया। लोइयाजीने इसके सिवाय छात्रावासका एक कमरा भी बनवा दिया है और मैंने पाठशालाके लिये जो एक घड़ी दी थी वह भी इन्होंने ग्यारह सौ रुपयमें लो थी। आपका स्वभाव अति सरस और मधुर है। आप परम द्यालु हैं, संसारसे उदास रहते हैं और निरन्तर धर्म-कार्यमें अपना समय लगाते हं।

बाबू रामस्वरूपजीके विषयमें क्या लिखूँ ? वे तो विद्यालयके जीवन ही हैं। वर्तमानमें उसका जो रूप है वह आपके सत्ययत्न और स्वार्थत्यागका ही फल है। आप निरन्तर स्वाध्याय करते हैं, तत्त्वको समझते भी हैं, शास्त्रके बाद आध्यात्मक भजन बड़ी

ही तन्मयतासे कहते हैं। आपकी धर्मपत्नी ज्वालादेवी हैं, जो बहुत चतुर और धार्मिक स्वभावकी हैं, निरन्तर स्वाध्याय करती हैं, स्वभावकी कोमल है। आपका एक सुपुत्र नेमिचन्द्र एम० ए० है, जो स्वभावका सरल मृदुभाषी और निष्कपट है, विद्यान्यसनी भी है। परन्तु व्यापारकी ओर उसका लक्ष्य नहीं। इलाहाबाद रहता है। जब तक मैं ईसरो रहा तब तक प्रतिमास आपके यहाँसे एक कुप्पी अठपहरा घी पहुँचता रहा। श्री ज्वालादेवीने दो हजार एक विद्यालयको दिये तथा एक कमरा भी बनवा दिया। एक हजार एक विद्वत्परिषद्को भी दिये। इसके सिवाय धीरे धीरे फाल्गुन शुक्ल वीर नि० २४७४का अष्टाह्निका पर्वे आ गया। उस समय आपने बड़ी धूमधामसे सिद्धचक विधान कराया, जिससे धर्मकी महती प्रभावना हुई। इसी उत्सवके समय त्यागी सम्मेलन भी हुआ, जिसमें ४० त्यागी महाशय पधारे थे। सम्मेलनका कार्यक्रम प्रभावोत्पादक था। प्रातःकाल ४ बजे प्रार्थना होती थी। अनन्तर एक त्यागी महाशय का संक्षिप्त भाषण होता था। फिर सब सामृहिक रूपमें बैठ कर सामायिक करते थे। शारीरिक क्रियाओं से निवृत्त होनेके बाद आठ बजेसे शास्त्रवचन होता था। मध्याह्नमें भोजनोपरान्त सब सामृहिक रूपसे सामा-यिक करते थे। फिर कुछ तत्त्वचर्चा या भाषण आदि होते थे और संध्याके समय भी पूर्ववत् सामायिक तथा भाषण होते थे। भारतवर्षीय दि० जैन व्रती सम्मेलनका प्रथम अधिवेशन भी श्री भगत सुमेरुचन्द्र जी जगाधरीके सत्त्रयत्न से इसी समय हुआ था । आप उत्साही त्यागी हैं । ३३ वर्षकी अवस्थासे ब्रह्मचर्यव्रतका पालन कर रहे हैं।

इसी त्यागी सम्मेलनके आकर्षणसे गयासे श्री विदुषी पतासीबाईजीका भी शुभागमन हुआ था। आपकी व्याख्यान शैली बहुत मार्मिक है। आपके प्रभावसे स्त्री समाजने हजारों रुपया दानमें दिये तथा वहवासागरमें एक कन्या पाठशाला भी स्थापित कर दी।

इसी समय विद्वत्परिषद्का अधिवेशन भी हुआ, जिसमें कैळाशचन्द्रजी बनारस, व्याख्यानभूषण तुळसीरामजी बढ़ौत, प्रशमगुण पूर्ण पं० जगन्मोहनळाळजी कटनी, पं० राजेन्द्रकुमारजी मथुरा, प्रशममूर्ति पं० द्याचन्द्रजी सागर तथा पं० चन्द्रमौळिजो आदि विद्वान् पथारे थे। श्रीमान् सिद्धान्तमहोद्धि पं० बंशीधरजी इन्दौरका भी सुभागमन हुआ था। परन्तु अचानक आपका स्वास्थ्य खराब हो जानेके कारण जनता आपकी मार्मिक तत्त्व-विवेचनासे विव्चत रही।

इसी अवसर पर बाबु रामस्वरूपजी तथा उनकी सौ॰धर्मपत्नी ज्वालादेवीने दूसरी प्रतिमाके व्रत प्रसन्नता पूर्वक लिये और कोयला आदिके जिस व्यापारसे आपने लाखों रुपये अर्जित किये थे उसे व्रतीके अनुकूछ न होनेसे सदाके लिये छोड़ दिया। सब लोगोंको वाबु साहबके इस त्यागसे महान आश्चर्य हुआ। मैंने भी मिति फालगुन सुदी सप्तमी २४७४ को प्रातःकाल श्री शान्तिनाथ भगवान् की साक्षीमें आत्मकल्याणके लिये छुल्लकके व्रत लिये। मेरा इद निश्चय है कि प्राथीका कल्याण त्यागमें हो निहित है।

इसी अष्टाह्निका पर्वके समय यहाँके पाद्यनाथ विद्यालयका वार्षिक अधिवेशन भी हुआ, जिसमें श्रीमान बाबु हर्रावलासजी आगराने २००१), श्रीमान सेठ स्यालीरामजीने १००१), श्रीमान् गयासीलालजी चौधरी बरुवासागरने १००१), श्रीमान् सेठ जानकी-प्रसाद सुन्दरलालजीने १२४१), श्रीमान् नन्दूमल्लजी अयवाल झाँसीने ११०१), श्रीमान् सिं० छोटेलालजी विसनीने १००१), श्रीमान् सिं० भरोसेलालजी मगरपुरने १००१), श्री गोमती देवी ताजगंज आगराने ४०१), श्री दुर्गादेवी लाला कैलासचन्द्र अप्रवालकी मातेश्वरी आगराने ४०१) और श्री श्रेयांसकुमारजी की धर्मपत्नी-लिखताबाई बरुवासागरने ४०१) एकमुद्रत दिये। इसके सिवा फुटकर चन्दा भी हुआ। सब मिलाकर २५०००) के लगभग विद्यालयका ध्रीव्यफण्ड होगया। इस प्रकार विद्यालय स्थायी हो गया। मुझे भी एक जिक्षायतनको स्थिर देख अपार हर्ष हुआ। वास्तवमें ज्ञान ही जीवका कल्याण करनेवाला है, परन्तु यह पञ्जम कालका ही प्रभाव है कि लोग उससे उदासीन होते जा रहे हैं।

इस प्रान्तमें इतने द्रव्यसे कुछ नहीं होता। यह प्रान्त प्रायः अशिक्षित है। यहाँ तो पांच लाखका फण्ड हो तब कुछ हो सकता है, पर वह स्वप्न है। अस्तु, जो भगवान वीरने देखा होगा। सो होगा। यहाँसे प्रस्थान कर झाँसीकी ओर चल पड़े।

#### बरुवासागरसे सोनागिरि

बरुवासागरसे चलकर वेत्रवती नदी पर आये। स्थान बहुत ही रम्य है। साधुओं के ध्यान योग्य है। परन्तु साधु हों तब न। हम लोगोंने साधुओं का अनुकरणकर रात्रि बिताई। पश्चात् झांसी आये। सेठ मक्खनलाल जी के बंगले पर ठहरे। आप बहुत ही योग्य हैं। वहाँ तीन दिन रहे। आनन्दसे काल गया। आपके यहाँ दो दिन सभा हुई। जनता अच्छी आई। आपने एक पीली कोठी और उससे मिली हुई मन्दिरकी जमीन लेकर एक कलाभवन खोलनेकी घोषणा कर दो और उसके चलानेके लिये तीन सौ मासिक सर्वदाके लिये दान कर दिया। साथ हो लगे हाथ उसकी रजिष्टी भी करा दी।

यहाँसे चलकर दो दिन बीचमें ठहरते हुए दतिया आगये और यहाँसे चलकर श्रीसोनागिरिजी आगये। पर्वतकी तलहटीमें मद्नावालोंकी धर्मशालामें ठहर गये। ऊपर जाकर मन्दिरोंकी वन्दना की। मन्दिर बहुत ही मनोज्ञ तथा विख्तत हैं। यहाँ पर मन्दिरोंमें तेरापन्थी और बोसपन्थी आम्नायके अनुसार पूजा होती है। प्रातःकाल पर्वतके ऊपर वन्दनाको गये। मार्ग बहुत ही स्वच्छ और विस्तृत है। प्रत्येक मन्दिर पर क्रमांक पड़े हुए हैं तथा जिन भगवान्का नाम लिखा हुआ है, जिससे यात्रियों के वन्दना करनेमें कठिनाई नहीं जाती। पर्वतके मध्यमें श्री चन्द्रप्रभ स्वामीका महान् मन्दिर बना हुआ है। इसका चौक बड़ा हो विस्तृत है। उसमें पाँच हजार मनुष्य सुख पूर्वक बैठ सकते हैं, मन्दिरके बाहर बड़ा भारी चवूतरा है और इसके बीचमें उत्तुङ्ग्मानस्तम्भ बना हुआ है। उसमें मार्वलका फर्स लगानेके लिये एक प्रसिद्ध सेठने पचास हजार रुपया दिये हैं। यहाँ पर्वतपर बहुत ही स्वच्छता है। इसका श्रेय श्री गप्पूळाळजी लइककरवालींको है। श्रीमान् सेठ बैजनाथजी सरावगी कलकता (रांची) वाळोंने क्षेत्रके जीशीद्धारमें बहुत सी सहायता स्वयं की है और अन्य धर्मात्मा बन्धुओंसे कराई है। आप विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। स्वयं वृद्ध हैं, परन्तु युवकोंसे अधिक परिश्रम करते हैं। किसी प्रकार जैनधर्मकी उन्नति हो, इसकी निरन्तर चिन्ता बनी रहती है। प्रति दिन जिनेन्द्रदेवकी अर्चा करते हैं तथा दूसरोंको भी जिनेन्द्र भगवान्की अर्चा करनेकी प्रेरणा करते हैं। जिस प्रान्तमें जाते हैं वहाँ जो भी संस्था होती है उसे पुष्ट करनेके अर्थ स्वयं दान देते हैं तथा अन्य बन्धुओंसे प्रेरणा कर संस्थाको स्थायी बनानेका प्रयत्न करते हैं। पर्वत पर आपके द्वारा बहुत कुछ सुधार द्वुआ है। इस समय सोनागिरिमें भट्टारक श्री हरीन्द्रभूषणजीके शिष्य भट्टारक हैं। यहाँ पर कई धर्मशालाएँ हैं। जिनमें एक साथ पाँच हजार यात्री ठहर सकते हैं।

यहाँ पर एक पाठशाला भी है, परन्तु उस ओर समाजका विशेष तक्य नहीं। पाठशालासे क्षेत्रकी शोभा है। क्षेत्र कमेटीको पाठशालाको उन्नतिमें पूरा सहयोग देना चाहिये। समाज तथा देशका उत्थान शिक्षासे ही हो सकता है। क्षेत्र पर आनेबाले बन्धुओं का कर्तव्य है कि वे पाठशालाको ओर विशेष ध्यान दें। शिक्षासे मानवमें पूर्ण मानवताका विकाश होता है। समाज यदि चाहे तो पाठशालाको चिन्तामुक्त कर सकती है। आज कल पन्द्रह छात्र हैं। श्री रतनलालाजी पाटनी जिस किसी प्रकार संस्थाको चला रहे हैं। उनका प्रयत्न सराहनीय है। श्री स्वर्णनिरिके दर्शन कर आत्माको अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ।

चैत सुदी ४ सं० २००५ का दिन था, आज प्रातःकाल श्री लडकरके मन्दिरमें प्रवचन हुआ । शंका-समाधन भी हुआ, परन्तु अधिकांशमें कुतकेसे अधिकतर समाधान और शंकाएँ की जाती हैं। जो हो सबसे विशिष्ट आज जो बात हुई वह यह है—आज श्री कुल्लक क्षेमसागरजी महाराज झांसीसे आयो। आपने कहा कि मैं आपके साथ नियमसे सोनागिरि क्षेत्र आता। परन्तु आपके संघके जो मैनेजर हरिइचंद्रजी हैं उन्होंने यह कहा कि 'वर्णी जी का यह कहना है कि आप चार आदमीसे अधिकका प्रवन्ध मत करना। उनमें आप नहीं आते। अतः आप मत चलो, हम आपका प्रवन्ध नहीं कर सकेंगे।'

मैं बोला—'मैंने हरिइचन्द्रजीसे यह बात अवश्य कही थी, परन्तु उसका यह आशय न था जो लगाया गया। संभव है श्री हरिश्चन्द्रजी का भी वह आशय न हो जो कि महाराजने अवगत किया हो। अथवा कुछ हो मूल पर आओ। मेरा यह आशय अवश्य था कि यह प्रकृतिसे भद्रताकी अवहेलना करते हैं। सम्भव है इनके सम्पक्से मैं अपनी दुबलताको नहीं छिपा सकूँ, अतः इनका जाना मुझे इष्ट न था, इसलिए मैंने हरिश्चन्द्रजोसे कह दिया। वास्तवमें हरिश्चन्द्र कोई दोषभाक् नहीं, दोषभाक् तो मैं ही हूँ। अस्तु यह सर्वथा माननीय सिद्धान्त है कि परका संसर्ग सुखद नहीं...यह जानकर भी मैं इन संसर्गों से भिन्न नहीं रहता। फळ इसका यह प्रत्यक्ष ही है।

अन्तरङ्गसे ज्ञानको निर्मेल बनानेकी चेष्टा करनी चाहिये। ज्ञानकी निर्मेलता तभी होगी जब इन पर पदार्थोंका सम्पर्क छूट जावेगा और इनका सम्पर्क तभी छूटेगा जब यह दृद्रसम् निश्चय हो जावेगा कि कोई पदार्थ किसीका न तो कर्ता है, न धर्ता है और न हर्ता है। सब पदार्थ अपने स्वरूपमें लीन हैं। श्रीयुत महानुभाव कुन्द्कुन्द स्वाभीने कर्त्तकमें अधिकारमें लिखा है—

'नो जिन्ह गुणो दन्त्रे सो अण्णिम्ह ण संकमदि दन्त्रे । सो श्रारणमसंकतो कह तं परिणामए दन्त्रं ॥'

इस लोकमें जो पदार्थ हैं वे चाहे चेतनात्मक हों, चाहे अचेतन नात्मक वे सब चेतन द्रव्य और चेतन गुण अथवा अचेतन द्रव्य और अचेतनगुणोंमें ही रहते हैं। यही वस्तुकी मर्यादा है। इसका संक्रमण नहीं हो सकता।

#### महावीर जयन्ती

सोनागिरि चैत्र शुल्क १३ बीराब्द २४७४

श्री महावीर स्वामीका जन्म संसारमें श्रद्धितीय ही था। अर्थात् इस किछकालके उद्धारके लिए वे ही अन्तिम महापुरुष हुए। उनके पहले २३ तीर्थंकर और भी हुए, जिनके द्वारा एक कोड़ाकोड़ी सागर पर्यन्त धर्मकी प्रभावना रही। जिस आत्मामें धर्मका उद्दर्भ

होता है वह अपने कर्तव्य पथको समझने द्धगता है। जैसे सूर्योदय कालमें नेत्रवान पुरुष मार्ग प्राप्त कर अपने अपने अभीष्ट कार्योंकी सिद्धिके लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। एवं श्री तीर्थप्रभ-मार्तण्डका उदय पाकर भव्याब्ज विकसित हो जाते हैं। भव्य कमलोंमें विकसित होनेकी शक्ति है। उसका उपादान कारण वे स्वयं हैं, परन्तु उस विकासमें निमित्ता श्री बीर प्रभू हए। यही कारण है कि आज भी हम लोग उन १००८ का स्मरण करते हैं। परन्तु केवल स्मरण मात्रसे हम संसारकी यातनाओंसे मुक्त नहीं हो सकते। उनके दिखलाये हुए मार्गका अवलम्बन करनसे ही हम उनके अनुयायी हो सकते हैं। लाखों रुपयोंका व्यय करनेपर भी इम श्री वीर प्रमुका उतना प्रभाव दिखानेमें समर्थ नहीं हो सकते जितना कि उनके द्वारा प्रतिपाद्य श्राहिंसाको पालन करनेसे दिखा सकते हैं। यदि हम सच्चे अन्तरङ्गसे श्री वीरके उपासक हैं हमें आजसे यह नियम हृदयङ्गम करना चाहिये कि हम अपनी आत्माको हिंसा दोषसे लिप्त न होने देवेंगे तथा आजके दिनसे किसी भी प्राणीके प्रति मन, बचन, काय से दुःख न होने देनेका प्रयत्न करेंगे एवं कमसे कम एक दिनकी आय परोपकारमें लगाइंगे। साथ ही इस दिन मन, वचन, कायसे सब पापोंका त्याग करेंगे श्रौर उस त्यागमें ब्रह्मचर्य अतको पूर्ण रक्षा करेंगे। इस दिनका ऐसा निर्मल आचार होगा कि जिसे देख अन्यके परिणाम दयापरक हो जावेंगे। अहिंसाकी परिभाषा करनेमें ही चतुरता दिखलानेकी चेष्टा न होगी। किन्तु उसके वालनमें अनुराग होगा। यदि हम अन्तरङ्गसे अहिंसाके उपासक हो गए तो अनायास ही हमारी यातनाएँ पछायमान हो जावेंगी। हम यह चेष्टा करते हैं कि संसारमें अहिंसा धर्मका प्रचार हो, चाहे हममें उसकी गन्ध भी न हो। सर्वोत्तम मार्ग तो यह है कि हम अपनी प्रवृत्तिको अति निर्मेछ बनानेका प्रयत्न करें। श्री

महाबीर स्वामीके जीवनचरित्रसे यही शिक्षा छेनी चाहिये कि हम पञ्चेन्द्रियोंके विषयोंसे अपनेको सुरक्षित रखें। आत्मामें अनन्त शक्ति है। प्रत्येक आत्मामें वह है, परन्तु हम तो इतने कायर हो गये हैं कि अपनी परिणतिको दुर्वल समझ उपर चढ़नेकी कोशिश ही नहीं करते।

#### एक स्वप्न

सोनागिरि

भाजके दिन पर्वत पर शयन किया। रात्रिको सुन्दर स्वप्न आया, जिसमें सर सेठ हुकमचन्द्रजीसे बातचीत हुई। आपको घोती दुपट्टा छेते हुए देखा। आप पूजनके लिए जा रहे थे। मैंने आपसे कहा कि 'आप तो स्वाध्यायके महान् प्रेमी हैं पर इस समय पूजनको जा रहे हैं, स्वाध्याय कव होगा? मेरी इच्छा थो कि आपके समागममें पण्डितों द्वारा शास्त्रका मार्मिक तत्त्व विवेचन किया जावे। परन्तु आपको तो पूजन करना है, इससे अवकाश नहीं। अच्छा, मैं भी आपको पूजन देखूँगा और पुण्य लाभ कहँगा। आप सहश आप ही हैं।'

सर सेठ साहबने मुसकराते हुए कहा कि 'मैं पूजन कर अभी तैयार होता हूँ।'

मैंने कहा—'यह सब हुआ। आपने आजन्म पण्डितोंका समागम किया है और स्वयं अनुभव भी किया है। पुण्योदयसे सब प्रकारकी सामग्री भी आपको सुलभ है, किन्तु क्या आप इस बाह्य विभवको अपना मानते हैं ? नहीं, केवल सराँयका सम्बन्ध है। अथवा

'ज्यों मेलेमें पंथी जन मिल करें नन्द धरते। ज्यों तरुवर पर रैन वसैरा पं**छी श्रा** करते॥' यह सब ठाठ कर्मज है...यह भी उपचार कथन है। वस्तुतः न यह ठाठ है और न वे ठाठ हैं। केवळ हमारी मोहकी कल्पना उसे यह रूप दे रही है। वस्तु तो सब भिन्न-भिन्न ही हैं, केवळ हमारी कल्पनाओंने उन्हें निजत्व रूप दे रक्खा है। जिस दिन यह निजत्वको कल्पना मिट जावेगी उसी दिन आत्माका कल्याण हुआ समझो, क्योंकि जब जीवके सम्यग्दर्शन हो जाता है तब 'मिच्छत्त हुण्ड' इत्यादि ४१ प्रकृतियाँ तो बँधती ही नहीं। जो पूर्वकी सत्तामें बैठी हैं, यद्यपि उनका उदय आवेगा तो भी उस प्रकारका बन्ध करनेमें समर्थ नहीं। अस्तु, जो शत्रु अभी सत्तामें स्थित है उसे क्या कम समझते हो? बढ़ेसे-बढ़े महापुरुष भो उसके उदयमें अपना वास्तविक प्रभाव प्रकट नहीं कर सके। बलभद्रसे महापुरुष भो जब मृत कलेवरको छः मास लिये घूमते रहे तब अन्य अल्प शाक्तिवाले मोही जीवोंकी कथा क्या है ?' सेठजी कुछ बोळना ही चाहते थे कि मेरी निद्रा भंग हो गई—स्वप्न दूट गया।

## दिल्लीयात्राका निश्चय

भीष्मकालका उत्ताप विशेष हो गया था, अतः यह विचार किया कि ऐसी तपोभूमिमें रह कर आत्मकल्याण कहूँ। मनमें भावना थी कि श्री स्वर्णगिरिमें ही चतुर्मास कहूँ और इस क्षेत्रके शान्तिमय वातावरणमें रहूँ। क्षेत्रके मेनेजर श्री दौळतरामजीने ठहरने आदिकी अति सुन्दर व्यवस्थाकी थी, जिससे यहाँ सब प्रकारका आराम था। श्री मनोहरलालजी वर्णी तथा बाबु रतनचन्द्रजी सहारनपुर चले गये थे। उनके कुछ समय बाद समाजके उत्साही विद्वान पं० चन्द्रमौद्धिजी शास्त्री सोनागिरि आये

और साथमें पं० भैयालालजी भजनसागरको भी लेते आये और देहली चलनेके लिये प्रेरणा करने लगे। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि मुझे यहाँसे अन्यत्र न जाना पड़े। परन्तु पं॰ चन्द्रमौछिजीने प्रवल प्रेरणा की और देहली जाकर तथा श्री लाला राजकृष्णजीसे मिलकर एक टेप्युटेशन लाये। टेप्युटेशनमें श्रीमान लाला राय सा० उलफतरायजी, लाला हरिश्चन्द्रजी, लाला जुगल्किशोरजी कागजी, ळाळा नेमिचन्दजी जौहरी, लाळा रघुवीरसिंहजी विजलीवाले तथा संघके प्रधानमंत्री पं० राजेन्द्रकुमार जी आदि थे। इसी समय बनारससे पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य तथा पं० फूछचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री भी आ गये। इन सबने देहली चलनेका हार्दिक अनुरोध किया। इससे जैनधर्मके प्रचारका विशेष लाभ दिखलाया, जिससे मैंने देहली चलनेकी खीकृति दे दी। मार्गमें संघकी सब व्यवस्था करनेके लिये लाला राजकृष्णजीने पं० चन्द्रमौलिजीको निश्चित किया। पं० चन्द्रमौलिजी बहुत ही योग्यता और तत्परताके साथ सब प्रकारकी व्यवस्था करते हैं। मार्गमें सभा आदिका आयोजन भी करते हैं। ये होनहार विद्वान हैं। समाज ऐसे नवयुवक विद्वानोंको यदि कार्य करनेका अवसर प्रदान करे तो विशेष लाभ हो सकता है।

# लरकरकी ओर

वैशाख विद् ४ सं० २००६ को प्रातःकाल सोनागिरिसे चलकर चाँदपुर आ गये। यह प्राम अच्छा है। कुल तीन सौ घर यहाँ पर हैं। उनमें सौ घर यादववंशी चित्रय, पच्चीस घर गहोई वैश्य, पचास घर ब्राह्मण और शेष घर इतर जातिवालोंके हैं। यहाँ पर एक स्कूल है। उसमें ठहर गये। स्कूछका मास्टर बहुत उत्तम प्रकृतिका था। उसने गर्मीके प्रकोपके कारण अपने ठहराके मकानमें ठहरा दिया और आप स्वयं गर्मीमें उपर ही ठहर गया। बहुत ही शिष्टताका व्यवहार किया तथा एक बहुत ही विलक्षण बात यह हुई कि मास्टर साहबने समाधितन्त्र सुनकर बहुत ही प्रसन्नता प्रकट की। उसकी श्रद्धा जैनधममें होगई और उसने उसी दिनसे समाधितन्त्रका अभ्यास प्रारम्भ कर दिया तथा उसी दिनसे दिवस भोजन एवं पानी छान कर पीनेका नियम ले लिया। इसके सिवा उसने सबसे उत्तम एक बात यह स्वीकृत की कि गर्भमें बालक आनेके बाद जब तक बालक पाँच या छः मासका न हो जावे तब तक ब्रह्मचर्यसे रहना। साथमें यह निश्चय भी किया कि मेरी गृहस्थी जिस दिन योग्य हो जावेगी उस दिनसे धर्मसाधन करूँगा। बहुत हो निर्मल प्रकृतिका आदमी है। प्रातःकाल जब मैं प्रामसे चलने लगा तब एक मील सड़क तक साथ आया। बहुत आमह करनेके बाद वापिस गया।

यहाँसे चार मील चलकर डवरा आ गये। श्री माणिक चन्द्र हजारीलाल जी की दुकान पर ठहर गये। हजारीलाल जी चार भाई हैं। परस्परमें इनके सौमनस्य है। इनके पिता भी जीवित हैं। इनके पिताके दो धर्मपरनी हैं। दोनों ही बहुत सज्जन हैं। अतिथिके आनेपर इसकी पूर्ण वैयावृत्य करनेमें तत्पर रहते हैं। यहाँ इनकी दुकान अच्छी चलती है। यहाँ पर मन्दिर नहीं है, अतः उसकी स्थापनाके लिये इनके भाई फूलचन्द्र जी पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं।

वैशाख विद ४ को यहाँ सभा हुई, जिसमें आपने श्री मन्दिर जी के छिये एक हजार एक रुपया दिये। समाजने भी यथा-थोग्य दान दिया। एक महाशयने तो यहाँ तक उत्साह दिखाया कि केवल मन्दिर ही नहीं पाठशाला तथा धर्मशाला भी बनना चाहिये। यह सब हुआ, परन्तु एक भाईके पास मुद्दीका रुपया था। वह कहते थे कि 'भाई ऐसा न हो कि यह कार्य जिस प्रकार अनेक बार चिट्ठा होकर भी नहीं हुआ उसी प्रकार फिर भी न हो।' इसी चर्चामें हो सभा समाप्त हो गई। वैशाल वदि ६ को भी सभा हुई, परन्तु उसमें भी विशेष तत्त्व न निकला। अनन्तर बैशाल वदि ७ को पुनः सभा हुई, जिसमें श्री चिद्रा-नन्दजी ब्रह्मचारीने प्रभावक भाषण दिया। उसका बहुत हो अधिक प्रभाव पड़ा और चन्दा हो गया। बाबाजीने दोपहरको जाकर सब रुपये वसूल कर दिये।

अन्तर यह विचार आया कि श्रीढालजी सेठ जैसवालका मकान पैतालीस सौ रुपयामें ले लिया जावे। यह विचार सबने स्वोक्तत किया तथा उसीकी बगलमें लाला रामनाथ रामजीने अपनी जमीन दे दी जो कि सत्तर फुट लम्बी भौर पचयन फुट चोड़ी थी। पदचात् फिर भी परस्परमें मनोमालिन्य हो गया। अन्तमें श्रीलालने कहा कि मन्दिर तो बनेगा ही और मुझे जो रुपये मिले हैं वे इसी मन्दिरमें लगा दूँगा। बहुत देर तक यही बातचीत होती रही, परन्तु अन्तमें पुनः विवाद हो गया।

मेंने मध्यस्थ रहते हुए कहा कि 'जो हो अच्छा है। मेरा सबसे स्नेह है आपको इच्छा हो सो करें।' प्रातःकाल अष्टमीको सभा हुई, जिसमें एक अप्रवाल महानुभावने, जो कि बाजार कमेटीके सदस्य थे, बहुत ही प्रयत्न किया तथा आदेश भी दिया कि मन्दिरको चन्दा हो जाना चाहिये, परन्तु कुछ नहीं हुआ। अन्तमें निराश होकर लोग चठ गये। हम भी निराश होकर चले आये। चस दिन भोजनमें उपयोग नहीं लगा, अतः पानी लेकर ही संतोष किया। उसका प्रभाव अच्छा पड़ा। फल यह हुआ कि श्रीलालजी

आदि रात्रिके भाठ बजे आये और उन्होंने यह निइचय किया कि हमको जो रूपये मिले हैं वे सब मन्दिर बनानेमें लगा देवेंगे, आप निश्चिन्त होकर शयन करिये। हम छोग मन्दिर बना कर ही रहेंगे तथा सङ्गमर्भरकी वेदिका मन्दिरमें लगायी जावेगी। श्री लालजीने कहा कि हमारे पास जो कुछ सम्पत्ति है वह प्रायः इसी काममें आवेगी। अभी कुछ नहीं कहते, समय पाकर सब कार्य हो जाते हैं। अधीर होनेकी आवश्यकता नहीं। कार्यसिद्धि कारणकटके आधीन है। अधीरता तो सामग्रीमें बाधक है, अतः हम लोग आपको विद्वास देते हैं कि भाद मास तक नियमसे मन्दिर बन जावेगा और यदि दिल्लीसे आपका प्रस्थान इस प्रान्त में हुआ तो आप स्वयं दर्शन करेंगे। विशेष क्या कहें ? आपसे हमारा प्रेम हो गया है। अर्थात् न जाने आपके उदासीन भावोंके प्रभावसे हम आपसे उदास न होकर इसके विरुद्ध आपको अपना स्नेही मानने लगे हैं। इसका अर्थ यह है कि उदासीनता वस्त संसार बन्धनको ढोला करनेवाली है और स्नेह संसारका जनक है यह ठीक है, परन्तु आपमें जो हमारा स्नेह है उसका यही तो अर्थ है कि जो वस्त आपको इष्ट है वही हमें प्रिय है। तब जो उदासीनता आपको इष्ट है वही हमको भी इष्ट है, अतः हम भी प्राय: उसीके उपासक हुए। मतलब यह है कि आपको यहाँ मन्दिर निर्माण इष्ट है। वह हमें भो सुतरां इष्ट है, अतः आप निश्चिन्त होकर शयन करिये, विशेष क्या कहें ? पश्चात् वे लोग अपने अपने घर चले गये और मैं भी सो गया।

रात्रिको स्वप्तमें क्या देखता हूँ कि संसारमें जो भी पदार्थ है वह चाहे चिदात्मक हो चाहे अचिदात्मक उसकी सत्ता चिदात्मक द्रव्य और चिदात्मक गुण तथा अचिदात्मक द्रव्य और अचिदात्मक गुण में ही रहेगी। यदि चिदात्मक पदार्थ है तो चिदात्मक द्रव्य और चिदात्मक गुणमें रहेगी तथा अचिदात्मक पदार्थ है तो अचिदातमक द्रव्य और अचिदातमक गुणमें ही रहेगी। हम व्यथ ही कर्ता बनते हैं। अमुकको यह कर दिया, अमुकको वह कर दिया यह सब हमारी मोहकी कल्पना है। जब तक हमारी ये कल्पनाएँ हैं तभी तक संसार है और जब तक संसार है तभी तक नाना यातनाओं ने पात्र हैं। जिन्हें इस संसार की यातनाओं से अपनी रक्षा करना है वे इन मोहजन्य कल्पनाओं को त्यागें। न कोई किसीका कल्याण करनेवाला है और नकोई किसीका अकल्याण करनेवाला है। कल्याण और अकल्याण का कर्ता जीव स्वयं है। जहाँ आत्मा इन अनात्मीय पदार्थों से अपने अस्तित्वको भिन्न जान लेता है वहाँ उनके संग्रह करनेका अनुराग स्वयमेव त्याग देता है और उनके प्रतिपक्षी पदार्थों में देप भी इसका सहज ही छूट जाता है।

अनादि कालसे इस आत्माका अनात्मीय पदार्थों के साथ संसर्ग चला आ रहा है और संसर्गके एक क्षेत्रावगाही होनेसे उन दोनोंमें अभेद बुद्धि हो रही हैं। जो चेतन पदार्थ है वह तो दीखता नहीं और जो अचेतन पदार्थ है वही दोखता है। परंच इन्द्रिय इसके झानके साधक हैं, उनके द्वारा स्पर्श रस गन्ध रूप और शब्द इनका हो तो बोध होता है। यद्यपि जाननेवाला जीव द्रव्य है, परन्तु वह इतना निर्बल होगया है कि बिना पौद्रलिक द्रव्येन्द्रिय के आलम्बनके देखनेमें असमर्थ रहता है। जिसकी द्रव्येन्द्रिय विकृत हो जाती है वह नहीं जान सकता। जैसे आँख फूट आवे तो आध्यन्तर भावेन्द्रियका सद्भाव रहनेपर भी झानोत्पत्ति नहीं होती। अथवा जिनकी बाह्य नेत्रेन्द्रिय दुर्बल हो जाती है वह चरमाका आश्रय लेकर देखते हैं। यथार्थमें देखता नेत्र ही है, परन्तु चरमाके आश्रय बिना बाह्य नेत्र देखनेमें असमर्थ रहता है। इसी प्रकार द्रव्येन्द्रियके विकृत होनेपर आध्यन्तर इन्द्रिय स्वकीय कार्य करनेमें असमर्थ रहती है। इसी

तरह ज्ञाता-दृष्टा आत्मा यद्यपि स्वयं ज्ञायक है, परन्तु अनादि कालीन कर्मीसे मलीमस होनेके कारण अपने आपको वेदन करने में असमर्थ है, अतः मन इन्द्रियके आश्रय बिना न तो अपनेको जान सकता है और न 'यह उपादेय है, यह हेय है' इसे भी जाननेमें समर्थ रहता है। अब यदि आत्मा संज्ञी पञ्चीन्द्रय अवस्थाको प्राप्त हुआ है तो अपने स्वरूपको जानो देखो तथा उसीमें रम रहो । इन पर पदार्थों के सम्पर्कसे बचो, क्यों कि इनके संसर्गसे ही चतुर्गति भ्रमण है। यह निश्चित बात है कि जिस पदार्थमें तुम्हारी आत्मीय बुद्धि होगी, कालान्तरमें वही तो मिलेगा। जायदवस्थामें जिस पदार्थका विशेष संसर्ग रहता है. स्वप्नावस्थामें वही पदार्थ प्रायः सम्मुख आ जाता है। यह क्या है ? संस्कार ही तो है। आपको सम्यक प्रकार यह विदित है कि जब बालक उत्पन्न होता है तब माका स्तन्यपान करता है। उसे किसने शिक्षा दी कि स्तनको इस प्रकार चुसो। यही संस्कार जन्मान्तरका साधक है। यही जीवको जतानेवाला है-जिसमें यह संस्कार है वही जीव है। ज्ञानका आश्रय है। यही जीवमें चेतनका चमत्कार है। यही इसे इतर द्रव्योंसे भिन्न करनेवाला असाधारण गुण है। यदि यह न होता तो संसारकी उस व्यवस्था को जो कि आज बन रही है कौन जानता ? आत्मामें एक ज्ञान ही गुण ऐसा है जो कि अपने स्वरूपको दर्शाता है और अन्य पदार्थी की व्यवस्था करता है। इतना ही उसका काम है कि वह पदार्थी को जान लेवे । यह पदार्थ हेय है, यह उपादेय है या उपेक्षणीय है यह उसका काम नहीं। यह जो उसमें होता है वह उपचारसे होता है। अनादि कालसे इस आत्माके साथ मोहकर्मका सम्बन्ध है। इसके उदयमें आत्माका जो चारित्र गुण है वह विकृतरूप हो जाता है और तब यह जीव अनुकूछ पदार्थोंमें उपादेय बुद्धि तथा प्रतिकृत पदार्थों में हेय बुद्धिकी कल्पना कर लेवा है। इसके सिवा

जो पदार्थ न तो अनुकूछ हैं और न प्रतिकूछ ही उनमें उपेक्षा बुद्धि कर छेता है।

डबरासे चळकर बीचमें कई स्थानोंपर ठहरे, पर कोई विशेष बात नहीं हुई। एक दिन डांगके महाबोरके स्थानपर ठहर गये। यहाँपर एक साधु महात्मा था, जो बहुत ही शिष्ट था। बड़ा हो सौजन्य उसने दिखाया। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसी पद्धति हो गई है कि अन्य मतावलम्बी साधुके साथ यदि कोई विनयसे वर्ताव करे तब यह कहनेमें संकोच नहीं कि तुम तो वैनयिक मिथ्यादृष्टि हो। अस्तु, कुछ बुद्धिमें नहीं आता। जो धर्म इतना उपदेश देता है कि एकेन्द्रिय जोबकी भी बिना प्रयोजन क्षति न करो उसका ज्यवहार संज्ञी जीवों के प्रति कितना विशिष्ट होगा यह अप जान सकते हैं।

## गोपाचलके अञ्चलमें

डबरासे चलकर क्रमशः लश्कर पहुँचे। यहाँ तक चौकाका प्रबन्ध सहारनपुरवालोंकी ओरसे विशेषक्रपसे था। लश्करकी महाबीर धर्मशालामें बरात ठहरी थी, अतः तेरापन्थी धर्मशालामें ठहर गये। धर्मशाला बहुत सुन्दर है। कूपका जल भी मीठा है। वैशाल मास होनेसे गर्मीका प्रकोप था, अतः दिनके समय कुछ वेचैनी रहती थी। परन्तु रात्रिका समय आनन्दसे जाता था। यह सब होने पर भी बारह बजे रात्रि तक सिनेमाकी चहल पहल रहती थी, अतः निद्रा महाराणी रुष्ट रहती थी। हाँ बारह बजेसे चार बजे तक आनन्दसे निद्रा आती थी। अनन्तर सामायिक कियामें काल जाता था। इसके बाद पहादी

के ऊपर दीर्घशङ्कासे निवृत्त हो शुचिकियाके अनन्तर श्री मन्दिर जीमें जाते थे। साढ़े स्नाठ बजेसे साढ़े नौ बजे तक खध्यायमें काल जाता था।

यहाँ पर सर्राफाका जो बड़ा मन्दिर है उसकी शोभा अवर्ण-नीय है। इस मन्दिरमें चारों तरफ दहलानें हैं। तीन तरफ बिल-कुल कपाट नहीं हैं। एक ओर जहाँ श्री जिनदेवका आलय है कपाट लगे हैं। बीचमें समवसरणकी वेदिका है। उसके दाँय बाँय दो वेदिकाएँ और हैं। उनमेंसे एकमें स्कटिक मणिके विम्ब हैं, जो बहुत ही मनोहर व एक फुटकी अवगाहनाके हैं। दूसरी वेदिकामें भी पाषाण और धातुके बहुतसे जिनविम्ब हैं। मन्दिरसे बाहर एक दहलानमें बहुत सुन्दर चित्राम है। दो द्वारपाल ऐसे सुन्दर बने हैं कि उनके गहनोंमें सच्चे मोती जड़े हुए हैं। इसके बाद दहळानमें एक कोठी है। उसमें प्राचीन पत्थरके अतिमनोहर विम्ब विद्यामान हैं। लगभग १२ विम्व होंगे। इसके बाद एक दहलान है, जहाँ सुवर्णका चित्राम है। इस चित्राममें ४२ सेर सोना लगा था ऐसा प्राचीन मनुष्योंका कहना है। ऐसा सुन्दर दृश्य है कि हमारे देखनेमें अन्यत्र नहीं आया। चौकमें सङ्ग-मर्मर जड़ा हुआ है। वह इतना विशाल है कि दो हजार आदमी इसमें बैठ सकते हैं। दहलानके पीछे एक कूप और स्नान को स्थान है। यहाँ रात्रिको दीपक नहीं जलाते और न विजली लगाते हैं। धोती-दुपट्टे छने पानोसे धुलवाते है। इस मन्दिरके प्रबन्ध-कर्ता श्रो कन्हें याळाळ जी हैं। आप बहुत ही योग्य हैं, विद्वान भी हैं। भोजनादिकी प्रक्रिया आपके यहाँ योग्य है। आपके सुपुत्र माणिकचन्द्र वकील हैं। आप सोनागिरि सिद्धक्षेत्रके मन्त्री हैं तथा इनके भाई श्री गप्पूछाल जी हैं, जो बहुत ही बाक्पटु हैं। आपके दो सुपुत्र हैं। दोनों ही योग्य हैं, परन्तु जैसी धार्मिक रुचि और जैसा ज्ञान आपका है वैसा आपके औरस पत्रोंका नहीं।

इसका मूळ कारण आप ही हैं, क्योंकि आपने इस प्रकारकी हिश्लासे बाळकोंको दूर रक्खा। आपके पास इतनी सचळा सम्पत्ति है कि एक पाठशाळाका क्या दो पाठशाळाओंका व्यय दे सकते हैं, परन्तु उस ओर लक्ष्य नहीं। यहाँ पर और भी बहुत मनुष्य ऐसे हैं जो पाठशाळा चळा सकते हैं, परन्तु पढ़ना-पढ़ाना एक आपत्ति मानते हैं। इस मन्दिरसे थोड़ी दूरपर एक दूसरा मन्दिर तेरापन्थका है, जिसके संरक्षक सेठ मिश्रीळाळ जी हैं, जो बहुत ही योग्य हैं। मन्दिर बहुत ही सुन्दर बना हुआ है। चारों ओर वायुका संचार है। गन्धकुटीमें बहुत ही सुन्दर बिम्ब हैं। स्कटिक मणिके बिम्ब बहुत ही मनोहर हैं। श्रीपाइवेनाथ भगवान्का बिम्ब बहुत ही सातिशय और आकर्षक है। उसके दर्शन कर संसारकी माया विडम्बरूप जँचने छगती है।

यहाँसे चलकर एक बड़ा भारो मन्दिर बीसपन्थ आम्नायका चम्पाबागमें है। मन्दिर बहुत भव्य है। जैसा सर्राफाका मन्दिर है वैसा ही यह मन्दिर है। इसका चौक और इसकी दहलानें बहुत सुन्दर हैं। वेदिकामें सुवर्णका काम बहुत ही चित्ताकर्षक है। इसके प्रवन्धकर्ता श्री सेठ गोपीलालजी साहब हैं। आप सुयोग्य मानव हैं। आपका ज्ञान अच्छा है तथा इसी मन्दिरमें सेठ बुधमल्लजी साहब भी हैं, जो योग्य व्यक्ति हैं। आपके सुपुत्र भी योग्य हैं। परन्तु उनमें आप जैसी धार्मिक रुचि नहीं। आप व्यापारमें कुशल हैं, परन्तु स्वाध्यायमें तटस्थ हैं। आपकी मातेदवरी धार्मिक हैं। कोई भी त्यागी आवे उसकी वैयादृत्य करनेमें आपकी निन्तर प्रवृत्ति रहती है।

कुछ दूरी पर निस्यांमें शान्तिनाथ स्वामीकी खड़ासन मनो-हर प्रतिमा है, जो एक कृत्रिम पर्वतके आश्रयसे विराजमान की गई है। प्रतिमा प्राचीन होने पर भी अपनी सुन्दरता और स्वच्छतासे नवीन-सी मालम होती है। चेहरेसे शान्ति टपकती है। यह प्रतिमा पासके किसी वनखण्डसे यहां छ।ई गई थी। उक्त मन्दिरोंके सिवा यहाँ और भी अनेक मन्दिर हैं। गर्मीके प्रकोपके कारण मैं उनके दर्शनोंसे विञ्चत रहा।

यह सब होकर भी यहाँ पर कोई ऐसा विद्यायतन नहीं कि जिसमें बालक धार्मिक शिक्षा पा सकें। चम्पाबागको धमेशाला में पहुँचते ही मुझे उस दिनको स्मृति आ गई जिन दिन कि मैं सर्व प्रथम अध्ययन करनेके लिये बाई जी के पाससे जयपुरको रवाना हुआ था और आकर इसी चम्पाबागमें ठहरा था। जब तक मैं नगरके बाहर शौचिक्रयाके लिये गया था तब तक किसीने ताला खोलकर मेरा सब समान चुरा लिया था। मेरे पास सिर्फ एक छोटा एक छतरी और छह आना पैसे बचे थे और मैं निराश होकर पैदल ही घर वापिस लौट गया था।

यहाँसे चलकर वैशाख सुदि ५ को गोपाचलके दर्शन करने के लिये गया। गोपाचल क्या है, दिगम्बर जैन संस्कृतिका द्योतक सबसे महत्त्वपूण स्थान है। यहाँ पर्वतकी भित्तियों में विशालकाय जिनिबम्ब कुशल कारीगिरों के द्वारा महाराज हुँगरसिंह के समयमें निर्मित किये गये थे। छाखों कपया उस कार्यमें खर्च हुआ होगा। पर मुगल साम्राज्य कालमें वे सब प्रतिमाएँ टाँकी से खण्डित कर दी गई हैं। कितनी ही पद्मासन मूर्तियाँ तो इतनी विशाल हैं कि जितनी उपलब्ध पृथिवीमें कहीं नहीं होंगी। खण्डित प्रतिमाओं के अवलोकनसे मनमें विचार आया कि आज कलके मनुष्य नवीन मन्दिरों के निर्माणमें लाखों रुपया लगा देते हैं, परन्तु कोई ऐसा उदार हृदयवाला नहीं निकलता जो कि इन प्रतिमाओं के उदारमें भी कुछ लगाता। यदि कोई यहाँ का उदार करे तो भारतवर्षमें यह स्थान अद्वितीय क्षेत्र हो जावे, परन्तु यह होना कठिन है। पद्भम काल है, अतः ऐसी सुमतिका होना कठिन है। लश्करके चम्पाबागमें लाखों रुपयोंकी लागतके दुष्कर मन्दिर हैं, परन्तु

किलेकी प्रतिमाओं के उद्घारके लिये किसीने प्रयत्न नहीं किया और न इसकी आशा है। हाँ, सम्भव है तीर्थक्षेत्र कमेटीकी दृष्टि इस ओर जावे। परन्तु वह भी असम्भव है, क्योंकि उसके पास नौ रुपयाकी आय और ग्यारह रुपयाका व्यय है। यदि किसी भाग्यवान्के चित्तमें आ जावे तो अनायास-इस क्षेत्रका उद्धार हो सकता है।

मनमें दु:खभरी साँस छेता हुआ वहाँसे चळा और ढाई मीळ चळकर स्वर्गीय गुळाबचन्द्रजो सेठके बागमें, जिसके कि माळिक श्री गणेशोळाळजी साहब खण्डेळवाळ हैं, हम छोग ठहर गये। बाग बहुत ही मनोहर और भव्य है। बीचमें एक सुन्दर भवन बना है, जिसमें पाँच सौ आदमी प्रवचन सुन सकते हैं। भवनके चारों ओर चार सुन्दर दहळाने हैं। चारों ओर चार पक्के मार्ग हैं। मार्गमें वृक्षावळो है। उत्तरकी ओर पचास हाथ चळ कर एक सुन्दर भवन बना हुआ है, जिसमें दो गृहस्थी रह सकते हैं। पश्चिमकी ओर एक भोजनभवन है, जिसमें पचास आदमी एक साथ भोजन कर सकते हैं। दक्षिणकी ओर राजमार्गके तटपर एक सुन्दर मन्दिर बना हुआ है, जिससे आगन्तुकोंको धर्म-साधनकी सुविधा रहती है।

यहाँ पर आनन्दसे हम छोग रहने छगे। किसी प्रकारकी न्यमता नहीं रही। यहाँसे मुरार डेढ़ मीछ है। वहाँसे प्रतिदिन दो चौका आते थे। यहीं पर आगत ब्रह्मचारियों और अतिथि महाशयोंका भोजन होता था। दो अतिथियोंमें एक श्रीपूर्णसागर सुल्लक भी थे। चरणानुयोगकी पद्धतिसे यद्यपि बहुतसे मनुष्य इस भोजनचर्याको सदाप कह सकते हैं, परन्तु वर्तमान कालको देखकर संतोष करना हो अच्छा है। गर्मीका प्रकोप अधिक था, इससे प्राय: मुरार जाना नहीं होता था।

गर्मीके दिन शान्तिसे बीते। मुरारवाछोंने सब तरहकी सुविधा कर दी। किसी भी बाह्य आपत्तिका सामना न करना पड़ा। कुछ पानी बरस गया, जिससे ठण्डा माछ्म हुआ और आगे जानेका निश्चय किया। परन्तु मुरार समाजके प्रेम तथा आप्रहसे बहीं चतुर्मास करनेका निश्चय करना पड़ा। पण्डित चन्द्रमौळिजी साथ थे। उन्होंने सब त्यागीमण्डलो तथा आनेवाले यात्री महानुभावोंको सुन्दर व्यवस्था की और समय-समय पर होनेवाले आयोजनोंको परिश्रम पूर्वक सफल बनाया। आप एक कुशल व्यवस्थापक हैं।

पर्वके बाद श्रावण वदि एकमको वीरशासन जयन्तीका उत्सव समारोहके साथ हुआ । श्रीमान पण्डित जुगलकिशोरजी मुख्तार साहबके शुभागमनसे बहुत ही तत्त्वचर्चा हुई। पं० द्रवारी-लालजी न्यायाचार्य तथा पं० परमानन्दजी शास्त्री भी आपके साथ थे। आप लोगोंके द्वारा प्राचीनताकी बहुत खोज हुई है। उसका प्रकाशित होना आवश्यक है। समय पाकर ही होगा। जितनी आवश्यकता प्राचीन साहित्यकी रक्षा करनेकी है उतनी ही संस्कृतज्ञ विद्वानोंकी भी है। यह सम्बन्ध बीजवृक्षवत् ही रहनेमें समाजका हित है। जितने धार्मिक कार्य हैं उनमें ये विद्वान ही तो मूल होते हैं। इसी उत्सवमें बनारससे पं० फूलचन्द्रजी, पं० कैलाशचन्द्रजी, पं० पन्नालालजी काव्यतीर्थ, सागरसे पं० दयाचन्द्रजी, पं० पन्नालालजी साहित्याचार्य, बीनासे पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्य आदि अनेक विद्वान् पधारे थे। अन्य जनता भी यथायोग्य आई थी। विद्वत्परिषद् कार्यकारिणी समितिकी बैठक भी इस समय हुई थी। मुरारकी समाजने सबके खान-पानकी सुन्दर व्यवस्था की थी। दो दिन चत्सव रहा, चादमें सब छोग चले गये । इसके बाद आनन्दसे हम छोगोंका काल बीतने लगा।

भाद्रमासमें पाँच दिन छइकर और छह दिन मुरारमें बीते । शाहपुरसे पं० शीतलचन्द्रजी, खतौलीसे पं० त्रिलोकचन्द्रजी, सलावासे पं० हकमचन्द्रजी और सहारनपुरसे पं० रतनचन्द्र जी तथा श्रीमान वकील नेमिचन्द्रजी साहब और मगरपुरसे लाला मंगलसेनजी भी आ गये। खतौलीसे लाला खिचौड़ीमललजी साहब बराबर दो मास रहे। आपका चौका प्रायः प्रतिदिन लगता था। आप निरन्तर तीन पात्रोंको भोजन दान देकर भोजन करते थे। आप छः मासमें तीन बार रहे और निर्विचन रहे। आप दानशूर हैं। आपके नियम अकाट्य हैं। संयमी हैं। परोपकारी भी बहुत हैं। आप व्यापार नहीं करते। कुछ रुपया है उसीके व्याजसे निर्वाह करते हैं। आपको पूजनका नियम है। स्वाध्याय भी नियमित करते हैं।

इन सबके समागमसे त्रतोंके दिन सानन्द बीते। क्षुल्लक
पूर्णसागरजीने लदकरमें जातिसंघटनका कार्य प्रारम्भ कर दिया
और प्रायः उसमें सफल भी हुए। मेरा उपयोग गोपाचलकी
भग्न प्रतिमाओंके सुधारकी ओर गया। कई महानुभावोंने उसके
लिये द्रव्य प्रदान करनेमें संकोच न किया। सबसे प्रथम श्रीयुत
चन्दाबाईजी साहब आराने पाँच सौ रुपया दिये। इसके बाद
एक हजार रुपये सिंघई कारेलाल कुन्दनलालजी सागरवालोंने भी
दिये। इसी तरह मुरारवालोंने आहारदानके समय हजारों रुपये
इस कार्यके लिये दिये। श्री सेठी संस्करणजीने अपना समय
सुधार करनेमें लगाया, परन्तु बलिहारी इस समयकी कि जिससे
अकारण ही विरोध होनेसे कुछ विद्न आगया। सम्भव है विरोध
मिटनेके बाद यह कार्य पुनः प्रारम्भ होकर अच्छी तरह समाप्त
होगा, जिससे गोपाचल एक पवित्र क्षेत्र बन जावेगा।

पर्व समाप्त होने पर सब होग अपने-अपने स्थान पर चले गये और हम आनन्दसे ब्रह्मचारीगणके साथ स्वाध्यायमें काल खगाने लगे। निरन्तर अनेक मनुष्य आते थे। एक वेदान्ती महानुभाव प्रायः प्रतिदिन आया करते थे और उनके साथ एक साधु भी। दोनों ही जिज्ञासु थे। उनमें एक महाशय बहुत ही कुशल थे। वेदान्तमें उनकी अकाट्य श्रद्धा थी। जैनधमके व्याख्यान सुनकर उनके चित्तमें प्रसन्नता होती थी। परन्तु उनकी यह दृढ़ श्रद्धा थी कि यह सब प्रपञ्ज मिथ्या है। मायासे ही सब दिखता है। वस्तुतः कुछ है नहीं। पर्यायदृष्टिसे सत्य है यह उनको मान्य नहीं। व्यवहार सत्य मानते हैं। व्यवहार सत्य व्यवहार कालमें तो है ही, परन्तु फिर भी मिथ्या कहना कुछ संगत नहीं मालुम पड़ता। अस्तु उनके आनेसे तान्विक चर्चा हो जाती थी।

भाडोंके बाद आदिवन मास भी अच्छा बीता। कार्तिकमें दीपावलीका उत्सव सानन्द हुआ। यहाँ श्री दीनानाथजी जैन अप्रवालने, जो एक चत्साही पुरुष हैं, अध्टाह्मिका पर्वके समय श्री सिद्धचक्र विधान करवाया। जिसमें पुष्कल द्रव्य व्यय किया। दश हजार मनुष्योंको भोजन कराया, पाँच हजार रुपया विद्या-आहेशानुसार ग्वालियरकी पाठशालाके लिये और एक सौ एक रुपया श्रो गोपाचलके जीर्णोद्धारमें भी प्रदान किये। उत्सवके समय बाहरसे अनेक गण्यमान्य विद्वानोंको भी आमन्त्रित किया था। उन सबकी संस्थाओंको भी यथायोग्य दान दिया था। बनारससे पं० फूलचन्द्रजी, पं० महेन्द्रकुमारजी, पं० पन्नालास्त्रजी काव्यतीर्थं तथा सागरसे पं० पन्नालालजी साहित्याचार्य, पं० मुन्नालालजी समगौरया भी पधारे थे। पं० चन्द्रमौलिजी यहाँ थे ही। प्राचीन पण्डित झम्मनलालजी तर्कतीर्थ भो, जो कि आज करुकत्ता रहते हैं, आये थे। प्रतिष्ठाचार्य पं० सूरजपारुजी थे। आठ दिन तक दीनानाथ बागमें स्वाध्याय प्रवचन आदि बड़े समारोहसे होते रहे। पं० चन्द्रमौलिजी बिद्धानोंके भाषण

आदिकी उत्तम व्यवस्था करते थे। इसी उत्सवके समय एक दिन सर्वधर्मसम्मेलन हुआ, एक दिन किन सम्मेलन हुआ और एक दिन किन सम्मेलन हुआ और एक दिन किन समिलन हुआ और एक दिन किन समिलन हुआ और एक दिन किन समिलन भी हुआ, जिसमें महाराजा ग्वालियरकी महाराणी भी आई थीं। आपने आगत जैन समाजकी महिलाओं को बहुत ही रोचक व्याख्यान दिया। पं० महेन्द्रकुमारजी और पं० फूलचन्द्रजीके व्याख्यान बहुत ही रोचक हुए। उत्सव समाप्त हुआ। सब लोग यथास्थान गये।

एक बात यहाँपर यह हुई, जो कि इस उत्सवके पहलेकी है, श्री फुन्दीलालजीने एक दिन भोजन कराया और पच्चीस हजार बोर्डिंग बननेके लिये दिये। दस हजार श्रीपप्रूलालजी और सात हजार श्री फूलचन्द्र बुद्धमल्लजी सेठसे भी मिले। इसी प्रकार अन्य व्यक्तियोंने भी सहयोग किया। आशा है अब शीघ ही बोर्डिंग बन जावेगा। यहाँ उसकी बड़ी आवश्यकता है। श्रीयुत सेठ बैजनाथजी सरावगी भी कलकत्तासे यहाँ पधारे। उन्होंने बोर्डिंग बनवानेमें यहाँकी समाजको अधिक प्ररणा दी। पच्चीस सौ रुपया स्थायी फंडमें स्थयं दिये तथा पाँच सौ रुपया गोपाचलकी मूर्तियोंके उद्धार कार्यमें प्रदान किये।

श्रीयुत हीरालालजी और गणेशीलालजीके प्रवन्धसे यहाँ मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ और गोपाचलके अञ्चलमें मेरे लगभग सात माह सानन्द व्यतीत हुए।

मुरारसे अगहन विद ४ सं० २४७५ को देहलीकी ओर प्रस्थान किया। प्रस्थानके समय पं० राजेन्द्रकुमारजी, पं० फूलचन्द्रजी, पं० महेन्द्रकुमारजी, पं० चन्द्रमौलिजी, पं० मुन्नालालजी समगौरया तथा स्यामलालजी पाण्डवी आदिके भाषण हुए। मुरारसे चल कर ग्वालियर आये। पानी बरसनेके कारण यहाँ तीन दिन तक ठहरना पड़ा। श्री श्लुल्लक पूर्णसागरके प्रयत्नसे ही यहाँ पाठशालाके िखे पाँच हजारका नगद् चन्दा हो गया और एक महाशयने पन्द्रह हजारकी कीमतका मकान देना स्वीकृत किया तथा एक बुद्धा माताने अपनी हो दुकान पाठशालाको देनेका निश्चय प्रकट किया। यहाँ श्री धन्नालालजी अप्रवाल बहुत ही उत्साही व्यक्ति हैं।

# वीर सेवा मन्दिर

काल नं अध्य अर्था